# शिवणरियायः।

# ŚIVA-PARINAYAH

A POPM IN THE KASHMIRI LANGUAGE

1557

KRSNA RAJĀNAKA (RĀZIDĀN)

WHOM A

SHAWA OR CAOSS ON SAMSKEDE

mw.

MARIAMARKOPAIDRY AYA MURUPRIDARAMA SASTRY

manimistry in

SUR GEORGE A. GRIERSON, K.C.I.E., Ph.D., D.Luor, LL.D., F.B.A.,



# THE ASIATIC SOCIETY

I, PARK STREET, CALCUTTA-16 1989

6233 5131 15,km9 Krsna Rajanaka. Siva-parinayah.

#### SHRI JAGADGURU VISHWARADHYA JNANAMANDIR (LIBRARY) JANGAMAWADIMATH, VARANASI

....

Please return this volume on or before the date last stamped Overdue volume will be charged 1/- per day.

|  | A COUNTY OF THE PARTY OF THE PA |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



# त्रिवपरिखयः।

## ŚIVA-PARIŅAYAḤ

A POEM IN THE KASHMIRI LANGUAGE

KRSNA RĀJĀNAKA (RĀZĐĀN)

WITH A OHĀYĀ OR GLOSS IN SANSKRIT

BY
MAHAMAHOPADHYAYA MUKUNDARAMA ŚASTRI

EDITED BY

SIR GEORGE A. GRIERSON, K.C.I.E., Ph.D., D.LITT., LL.D., F.B.A.,

Honorary Fellow of the Asiatic Society of Bengal.

Honorary Fellow of the Asiatic Society of Bengal.

Uorrespondent étranger de l'Institut de France; Honorary Member:

Nāgari Pracārinī Sabhā (Benares), American Oriental Society.

Nāgari Pracārinī Sabhā (Benares), American Oriental Society.

Société Finno-Ougrienne, l'Association Phonètique Internationale, Bihar and Orissa Research Society, Modern tionale, Bihar and Orissa Research Society Modern tionale, Bihar and Orissa Research Society in Royal

Language Association; Honorary Fellow: Royal

Language Association; Honorary Fellow: Royal

Language Association; Honorary Fellow: Royal

Member: Society Foreign Associate

the Royal Asiatic Society; Foreign Associate

the Royal Asiatic Society & Kōnigliche

Orresponding Member: Kōnigliche

Gesellschaft der Wissenschaften

zu Göttingen.



# THE ASIATIC SOCIETY

I, PARK STREET, CALCUTTA-16

Work No- 224

© The Asiatic Society

First published in 1914-25 Reprinted in 1989

> Q233 15,KM9

Published by
Dr. Ashin Das Gupta
Administrator
The Asiatic Society
1, Park Street
Calcutta-700016

SRI JAGADGURU VISHWARADIK JINANA SIMHASAN JINANAMANDIK LIBRARY

Printed by
M/s. Communik Media Service
50, Ashoke Avenue
Calcutta-700047

Price: Rs. 120:00

#### PREFACE.

WITH much regret, I record the death of that excellent scholar Mahāmahôpâdhyāva Mukundarāma Śāstrī, which occurred in the year 1921, while this work was passing through the press. His knowledge of the Kāshmīrī language, ancient and modern, was, I believe, unique. I owe much to his teaching and to the help he gave me in the preparation of the chāyā printed in the following pages and of the notes which formed the basis of the Kāshmīrī dictionary now being published by the Society.

In regard to other points I have nothing to add to the ad interim Preliminary Note issued with the first fasciculus of this work, except to express my regret that in the earlier pages, a great many Kāshmīrī types have broken off in the course of printing. These, so far as I have noted them, are entered in the List of Errata and explain its length. In the later pages, the printers have overcome this difficulty with some success. The spelling of certain Kāshmīrī words is doubtful, and till I had worked several times through the text, I did not always succeed in producing uniformity in this respect. On this account, after the List of Errata, I add a list of preferable spellings of certain words which escaped my eyes when correcting the proofs. None of these are of importance, but, in the interests of uniformity, I give them for the benefit of students of the language.

I must also offer my thanks to Professor Jules Bloch, who was kind enough to read through the proofs of the earlier fasciculi. The outbreak of the War called him forth to the defence of his country, and prohibited me from troubling him further with my doubts or difficulties; but I cannot refrain from putting on record my gratitude for his valuable help.

G. A. GRIERSON.

CAMBERLEY, 23rd June, 1924.

The state of the same of the s of the second the second of th Market Tea and I to a to T to a to the THE REAL PROPERTY OF THE PROPE The state of the s the Edward Committee of the Committee of post come entre come to longer the come care the recome and the last special to the second of the second said stilled to be a grant to be and a leds point to deciding the grant and and a copie and the entired to add the and the could district the contract of Mines of the of the said, amounts before at femous both and and the state of t and the second has been been decided to be desired and the second allowed the country of the state of the country of the country of THE REST LAND

### PRELIMINARY NOTE (AD INTERIM).

With the few exceptions noted below, the Kāshmīrī portion of this work follows the system of spelling employed by Īśvara Kaula in his Kāśmīra-śabdāmṛta, and by me in my Essays on Kāçmīrī Grammar.

Attention may be called to the extremely frequent use by the author of the emphatic suffix y, often employed pleonastically metri causa. In the first four chapters this y is regularly represented in the Sanskrit  $ch\bar{a}y\bar{a}$  by the word  $\bar{z}va$ ; but from the 5th Chapter on, I have exercised my discretion as editor, in omitting the  $\bar{z}va$ , when the suffix is merely pleonastic. By that time the reader will be accustomed to its appearance in this otiose character, and will not be tempted to confuse it with other forms.

According to the Kāśmīra-śabdāmrta (II, iii, 21; cf. Essays, p. 92), when this y is added to a word ending in a consonant, ū-mātrā is used as a junction vowel. Thus कराज्य karān²y (karān + y), doing indeed. In the present work a is often used instead of ū-mātrā, as in karānay (कराज्य). This is hardly more than a variation of spelling. We may also note that the author frequently employs present participles ending in an instead of the ān prescribed by the grammars. Thus in verse 418 we have बाइन gālan instead of gālān बाइन With emphatic y, we have बाइन wananay instead of बाइन wanān³y in verse 408, and so on. The conjunctive participle of verbs whose roots contain the letter a, according to the Essays, takes the form करिय karīth. Here, however, the author generally writes

writes the accusative-dative of the second declension with i-mātrā. Thus न्यथनित् něthananis, in v. 88. He often, metri causa, changes a final něthananis, in v. 88. He often, metri causa, changes a final i to ē, as in गर्ने garakē for गर्ने garaki (v. 22) and करने karanē for कर्ने karani (v. 126). In other respects the grammar closely follows the system of Iśvara Kaula, as explained in my Essays.

The Sanskrit chāyā is an extremely literal, word for word, translation, prepared under my supervision by Mahāmahopādhyāya Mukundarāma Sāstrī. In editing it for the press, I have freely relaxed the usual rules of Sandhi In this I have not studied consistency, my sole aim being to assist the reader in disentangling the corresponding Kāshmīrī words from the suffixes with which they are encumbered. As originally prepared, the chaya was interlinear, each Sanskrit word being written under the corresponding Kāshmīrī word. Practical considerations typography have led me, against the intention of its author, to print it separately on the page facing the corresponding text. I fully admit that, from the point of view of the Sanskrit scholar, in this condition it strongly resembles murkha-jalpana. It is, however, printed solely with the object of assisting students of Kāshmīrī, and not as a specimen of elegant Sanskrit.

and the state of the second of

AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY.

G. A. G.

### शिवपरि**ख्यचरितका**व्यम्

कास्मीरभाषापञ्चात्मकम् ।

श्री नमः श्रंकराय शंभवे ॥

### भूमिका॥

श्रों नुमो विष्नेषरं यसानुग्रहावाम्बुद्धयः। ग्रोटबुद्धिषु श्रोमन्ते बालिशा मानूशा श्रपि॥ १॥

हर्षां स्मोश्वतन्यप्रसिति विषदां संसदि प्रौतिमत्या यखा सौलौ पुरारे द्वेषितृपरिषये सात्ततं चुम्ब्यमाने । तस्त्रां सौलिवत्रो मिलितिमिति स्रगं वीच्य चन्द्रः सहासी दृष्ट्वा तहत्तसाम्र सितसुभगसुखः पातु नः पञ्चवन्नः ॥ २ ॥

नानविधवेत्रप्रचितानां नानविधभाषाणां नदीनदनारकुत्वादि-जन्याणःस्तोमस्य वेत्रवेत्रान्तरप्रचारमतु स्वकारणभूतो प्रष्ठाणेव स्व श्रव्यः असेव गम्पस्पानमन्ततः। तासु च श्रीशारदात्तेत्रापरपर्याय – कश्मीर – (स्तीसरो)भाषा विस्तीणां गम्मीरात्रास्त्रादवती सुस्यापि तस्त्रस्तिम् स्वानन्यत्रप्रचारा भूमि काले तत्रव कृतस्त्रितरासीत्। श्रधुना स्वत्रित्तः कालाह्वहिःप्रचाराभिष्ठस्या क्रमशः संजायते। यद्विषयास्य व्याकरस्कोशादि-ग्रन्या बहुभिविद्वद्भिः प्राय इक्लिश्रभाषानुवादस्वित्ता स्वत्रते विरिचता स्रायसमस्तताऽसामञ्जस्यादिसस्तया संतोषानावहा रव संभवन्ति सा।

श्रय वाशेपदेशभाषाभिचानधुरंघरैक्ततञ्ज्ञाषाविषयधाकरणकोशादि-विर्माणेन तहुन्तीवनबद्धपरिकरेः श्रीमच्छी जी० ए० ग्रियर्षन पी० रच्० ही० सी० रे० ई० इत्यादिसकादाभूषितप्रश्रक्ताभिख्यमचोदयवर्यः काश्मी-रिक्षपण्डित – ईश्वरकोल – निर्मितं संकृतभाषासंविष्ठतसुद्धिष्ठ (काश्मीर) भाषाचाकरणं संकारानुवादसुद्रापणाद्यंनेकप्रयत्नवृत्त्रोच्यीवितं प्रख्यापितं

<sup>\*</sup> सम्बग्धस्यतां चाभीयभाषाभिज्ञानात्मफ्लोङ्गवात्रयोजकाः ।

चाित । तदेव वसञ्जवं संपूर्णे निर्दोषस्चितरीतियुक्तियुक्तं धर्वेषा संतोषावर्षं च वसुपवस्थते, श्रास्तां च प्रविद्धभद्दनीयगुणव्रातानां ग्रन्यग्रन्यकृद्ग्रन्य-प्रकाशकानां गुणानुवादेन ॥

वन्ति हि "हिन्दी" प्रश्तिभाषाणा सनेक विधान्यनन्त षं ख्यानि ज्ञान-कार्सी पासना सिन्दित्त कि ति विषय का शिष्ट विषय के सिन्द के स

ष्मायं सास्याचायाः खच्छशः खच्छशो बहु भिगौत भक्ता दिरिस कैर्यण-प्रिच यथान्तानं च शारदान्तर लिप्या, पारिसेका न्तर लिप्या, कच्छिकर व्यादिना च विभव्य स्थापिता रिन्तता स्वः येनायं ग्रन्यो व्यक्तप्रायो अक्रमो असम्बो अपासीत्। न्नाला चास्य पदलालित्य-वृत्तलालित्यालं कारलालित्य-भिक्तरस-खालित्या द्यानुत्तरोत् कृष्ट गुणान् यथावि निम्नते महोत्सुकी भूय महाण्ययतो यावद्यन्यक वृष्ठमागमं सया व्यथायः । तत्यार्श्वतस्य परिपूर्णा जान्यसंपत्ति-सचिगत्य यथाक्षणं चिदस्य ग्रन्यस्य सम्बन्धं पूर्णता समपादि॥

म्यस्ति चाख ग्रन्थस कर्ता राजागक्रतात्यिष्ट्रतः कृष्णाभिधानः, मनन्तनागास्य - साम्मीरमाखापुरीपक्षस्व्यति - वनपोष - (वन्पुच्) - ग्रामवास्तवस्य
(वस्त्रमामप्रदाराधिपति - सूतपूर्वाद्वावास्त्रस्य ) राजानक - गर्भेमाभिधानस्य तनू जन्मा, राजकीयकार्यवेद्योपयोगिपारिकेसिवद्याध्ययनाद्यस्य धानस्य तनू जन्मा, राजकीयकार्यवेद्योपयोगिपारिकेसिवद्याध्ययनाद्यस्य धानस्य तनू जन्मा, राजकीयकार्यवेद्योपयोगिपारिकेसिवद्याध्ययनाद्यस्य ।
स्वत्या पितृतोऽवाप्तरोषावमानो बाल्य स्व वैराग्यवृत्तिमासस्य ।
तत्यानितद्रप्रदेशवर्तिन न्दिकेश्वराभिष्य - भ्रीमद्दादेवजेत्रे समाप्रितग्रस्यस्य ।
स्वातिक्रुप्तदेशवर्षाविक्षाद्यस्य नेवत्यस्य प्रस्ति स्वातिक्ष्यस्य स्वात्रम्य स्वाद्यम्य स्वाद्यस्य प्रस्ति क्षीर्तयः स्वाद्यम्य स्वाद्यम्यस्य स्वाद्यम्य स्वाद्यम्यस्य स्वाद्यम्यस्य स्वाद्यम्यस्य स्वाद्यम्यस्य स्वाद्यम्यस्य स्वाद्यम्यस्यम्य

यित चासिन्य्रम्ये वष्टवः साख्डाः; येषु प्रथमं सङ्गलाचारमतु संत्तेपेक ष्रितिकायोत्तरं कोकिसाचारव्ययाचायवीविवाषादिव्यवष्टारसीतंनम् । ततो दचयच्चसंयनं तत्संयोगिवृत्तासुवर्तिवीराद्भंतस्यानस्वास्ववीभत्सक्षरणादि-रख्याञ्चमपूर्वसम्बद्धत्ररेश्वर्यप्रवासम्बद्धाः । ततश्च पार्वतीतपश्चर्याद्यत्तरतत्वरिक्यो- पयोगिविभूतिपदर्शनपुरःषरं यिष्धणिदिवृष्टिवृत्तकौर्तनं, तदनुगुणगौतिः गाथाख्तयादिविधानं, कैलायशिखरं प्रति शिवयोः प्रध्यानादिकौर्तनं च। प्रानन्तरं विष्णुश्रिवयोः ख्तिप्रखावनद्वारा तयोरभेदष्यपदर्शनपूर्वक्रमहेंत-खानिदर्शनम् । ततोऽवश्रिष्ठा बद्दवः काख्डा भक्तुरपायनायोगधारणाष्ट्रिक्त-फलावास्यादिविषयका वर्तन्ते ॥

चीऽयमेतादृशी प्रन्यः "लिक्तिं यया पिठव्यतीश्वरः" इति - ज्यायप्रसिद्धानुवृत्ता काप्रभीरिकभाषालिपिरीतिं शुद्धतया प्रजानानैः सर्वरेव
खाद्धशः खाद्धशोऽप्यशुद्धरीत्या लिक्तिोऽभूतः, मया तु प्रवीविष्टव्याकरणानुवारिनियमेन शुद्धस्पष्टपदरीत्या लिक्तिः काप्रभीरवेशभाषानिभन्नेरिप
प्रव्यतीऽर्थतस्य निर्शेक्सम्बेतुं बोद्धं च सुश्रको यथा भवेतः प्रतिपदं चंकृतानुवादात्मकषंन्तिप्रवृत्तियुक्तः समक्कार्यन्ववादि च ॥

श्रणायं ग्रन्यः पूर्ववर्णितश्रीमच्ही जी० ए० ग्रियर्थन-सहोस्य-वरोत्साचेन सुद्रितः प्रकाशितस्य संभवेत्, श्रनुग्रहीष्यन्ति च गुणग्राहकाः सहृदयस्वकाना एतस्य सुस्यष्टगुणस्तोमरसास्त्रास्त्रत्यसमीत्रणस्त्रीकरणा-दिना, सर्वणा संजातस्तरफलो भविष्यत्ययमेतादृङ्गत्यरिश्रमः इति ॥

काम्बीरिकः पण्डित-सुद्धन्दराम-ग्रास्ती।

<sup>\*</sup> यथा खेखकस्थापि स्विधितमधेतुमसुगममासीत्।

STORAGE .

The first of the second second

The second secon

and the second second of the s

|       |                                                                                                                                                         | Page.             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Prof  | ace:                                                                                                                                                    |                   |
| Preli | minary Note (ad interim)                                                                                                                                |                   |
| Sans  | krit Preface                                                                                                                                            |                   |
| PAR   | TI.                                                                                                                                                     |                   |
| 1.    | Invocation to Ganesa                                                                                                                                    | 2.                |
| 2.    | Invocation to the Guru                                                                                                                                  | 6                 |
| 3.    | The creation of the universe, and birth of Uma. Her                                                                                                     |                   |
|       | marriage to Siva.                                                                                                                                       | 12                |
| .4.   | Daksa, rejoicing over Uma's marriage with Siva, addresses                                                                                               | 16                |
|       | The wedding-journey of Siva and Umā to Kailāsa                                                                                                          | 20                |
| 5.    | Daksa visits Siva and the gods in Kailāsa, and is not                                                                                                   | 35                |
| 6.    | received by Siva with the respect which he considers to be                                                                                              |                   |
|       | his due. Daksa's wrath. He determines to invite all the                                                                                                 | 24                |
|       | gods except Siva to his sacrifice                                                                                                                       |                   |
| 7.    | The gods come to Daksa's sacrifice. Dēvī goes to it without invitation and asks why Siva is not invited. Daksa gives                                    | 1                 |
|       | an insulting reply. She casts herself into the sacrificial fire                                                                                         | 30                |
| 8.    | Praise of Dēvī under the form of Jwālā                                                                                                                  | 36                |
| 9.    | Praise of Dēvī, as one with Siva                                                                                                                        | 6.2               |
| 10.   | Nandin goes to Kailāsa and tells Šiva that Dēvī has become Satī. Creation of Vīrabhadra                                                                 | 44                |
| ll:   | Vīrabhadra arrives at Dakṣa's sacrifice. He slays Dakṣa.<br>He routs and slays the gods present. The gods, in order to<br>pacify Siva, sing his praises | 48                |
| 12.   | Kṛṣṇa's hymn in honour of Siva. The 12th chapter is in                                                                                                  | EO                |
| •     | Hindi, and is here omitted (vv. 133-143)                                                                                                                | 52                |
| 13.   | Brahmā's hymn in honour of Siva                                                                                                                         | =0                |
| 14.   | Dharmarāja's (Yama's) hymn in honour of Siva                                                                                                            | The second second |
| 15.   | Indra's hymn in honour of Siva. The 15th chapter is in<br>Hindi, and is here omitted (vv. 172-177)                                                      | 64                |
| 10    |                                                                                                                                                         | RA.               |
| 16.   | of the 10th about an a                                                                                                                                  | 8                 |
| 17.   | in Hindi, and is here omitted (vv. 183-186)                                                                                                             | 00                |
| 18.   | The Gandharvas' hymn in honour of Siva                                                                                                                  |                   |
| ~19.  |                                                                                                                                                         | . 68              |
| 20.   | The Moon-god's hymn in honour of Siva. The 20th chapter is in Hindi, and is here omitted (vv. 216-223)                                                  | . 76              |
| 21.   | - I a secret in honour of Rive                                                                                                                          | . 76              |
| 22    |                                                                                                                                                         | . 80              |
| 23    | in homeon of Sizzo                                                                                                                                      | . 82              |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Page |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 24.  | Hymn of the planet Jupiter in honour of Siva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 84   |
| 25.  | Hymn of the planet Venus in honour of Siva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 88   |
| 26.  | Hymn of the planet Saturn in honour of Siva. The 26th chapter is in Hindi, and is here omitted (vv. 258-265)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90   |
| 27.  | Nārada's hymn in honour of Śiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90   |
| .28. | Hymn sung jointly by all the gods in honour of Siva. The 28th chapter is in Hindi, and is here omitted (vv. 288-299)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 98   |
| 29.  | Sive acknowledges the preceding hymn. He is pacified, and expresses himself as pleased with their devotion (Bhakti). He cares not for eating or drinking and has no pleasure in sacrifices. He longs for Bhakti and for nothing else. Chapter 29 is in Hindi, and is here omitted (vv. 300-304)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98   |
| 30.  | The author's praise of Siva. Account of the gods' intercession on behalf of Dakşa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 98   |
| 31.  | Dakşa is brought to life. His head having been reduced to ashes, he is given a goat's head                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 102  |
| 32.  | Dakşa's hymn describing how he has become freed from worldly desires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 106  |
| 33.  | Another hymn of Daksa on the same subject                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 108  |
| 34.  | Dakşa's self-abasement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114  |
| 35   | Daksa sings a hymn in praise of Śiva, and asks pardon. This is granted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 116  |
| 36.  | Another hymn of Dakşa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 118  |
| 37.  | Having finished his praises of Siva, Daksa again commences his sacrifice. Having pacified Siva the gods obtain permission to depart, and repair to their respective abodes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 128  |
| 38.  | The sacrifice being completed, Nārada commences a triumph-<br>song in praise of Siva as the latter departs for Kailāsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 132  |
| 39.  | Nārada's triumph-song. The 39th chapter is in Hindī, and is here omitted (vv. 397-407)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 134  |
| 40.  | Another triumph-song of Nārada. He prophesies the marriage with Pārvatī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 134  |
| 41.  | Epilogue of the author in praise of Siva, as an introduction to the second part                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 138  |
| PAR' | TIT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 1.   | Birth of Pārvatī. Her youth and upbringing. Her desire for Siva as her husband. She wanders in the forest calling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|      | for him                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 142  |
| 2.   | Pārvatī has memories of her former birth as Satī, and utters praises of Siva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 146  |
| 3.   | Remembering Siva's comely appearance and his lovable disposition, Pārvatī laments her absence from him and addresses him in prayer. The 3rd chapter is in Hindi, and is here omitted (vv. 453-465)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 152  |
| 20,3 | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |      |
| 4.   | Continuation of the foregoing. She claims identity with Siva.  Description of Pārvatī in the forest. The beauty of the forest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 152  |
| 5.   | Description of Pārvatī in the forest. The beauty of the forest blessed by her presence. She enters a lake and, standing in the water, invokes Siva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 160  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Page       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6.  | Pērvatī sings a hymn of praise to Śiva, alluding to each day of the lunar fortnight                                                                                                                                                                                                                   | 164        |
| 7.  | Siva disguises himself as an ascetic, and comes to Pārvatī to<br>test her. He urges her to worship Rāma, not Siva                                                                                                                                                                                     | 170        |
| 8.  | Continuation of the foregoing. Siva, in his character of an ascetic, advises Pārvatī to devote herself to Rāma, Lakṣmī, and Kṛṣṇa. The 8th chapter is in Hindī, and is here omitted (vv. 545-552)                                                                                                     | 174        |
| 9.  | Pārvatī's reply. She tells the disguised ascetic to go to the Dandaka forest, where he will find that Siva alone is to be worshipped                                                                                                                                                                  | 174        |
| 10. | Pērvatī continues her advice to the ascetic to go to the Dandaka forest. He will there find that Siva is all in all, that he alone exists, that he is Brahmā, Bhagavat, all the gods, and all creation, and that there is no duality. The 10th chapter is in Hindī, and is here omitted (vv. 560-570) | 176        |
| 11. | Siva's reply. He praises Pārvatī's beauty, and argues that<br>so lovely a person as she, should not undertake such ascetic<br>practices                                                                                                                                                               | 176        |
| 12. | Continuation of the foregoing. He advises her to go home.<br>Siva is not a householder. He is not so glorious as the Sun,<br>so gracious as Viṣṇu, or so righteous as Brahmā. She<br>should worship them                                                                                              | 178        |
| 13. | Pārvatī angrily reproaches the disguised Siva, and assures him that he is attempting an impossible task in appealing to her                                                                                                                                                                           | 182        |
| 14. | Continuation of Pārvatī's speech. She threatens him and proclaims Siva as the one object of worship                                                                                                                                                                                                   | 182        |
| 15. | Siva, pleased with Pārvatī's constancy reveals himself in his<br>proper form, and praises the virtues of constancy and<br>devotion                                                                                                                                                                    | 186        |
| 16. | Description of the glorious appearance of Siva as he revealed himself to Pārvatī. The 16th chapter is in Hindī, and is here omitted (vv. 607-617)                                                                                                                                                     | 188        |
| 17. | Pārvatī sees Šiva in his proper form, and begins to sing his praises                                                                                                                                                                                                                                  | 188        |
| 18. | Pārvatī's hymn in praise and awe of Śiva. She entreats him to take her for his spouse. He promises to grant her petition, and tells her to go home and wait for Nārada                                                                                                                                | 188        |
| 19. | Siva comforts the awe stricken Pērvatī. He promises to<br>marry her in her father's house, and return to Kailāśa                                                                                                                                                                                      |            |
| 20. | Pārvatī leaves the forest of her austerities, and returns home.  Her reception by her people                                                                                                                                                                                                          | 196        |
| 21. | Himālaya and Mēnakā praise Pārvatī                                                                                                                                                                                                                                                                    | 198        |
| 22. | Prayer and praise addressed to Pārvatī by the whole universe                                                                                                                                                                                                                                          | - Commence |
| 23. | The legend of the Asura Tāraka. He oppresses the gods.<br>Siva tells how Brahmā has explained to them that he can<br>only be conquered by Siva's son, and sends Arundhatī and                                                                                                                         |            |
|     | the seven Rsis and others to Himselaya to ask him and his wife to give their daughter to Siva in marriage. They consent. Arundhati, etc return to Benares and inform Siva. He is pleased, and directs Narada to summon Brahms. Visnu and the other rods.                                              |            |
|     | ATA MILLANDA V INITIO MILLI KING ORDER VOLUS                                                                                                                                                                                                                                                          | 202        |

|      |                                                                                                                   | rage |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 24.  | Nārada goes to Viṣṇu, and after praising him, informs him of Siva's intended marriage                             | 208  |
| 25.  | Viṣṇu, pleased, dispatches Nārada to call Brahmā and the other gods. They all approach Śiva. Śiva dispatches      |      |
|      | other gods. They all approach Siva. Siva dispatches                                                               | -    |
|      | Nārada to warn Himālaya, who notifies the approaching<br>wedding. Nārada informs Siva of this. The wedding        |      |
|      | procession is formed and starts. Visnu leads the other gods                                                       | 214  |
| 26.  | The Gandharvas praise Viṣṇu                                                                                       | 218  |
| 27.  | The author explains that he cannot describe the glory of Siva's                                                   |      |
| -    | wedding, which even the gods are unable to praise                                                                 | 222  |
| 28.  | The author again expresses his inability and unworthiness                                                         | 222  |
| 29.  | The rejoicing in the home of Himālaya at the approaching arrival of Siva. Nārada identifies to Mēnakā the members |      |
|      | of the procession, as from a high tower she watches the                                                           |      |
|      | approach. Her lamentations on Siva, in his ascetic form.                                                          |      |
|      | being pointed out to her. She refuses to be comforted. Pārvatī, on the other hand, is enraptured, and consoles    | -    |
|      | her mother                                                                                                        | 230  |
| 30.  | Pārvatī describes Šiva's virtues to her mother                                                                    | 242  |
| 31.  | Mēnakā scolds Pārvatī for thus speaking well of the horrible                                                      |      |
|      | bridegroom. Pārvatī justifies herself. Nārada reports the state of affairs to Siva                                | 250  |
| 32.  | Nārada praises Šiva, and asks him to abandon his horrible                                                         | 200  |
| 02.  | form                                                                                                              | 252  |
| 33.  | Siva takes a beautiful and adorned form. Mēnakā's wonder                                                          | 258  |
| 34.  | Mēnakā, seeing Siva in a form of unearthly beauty, praises him                                                    | 262  |
| 35.  | Mēnakā's satisfaction                                                                                             | 268  |
| 36.  | Mēnakā calls upon the bridesmaids to sing in honour of Siva                                                       | 268  |
| -37. | The bridesmaids sing praises of Visnu, who leads the procession                                                   | 270  |
| 38.  | The women assemble to watch the bridegroom                                                                        | 274  |
| 39.  | They sing the wedding song                                                                                        | 274  |
| 40.  | The bridesmaids praise Siva in a song accompanied by drums                                                        | 280  |
| 41.  | A song in praise of Viṣṇu                                                                                         | 286  |
| 42.  | A prayer of the author, under the form of a song of the                                                           | 004  |
| 43.  | A prayer of the author, under the form of a song sung by                                                          | 294  |
| 40.  | Mēnakā                                                                                                            | 300  |
| 44.  | A hymn by the author in his own name, under the form of a                                                         |      |
|      | song sung by the women                                                                                            | 304  |
| 45.  | Another hymn of praise by the author, under the form of the women addressing Pārvatī as a Śārikā bird             | 200  |
| 46.  | Parable of the means of salvation in the form of a hymn in                                                        | 308  |
| 40.  | praise of the Rasa-lila                                                                                           | 310  |
| 47.  | Praise by the author under the form of a parable sung by                                                          |      |
|      | those desirous of salvation                                                                                       | 314  |
| 48.  | The assembling and feasting of the wedding party. They                                                            | 010  |
|      | then commence the worship of the deity of the house door                                                          | 316  |
| 49.  | The song of the women of the wedding party at this worship                                                        | 318  |
| 50.  | The arrival of Mahadeva himself. The wedding dinner                                                               | 322  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Page |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 51, | A further description of the wedding dinner                                                                                                                                                                                                                                                                      | 322  |
| 52. | The joyful song of Menaka                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 326  |
| 53. | The gods and Brahmans recite vedic hymns                                                                                                                                                                                                                                                                         | 330  |
| 54. | Song for the Puspa-pūjā, describing the var ous forms under which Pārvatī chose Šiva                                                                                                                                                                                                                             | 332  |
| 55. | Song in praise of Siva sung at the Puspa-pūjā                                                                                                                                                                                                                                                                    | 338  |
| 56. | Praise of Siva at the Puspa-pūjā, including a list of holy places                                                                                                                                                                                                                                                | 342  |
| 57. | The procedure at the Puspa-pujā                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 352  |
| 58. | A rapturous song of the faithful at the Puspa-pūjā in honour of Šiva                                                                                                                                                                                                                                             | 352  |
| 59. | Song on putting on the wedding garland                                                                                                                                                                                                                                                                           | 358  |
| 60. | The women complain that the bride has no ornaments. Siva creates gold, and it is showered like snow upon the bride                                                                                                                                                                                               | 366  |
| 61. | Song of praise to Siva, on account of the shower of golden snow                                                                                                                                                                                                                                                  | 368  |
| 62. | The guests decide to climb on to the roofs of the houses                                                                                                                                                                                                                                                         | 372  |
| 63. | The people shovel the golden snow from the roofs, and find that the roads are blocked up with it. They lament the inconvenience of the universal wealth and Indra recommends them to ask Siva to stop the fall                                                                                                   | 372  |
| 64. | The Earth finds the weight of the gold inconvenient                                                                                                                                                                                                                                                              | 374  |
| 65. | The Earth implores Siva, to stop the fall of gold                                                                                                                                                                                                                                                                | 374  |
| 66. | The gods, distracted by the immense mass of the golden snow, praise Siva, and confess that they have more than they                                                                                                                                                                                              | - 1  |
|     | require                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 378  |
| 67. | The people pray to Siva for the cessation of the shower of gold                                                                                                                                                                                                                                                  | 382  |
| 68. | Mahādēva asks them why they are frightened. They reply that the earth is covered with gold and will not produce fruit. Moreover, there will be no longer any distinction of rich and poor. He directs the wind-god to collect the gold in a heap. This is done and the world is restored to its former condition | 386  |
| 69. | The author praises Siva the omnipotent                                                                                                                                                                                                                                                                           | 390  |
| 70. | Himālaya's joy and gratitude to Viṣṇu for being Śiva's best                                                                                                                                                                                                                                                      | 392  |
| 71. | Himālaya praises Visnu for his mercy and for his incarnations, especially that of Kṛṣṇa                                                                                                                                                                                                                          | 394  |
| 72. | Viṣṇu is pleased. Led by Nārada, all unite in praising him .                                                                                                                                                                                                                                                     | 398  |
| 73. | Himālaya again praises Nārāyaņa                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400  |
| 74. | Siva gives religious instruction to Nārada, recommending inward asceticism while living outwardly a wordly life                                                                                                                                                                                                  | 402  |
| 75. | The guests prepare to depart. Gratitude of all, including Vianu for this instruction                                                                                                                                                                                                                             | 406  |
| 76. | Mēnakā's song of gratitude                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 406  |
| 77, | The author praises Visnu, who stands as father of the bridegroom                                                                                                                                                                                                                                                 | 408  |
| 78. | Another song of Mēnakā in praise of Viṣṇu, detailing the exploits of the youthful Kṛṣṇa                                                                                                                                                                                                                          | 414  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Page |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 79.  | The author taking as his text the parting embrace between Visnu and Siva, explains that Visnu and Siva are one                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 422  |
| 80.  | The author addresses praises to Siva and Visnu as one                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 422  |
| 81.  | Praise of the Antaryamin Narayana as one with Siva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 426  |
| 82   | Himālaya praises Kṛṣṇa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 432  |
| 83.  | The women-folk dance the Rasa dance as Gopis, and praise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 76   |
|      | Kṛṣṇa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 433  |
| 84.  | A metaphorical prayer to Kṛṣṇa under the form of a song                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100  |
|      | sung at the Rasa dance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 448  |
| 85.  | The salutation of Parvati as she mounted the wedding car                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 458  |
| 86.  | Praise of Pārvatī as Šārikā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 458  |
| 87.  | Praise of Pārvatī as Mahārājāī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 464  |
| 88.  | A prayer of the author to Siva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 270  |
| 89.  | Praise of Visnu as one with Siva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 474  |
| 90.  | Hymn in praise of the Siva-ratri festival                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 470  |
| 91.  | Hymn in honour of Siva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 473  |
| 92.  | Praise of Vișnu as one with Siva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 154  |
| 93.  | Prayer and praise directed to Siva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11/2 |
| 94.  | Prayer and praise directed to Siva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70   |
| 95.  | Prayer and praise directed to Siva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 492  |
| 96.  | Impossibility of describing Siva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 496  |
| 97.  | Praise of Siva on his departure for the forest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 496  |
| 98.  | The author and Mēnakā proclaim devotion on Siva's departure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 496  |
| 99.  | What Mēnakā and the people said to each other when Siva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A A  |
|      | departed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500  |
| 00.  | Lamentation of Mēnakā on Siva's departure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 502  |
| 101. | Praise of and prayer to Hari-hara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 506  |
| 102. | Praise of and prayer to Hari-hara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 510  |
| 103. | Exhortation by the author to attain salvation by means of Yoga practices                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 510  |
| 04.  | The women, as Gōpis, sing Kṛṣṇa's praises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 510  |
| 05.  | The author calls upon his hearers to worship Krana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51   |
| 06.  | Song of a woman seeking for Siva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 525  |
| 07.  | The chorus of Himālaya's relations on the departure of Siva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    |
| 08.  | Warning given by the author. He praises the Kali-Yuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 587  |
| 09.  | The author praises Siva, using words of Saraswati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 538  |
| 10.  | Praise of one who has taken refuge with Siva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 544  |
| 11.  | The state of the s | 548  |
| 12.  | Prayer for guidance and praise of the mystic syllable ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 552  |
| 13.  | Praise of the syllable om                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5(5) |
| 14.  | Praise of the good way                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SEN  |
| 15.  | The same, united with praise to Rāma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 568  |
| 16.  | The poet explains the source of his own power                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 570  |
| 17.  | Exhortation as to the unreality of the world                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 575  |
| 18.  | The poet describes his own condition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 592  |

|      |        |                         |              |                 |     | Page |
|------|--------|-------------------------|--------------|-----------------|-----|------|
| 119. | He elo | quently praises Siva    | for his gift | of knowledge of | the |      |
|      | mea    | s of salvation          | •            |                 |     | 596  |
| 120. | The au | thor's devotion .       |              |                 |     | 600  |
| 121. | Prayer | for increase in knowle  | dge of God   |                 |     | 604  |
| 122. | Prayer | for acceptance, as Abl  | hinavagupta  | was accepted    |     | 608  |
| 123. | Prayer | for the three great ble | ssings       |                 |     | 612  |
| 124. | The Po | wer of Siva's name .    |              |                 |     | 614  |

The state of the s

# ॥ त्रों॥

॥ श्रों श्रीगणेशाय विवृद्ध नमः ॥

॥ श्रों नमो ब्रह्मणे विष्णवे महादेवाय नमः॥

इस्ट्राह्म खान खान

क्रिया हो हा है।

विद्याल संस्थात न अस्तितारो

संदर्भ काव्य वंश्वारची ;

A TO SAME THE PROPERTY OF

त्रिवपरिषयः प्रार्भ्यते ॥

#### PART I.

1. INVOCATION TO GANESA.

सिद्दिता छुख विग्रहर्तारो महागणपत द्यान् दारयो ॥ १ ॥ नीं शिष् बाल-माल नीगिन्द्रहारो विनायकवल प्रार्थो । त्र-गणनंय-इन्दि सर्दारो महागणपत चान् दार्यो ॥ रन्द्राज़म् याचि खतु श्रन्दकारो क़ोरन्-ति गोस् लूरपारयो । मकलोतुषन् छुख् च्ह् बख्चन्-हारो महागणपत चान् दारयो ॥ हे समोदर हे सर्वव्यपकारो म्बक्ताव् इमि संसार्यो । सम्बोदरिय केर्य श्राहारो महागणपत चान् दार्यो ॥ विषान् कंह्नय् न नमस्कारो खंद्रस् कंत्रथ् वथवारयो । गज़म्बख व्यथनय् जै-जै-कारो महागणपत द्यान् दारयो ॥ ५ ॥

## पूर्वार्धम्॥१॥

### निष्प्रत्यू इसिद्धये श्रीगणेशं स्तौति ॥ १ ॥

बिद्धिदाता ग्रिब हे-विद्यहर्तः

चे-महागणपते धानं धारियष्यामि-तव-भोः ॥ १ ॥ गले सन्ति-ते सणि-सालाः चे-नागराज्ञहार

विनायकविनाम्नि-भवत्त्तेत्रे पतौत्तिष्ये-त्वां-भोः।
प्रमणाख्यस्टगणानां हे-मुधियते

हे-सहागणपते धानं धारियधासि-तव-भोः॥

इन्द्रथ-राज्ञः यदा श्राबढः श्रम्थकारः

बलानामपि संपन्नस्तस्य विनाशः।

उन्मोचितस्त्वया-सः, ग्रसि त्वं त्रमाश्रीतः

हे-सहागणपते०॥

हे लब्बोदर हे विश्वीपकारकर्तः

उन्धोचय-नः ग्रस्तात् संसारात्।

लम्बोदरीनद्याः कृतस्त्वया ग्राहारः

चे-सहागगपते ।।

विष्णुना कृतस्तेन-ते न नसस्तारः

समुद्रस्य कृतस्त्वया अवमर्दः ।

हे-गजमुख भ्रुयात्ते जय-जय-कारः

चे-सहाराखपते ।। ५ ॥

· An

विष्यु-भगवानस् बूजुष् जार-पारो क्रव्णिपङ्गल श्रोय श्रारयो। वकतुष्ड बन् कुय् महाविचारो महागएपत चान् दार्यो ॥ त्राचमहाश्रकि-इन्दि त्राचकारी एकद्न पत-पत लार्यो। शिवनी-सन्दि टाठि विग्रनिवारो महागणपत द्यान् दार्थो ॥ धार्यनिय् ब्राँठ् छाय् खड ऋन्वारो ज़प-यज्ञ-खाहाकार्यो। विकट-रूप कुख् वीद-श्रोंकारो महागणपत द्यान् दार्यो ॥ परमा प्रख्नु-इन्दि सेवाकारो दक्षाप्रच विस्तारयो। बाजन्द्र नगतुकु कुख् व्यवहारी महागणपत चान् दार्यो ॥ वंध्त्र नी ्ल किय् रंगि गुल्नारो चृतुर्भुज बिड-सर्कार्यो। चानि दर्बारय् सब दर्बारी महामणपत द्यान् दारयो ॥ १०॥ मन्त्र-नायक शक्ति -श्रवतारो प्जहांथ् गलपथ्यारथो ।

विष्णु-भगवतः श्रुतस्त्वया सान्त्वप्रणयः

हे-कृष्णिपङ्गल संभूता-ते कहणा।

चे-वक्रतुख्ड बलं भ्रस्ति-ते महाविचानक्यम्

हे-महागणपते०॥

श्राद्यायाः-सहाश्रक्तेः प्रथमित्रयाद्य

चे-एकदन्त ग्रनुधाविष्यामि (सरिष्यामि)-त्वां-भोः।

श्रिवस वत्सल विद्यहर्तः

हे-महागणपते०॥

सर्वेषामेव प्रथमं त्रास्ति-ते प्रथमः (पूजा-)क्रमः

जप-यज्ञ-स्वाहाकारैः।

महारूपेण श्रीस वेदानामीं कारकपः

हे-बहागणपते०॥

परबायाः श्रक्तेः उपासक

इष्ट्रपुत्र विस्तारिययामि-तव-भोः (त्वद्वपासनाम्)।

चन्द्रमुकुट जगतः ग्रिष व्यवद्यारः

चे-महागणपते०॥

वस्त्राणि ग्राच्छादितानि सन्ति-ते रागेण ग्रतिरक्तानि

दे-चतुर्भुज यहा-सम्राट्।

त्वदीयेन समाम्रयेखेव लप्पामि म्रधिकारिपदम्

हे-सहाग्रायपते० ॥ १०॥

हे-मन्त्रनायक शक्ति-खरूप

प्रवाययं-त्वां गणपतियारनाम्नि-तीर्थ।

कपर्दिन् कर्त ब्वज् सोनुय् चारो

महागणपत द्यान् दारयो॥

वन्नभा स्त्रं ख्य ख्य ख्यु ख्यु ख्यु द्यु च्यु दारयो।

बूतन् त राचसन् करान् संहारो

महागणपत द्यान् दारयो॥

प्रविद्याय साज्ञ दन्द-स्त्रं सारो

मक-स्त्रं पाफ् गाल् वारयो।

इस्त त सुस्ल-स्त्रं कृद् द्यु न्यवारो

महागणपत द्यान् दारयो॥

सिंहयुगवाहन जोरावारो

धूयवर्ण संसार-सारयो।

दिम बवसर दित बक्यन् तारो

महागणपत द्यान् दारयो॥

शिवनाथ श्रानन्द-श्रम्थे श्राव्तम्
सद्-स्वर हाव्तम् गटि-मञ्ज गाश् ॥ १ ६ ॥
द्रित कुख् कारथ् कथ् ब्वह् मकानम्
गोमंतु कुस् श्रज्ञानस्-मञ्ज् ।
श्रेनु कुस् श्रोञ्-हेज्ञ् वथ् वुक्रनाव्तम्
सद्-स्वर हाव्तम् गटि-मञ्ज गाश्॥

<sup>2.</sup> INVOCATION OF THE GURU.

जटाजूटधारिन् कुम-नाम ग्रातः परं ग्रास्ताकमेव रत्तोपायस् हे-सहागणपते०॥

वस्तुभा (श्रक्तिः) सहचारियौ श्रस्ति-ते ख(भवत्)खब्पधारियौ इस्तेषु चलारि श्रायुधानि ।

भृतानं च राजसानां क्रुर्वन् संहारम् है-सहाग्रणपते०॥

श्रचानानि श्रक्ताकं दन्तेन घातय

परश्रना पापानि घातय समाधानेन ।

इलेन च मुस्लेन क्रोधं दुःखं निवारय

इ-महागर्णपते०॥

हे-सिंहगुरमवाहन ग्रातिपराक्रम धूम्रवर्ष संसारसारभूत ।

त्रसात् भवसरमः देहि-नाम भक्तानां पारगतिम् हे-सहाग्रापते ।। १॥

खाभिमतनिष्पत्तये महुक्ं स्तौति ॥ २ ॥
हि-शिवनाय ग्रानन्दक्षपममृतं पायय-नाम-माम्
हि-सद्गुरो (शिवात्मन्) प्रदर्शय-नाम-मे मोहतमो-मध्यात् प्रकाशम् ॥१॥॥
इहैव ग्रसि श्रन्वेषिष्यामि-त्वां किस्मन् ग्रहं वेश्मनि
गतोऽस्मि ग्रज्ञानस्य-मध्यम् ।
ग्रन्थोऽस्मि प्रज्ञमें: मार्गे प्रज्ञापयस्व-नाम-माम्
हे सद्गुरो०॥

वंज्नस् मंसारच मायाय मक्तस् चानिय् वपाय-संत्य्। दयाय-इंज्लूय् नज़राह् चाव्तम् सद्-स्वर इाव्तम् गटि-सञ्ज गाम्॥ कुय् काम कृद लूब सुह अन्दकारय् ममताय-स्रांत्य् विस्तारंय् म्योन् । समताय-स्रंत्य रिम-मझ म्वकलाव्तम् सद्-म्बर हाव्तम् गटि-मझ गाम्॥ संतोग विचार सत्मन दर्भय् खटनय् त्रायवस् क्रकमय्-स्त्य्। श्रनिक्शय परम-गथ् प्रावनाव्तम् सद्-स्वर हाव्तम् गटि-मझ गाम्॥ सक्तन-प्ररम् चिम् त्रांसि प्रकृति-पर् चिरका ि प्रोवुख् ईश्वर-स्थान्। तिमनेय् मञ्ज्-बाग् श्रायन् म्य दाव्तम् सद्-ग्वर हाव्तम् गटि-मझ गाम्॥ १०॥ श्रन्दरंय् युष् कुम् श्रानन्द-मन्दिरंय् तंथि-मञ्ज् करयो योग-पूजा। उपनिग्रदन्-इंन्टि सिर् म्यति बाव्तम् सर्-म्बर हाव्तम् गटि-मझ गाम्॥ ज्वकचार् श्रृन्दि गोम् गरके-चूबय् ज्ववान् कुष् रक्तम् लूबय्-निश्।

म्रावृतस्तया-म्राष्टं संसारस्य सायया जन्मोच्ये-ते तवैव (म्रुनुग्रह-) उपायेन । दयायाः-रुव दृष्टिं विसर्जय-नाम-मिय हे सद्गुरो०॥

म्यस्ति-एव कामेन क्रोधेन लोभेन मोचेन म्यन्यकारेण ससतया विस्तृतिः सम ।

समतया (त्रह्वेतज्ञानेन) त्रसात् (कामादितः) उन्योचय-नाम-माम् हे सद्गुरो०॥

हि-संतोष, हे-विचार, हं-सत्सङ्ग, हे-धर्म तिरोहिताः संपद्गाः-प्रूयं-मे कुकर्मणा-एव । श्राकिसकत्वेन परमां गितं प्रापय-नाम-माम् हे-सदुरो०॥

षंचिरत्रपुरुषाः ये त्राधन् प्रकृतिपराः (प्रकृतिपुरुषविवेकाषक्ताः)
चिरकालेन प्राप्तं-तैः ईश्वर-पदम् ।

तेषामेव मध्ये स्थितिं मे दापय-नाम-मे

हे बद्गुरो०॥ २०॥

त्रक्तरेव यत् प्रक्ति-मे त्रानन्ताखां-मन्दिस् तस्यैव-मध्ये कुर्यां-ते योगेन-पूजास्। उपनिषदां सारान् समापि प्रकटय-नाम-मे हे सद्ग्रो०॥

बाल्यं ब्रह्मः (निर्थे) गतं-में गृहस्थ-सोभेन युवा ग्रम्मि ग्त-नाम-मां लोभात् । बुज्यर् हुइ न जि़दी ख् सत सन्दकाव्तम् सद्-म्बर हाव्तम् गटि-मझ गाग्॥ व्यपदीय-स्तिन् वुक्षिण्य चाव्तम् स्त्य मा श्रास्थम् कुनि केंह् लीप्। ब्रह्मानन्द्रभ्य-प्यठ् वार् थाव्तम् सद्-ग्वर हाव्तम् गटि-मझ गाग्॥ द्यानेचू नदियाच् निमें क्रियय योग-पाञि-स्तिन् ब्रिथंय् छाइ। ब्वय् तन् नावय् च्य सननाव्तम् सद्-म्बर हाव्तम् गटि-मञ्ज गाश्॥ द्न्त्र्य् यिम् त्रांसि द्रायेम् फंटिणंय् ह्यस् ह्यथ् रिषय् खिट्यय्-पाठि । श्रीत् स्वम्ब्राव्तम् सुनुय् बनाव्तम् सद्-म्बर हाव्तम् गटि-मझ गाश्॥ १५॥ ज्ञानिक निथ्रय वार सुचराव्तम पंपोश जन् फालनाव्तम् मन्। श्रदैत-बाव-सूत्य पानस् काव्तम् सद्-म्बर हाव्तम् गटि-मङ्ग गाश्॥ मूख-तल श्रोसुस् निर्मल् पोञ्चय व्यवहार-प्रकंचू कं र्नम् यख्। निर्मय-गर्मिय-स्त्य् व्यगलाव्तम् सर्-ग्वर हाव्तम् गटि-मञ्ज गाम्॥

वृद्धत्वम् श्रिक्ति श्रष्टूरं मा-नाम लज्जय-नाम-माम् हे-सद्द्रो०॥

उपदेशेन उपलच्चेत्र त्रिसर्जय-नाम-माम् सङ्गा-स्त्रित् स्थात्-मे कुतोऽपि कश्चित् लेपः।

ब्रह्मानन्दे-एव मुष्ठु स्थापय-नाम-माम् ह्रे-सद्गुरी० ॥

ध्याननिष्ठारूपां नदीं निर्मलां कृत्वा-एव योगात्म-जलेन श्रापूर्णी श्रांस्त-या।

(तस्यां) ग्रहमेव तनूं सापययम् त्वं सान्त्वय-नाम-माम् हे सद्गुरो०॥

इन्द्रियाि यानि ग्रासन् निर्गतािन-मे प्रस्कृषीव (विषयेषु)
चेतनं गृहीत्वा प्रशृह्मीव गूढ-प्रकारेण ।

सर्वाणि संगमयस्त-नाम-मे, स्कब्पं संपादयस्त-नाम-मास् च-सद्गुरोणा २५॥

ज्ञानस्य लोचने-एव सुष्ठु उन्मोचय-नाम-मे पद्मम् इव विकासय-नाम-मे सनः।

श्रद्धेत-भावेन स्वात्मनि उपभुङ्ख्य-नाम-माम् (घायुष्यं देषि) चे-घदुरो० ॥

वस्तुतः ग्रामं निर्मल-जल-रूपः

व्यवहारात्म-प्रकृत्या कृतं-तया-मे श्रीतथानत्वम् । विवारात्मना-श्रीष्ट्येन विगालय-नाम-माम् हे-सद्गरो०॥ नाव् सुम् स्वष् स्वम् चा ज्ञयं श्रामयं हाव्तम् धय्-स्यय् -श्राका प्रये। संसारस्-मञ्ज् प्रश्रा मत पाव्तम् सद्-स्वर हाव्तम् गटि-मञ्ज गाश्र॥ २ ॥

3. THE CREATION OF THE UNIVERSE, AND BIRTH OF UMA.

HEB MARRIAGE TO SIVA.

श्रों नमः श्रिवाय कर्॥ १८॥
परमात्मा युम् छुद् परमानन्दंय
तमिमंय छुद् खक्कन्दंय नाव्।
खक्कन्दम् निश्र माया द्राय
श्रों नमः श्रिवाय कर्॥ ३०॥
माया देश्वर-दक्का जानंय
तमि-मझ विष्णु भगवानंय द्राव्।
ब्रह्मा व्यपदोव् विष्णु-मायाय
श्रों नमः श्रिवाय कर्॥
जन्दि व्यग-मान् नगर-कार्ण्डंय
मोद् संसार् ब्रह्माण्डंय ह्य्य।
पेद-कर्र ब्रह्मा-मझ्य दक्काय
श्रों नमः श्रिवाय कर्॥

नाम ग्रस्ति-मे कृष्ण-इति, ग्रस्ति-मे तवैव ग्राग्रा प्रदर्भय-नाम-मे सिवदाकाश्रस्त्रस्पम् । संसारख-सध्ये ग्रपर्याप्ततां (हीनतां) मा-नाम ग्रापातय-नाम-मे हे सदुरो०॥ २॥

### श्री-अमायाः प्रादुर्भावं विवनुस्तावज्ञगद्त्यत्तिं संचेपेण विष्टणोति ॥ ३ ॥

श्रोंकारात्मानं (परमिश्रवं) श्ररणम् श्रागताः-वयम् श्रों नमः श्रिवायेति कुम् (नित्यृमुचारयेत्यर्थः) ॥ २९ ॥

परमात्मा यः त्रुस्ति परमानन्दकपः

तस्येव ग्रस्ति स्वक्कन्दात्मेति नाम ।

खळ्ळून्दस्य सकात्रात् माया निर्गता

श्रों नसः ।। ३०॥

बायाम् ईश्वरेक्क्षां जानीहि

तन्-मधात् श्रीविष्णः भगवानेव निर्गतः ।

ब्रचा उत्पादितः विष्णु-मायया

थों नसः ।।

सत्त्राः युगैः-सह नगर-(भुवन-)समूहाः (भूरादिचतुर्दश्रभुवनानि) सर्वः संसारः ब्रह्माच्छानि गृहीत्वा (तैः सह)।

उत्पादिताः ब्रच्चया

षां नमः०॥

दच-प्रजापण् म्बड व्यपदोवुन् ज़गतुकु होवुन् तस् व्यवहार्। वार्याच् जायेय तस् कन्याय श्रों नमः शिवाय कर्॥ तिमनय मझ ऋख् कोराह् जायम् भगवय्-माया गर जायस्। नाव-किन् ज़न्म् ह्यंतु माज्य उमाय श्रों नमः श्रिवाय कर्॥ तस् माज्य मालिस् कुह् जय-जय-कार्यय् तस् इड् न बक्तावारंय् काँ ह्। यमि-सन्दि गरि दक् कन्या जाय श्रों नमः श्रिवाय कर्॥ ३५॥ ब्रह्म-च्यु देवलूकुकु मर्दारय् तप-स्थेषु बिंड त्रादिकार्य सान्। यस् रक् दया के इ दयाय श्रों नमः श्रिवाय कर्॥ वैक्रोकानायम् विव्वनसारम् परमिश्रवस् गङ्गादरस्। सय् कर्मारी वागनि श्राय श्रों नमः शिवाय कर्॥ सतोवु इ कोर्य तस् पय्-कुन् त्रासस् विवाइ कर्नख् चन्द्रमम् संत्य

दत्तप्रजापितः प्रथमम् उत्पादितस्तेन जगतः प्रदर्शितस्तेन तसौ व्यवहारः ।

ग्रानेकाः जाताः तस्य कन्याः

श्रों नसः ।।

तासामेव मधात् एका कचा जाता-तस्य

(या) भगवन्याया गृहं प्रविष्ठा-तस्य ।

(म्चर्यतः) नाम्ना जन्म गृहीतं माना उमया स्रोतं नमः ।।

तस्याः मातुः पितुः श्रम्ति जयजय-कारः तस्य सदृशः न भाग्यशाली कश्चित् ।

यस्य गृष्ठे ईदृश्री कन्या जाता

श्रीं नमः ।। ३५॥

ब्रह्मिः देवलोकस्य नायकः

तपर्षिषु महता श्रिधकारेखेव संयुक्तः।

यस्य ईंदृशी दया कृता महामायया

श्रां नमः ।।

त्रेलाक्यनाणाय त्रिशुवनशाराय परमश्चिवाय गङ्गाधराय ।

सेव कन्या विवाचे समागता

श्रों नसः ।।

सप्तविंगितः (ग्रन्थाः) क्रन्थाः तस्य ग्रविश्वाः ग्रासँस्तस्य विवाहः कृतस्तेन-तासां चन्द्रमसा सह । साथ् नचन् छाय् तिम ताराय श्रों नमः श्रिवाय कर्॥ उमा-बद्रम् क्इ नमस्कारंय् भिव-मित-रूप युस् हुइ सर्व-व्यपकार्। विवाइ कं इस् जोल त माय श्रों नमः शिवाय कर् ॥ प्रजापण्गीव अन सावदानंश् व्यक्ति शिवजी मनिदानय श्राम दंपनम् कन् घव् म्याञ् लीलाय न्त्रों नमः शिवाच कर् ॥ ४०॥ पर्नानय दख् म्बख् पनन्यन् वायन् वननिय अर्थनेय लाजिस् छिय । तंसि तिह बोज़नांविय पर्ने हिंसाय मों नमः शिवाय कर्॥ ब्बद स्यांज् वातिष् योरंष् योरंष् तोर्य तोर्य सोक्य च्या इति योग् क्षणस् स्य कर् व्याय श्रों नमः श्रिवाय कर्।।

साबदान सन छुस् परसानन्द् शिवनाथ् साँपैतुस् नान्दव् त वन्द् ॥ ४३॥

<sup>4.</sup> OAKSA, REJOIGING OVER UMA'S MARRIAGE WITH SIVA, ADDRESSES HIS RELATIONS.

सुहूर्तक्याः नक्षत्राणि (च) सन्ति-हि ताः ताराः (শ্रश्विन्याद्याः) श्रों नसः०॥

उद्याशक्ताभिव्यस्त्राय त्र्यांका नसकारः

श्रिव-श्रक्ति-दपेख यः त्रुक्ति मर्वोपकारकः ।

विवात्तः कृतस्त्रीस्तस्याः भक्तग्रा च प्रेम्खा

ग्रां नसः ।।

इत्त-प्रजापितः संपन्नः सनमा ग्रानन्दपूर्णः

यदा ग्रीणिवः चंनिधिं ग्रागतस्-तस्य ।

कथितं-तेन-तस्मै कर्णे निधेक्ति सदीयां (सत्कृतां) स्तुतिस् ग्रां नसः ।। ४०॥

स्वकीयानि तुःखानि सुखानि (च) स्वकीयेभाः आतृभाः (बन्धुभ्यः)
कणनीयानि सर्वेद्याभेव ग्रावण्यकाः सन्ति-हि ।

तेन तद्भुतं यंत्राविताः स्वकीयाः वद्यस्थितयः यो नसः १॥

बुद्धिः सदीया प्राप्याति यत्र यत्रैव तत्र तत्रैव सर्वभेव त्वभेव ।

ग्रातः परं कृष्णेस्य में शुन्न रक्तोपायस - क्राह्म पह स्रोतं नगः ।। ३॥

द्ख्योतिः खरंबन्धिनः प्रति ॥ ४ ॥ प्रवाचितेन वनवा ग्रस्ति-से परमानन्तः ग्रीजितः संपद्गः-से बान्यतः च बन्धः॥ ४३॥ सर जन् प्रांजुमत् कुस् पंपोण् न्वकचारह कुम् त्रामंत् बोग्। तोशान् तोशान् कुम् व्वह् प्रसन्द् श्चितनाथ् सांपनुम् बान्दव् त बन्द् ॥ श्रम श्रीगङ्गादरन् वस्ति खयंवर वेह्न् कन्या म्याञ् । श्रापरस् प्रीम-स्त्य् दद-बत-कन्द् श्चित्रनाथ् माँपनुभ् बान्दव् त बन्द् ॥ ४५ ॥ तमझ्य मायाय ब्वर् वातिय् न माञ् नय् सय् ब्रह्मा विष्णान् जाञ् । नय् कुम् खड् तय् नय् कुम् अन्द् शिवनाथ् माँपेनुम् बान्दव् त बन्द् ॥ श्रथ् कर्प्र गौरम तने मुख्लेचू कीर्तना कुम् सन वने। यिवान् केचाह् छाम् मौगन्द् जिवनाथ् साँपनुम् बान्दव् त बन्द् ॥ सुय् ब्रह्मा त विष्ण् मानुन् ज़गतुक देश्वर् सुय् ज़ानुन्। सुय त्रगूर् त सुय खच्छन्द् ग्रिवनाथ् साँपनुम् बान्दव् त बन्द् ॥ श्रवीद बक्य छ्य तसंज्ञू जान् सुय् छुय् मन् त सुय् कुय् प्रान्।

षरमः इव प्रफुल्लः ग्रस्मि पद्मः

बाल्यस (बाल्यावस्थावत्) ग्रस्ति-मे ग्रागतः ग्रत्यादरः।

संतुष्यन् संतुष्यन् ग्रासिन ग्रहं प्रसद्गः

म्रीणिवः ।।

श्रनेन श्रीगङ्गाधरेण योगेन्द्रेण

स्वयंवरेण वृता-तेन (यत्) कन्या सम ।

हस्तेन-भोजिययामि-ग्रमुं ग्रातिभक्ताः दिधयुक्तानं फाणितम् ग्रीभिवः ।। ४५॥

तस्य मायायां बुद्धिः प्राप्स्यति न श्रक्षाकम्

नैव सा ब्रह्मणा विष्णुना (च) ज्ञाता।

नेव ग्रांचि-तस्याः ग्रादिः च नेव ग्रांचि-तस्याः ग्रन्तः

भ्री**शिवः०**॥

ग्रसाः कर्परवत् गौररूपायाः तन्वाः

सुगन्धस्य वर्णनां कः नाम कपिष्यात ।

संपद्यमाना कियती श्रस्त्यसाः सुगन्धतिः

म्रीमिवः ।।

स-रव ब्रह्मा च विष्णुः मन्तवः

जगतः ईश्वरः य-एव ज्ञातवाः।

स-एव ग्रघोरेश्वरः च स-एव खच्छन्दः

भ्रीश्रिवः० ॥

भेदरिहता भक्तिः श्रस्ति-हि तस्यैव ज्ञानम्

स-एव ग्रस्ति-हि मनः च स-एव ग्रस्ति-हि प्रायः।

सुव् नेरि श्रोगर् गास्त् मन्द् श्चितनाथ् साँपनुम् बान्दव् त बन्द् ॥ सुय् कुष् प्रास्त् वीद -सागर् सुय् कुय् त्रामवुन् विद्यादर्। सुय् कुष् सार् श्रीं-कार्कु यन्द् भिवनाथ् साँपेनुम् बान्दव् त बन्द् ॥ **५०**॥ लक्य-बदि लोल त प्रियम-स्रीय जप तप यज्ञ दर्भ कर्म-स्रत्य्। पोग्र-पूज् कर्िथय जुव् तस् वन्द् श्चितनाथ् साँपनुम् बान्दव् त बन्द् ॥ क्रमा फिर्म को रूय् कर्म तो रूय् तिथ-पांठि पूजाय दोक्य कर्। विथ प्रग्पदनान् लोगिनस् दन्द् श्चितनाथ् साँपनुम् बान्दव् त बन्द् ॥ ४॥

राज़न् खान्दर् य्यक्ति स्वक्तां वृथ्
परम-प्रांख्ं चू गीव् कक्यनोवुथ् ह्यथ्॥ ५३॥
पन्योप्यक्ति-पाठि प्रांक् संसार्य्
ज्ञातस् नेव् बहार्यय् त्राव् जान्।
त्रिज्ञ-पोग्रम् गीव् ह्यथ् न्योवुय्
परम-प्रांख्ंचू गीव् कक्यनोवुय् ह्यथ्॥

<sup>5.</sup> THE WEDDING-JOURNEY OF SIVA AND UMA TO KAILASA.

--54]

स-एव निर्गीमिष्यति श्रीषधकपः शास्त्राणि सप्यन्तां (सारभूतः) श्रीशिवः ।।

स-एव ग्रस्ति-हि ग्रास्तं वेदविद्या-समुद्रः स-एव श्रस्ति-हि संभवन् विद्याधरः।

स-एव ग्रस्ति-हि सारः प्रणवस्य विन्दुरूपः म्रीशिवः ।। ५०॥

लक्षवारं भक्तरा च प्रेम्खा जपेन तपसा यचीन धर्मेण कर्मणा। पुषादिप्रजां कृत्वा खात्मानं तसी उपहारी-कुर श्रीशिवः ।।

(स्वात्मानं प्रत्यालापः) हे-कृष्ण पर्यावर्तय मा ग्रीवाम्, कुरु मा विलम्बम् तथैव पूजायां धेय कुर।

यथा पुष्पदन्तेन समर्पिताः (पुष्पार्थ) दन्ताः श्रीशिवः०॥ ४॥

## य श्रीणिवस्थोमया यह कैलासं प्रति प्रस्थितिं विद्रणोति ॥ ॥

राचा (दर्चेण) उत्सवः यदा समापितः

परमश्रक्तिं गतः लच्च(ग्रनन्ते)नामा यृष्टीत्वा ॥ ५३ ॥

पद्मवत विकासमागतः संसारः (सर्वलोकः)

जगति नवः वसन्तसमयः (इव) ग्रागतः शोभनः।

(ग्ररिज) पुष्पविशेषं गतः यृहीत्वा स्थलपद्मः

परमण्॥

म्बारम् तय् श्रारवित म्युन् गौव् दिल् गौव् मीलिथ् हृदुख् न यन्। यम्बह्ज लि-हेन्दु रङ्ग् खम्बलन् प्रोवुय् परम-प्रख्नू गौव् लक्षनोवुय् ह्यथ्॥ ५५॥ म्न इवरि गरि सुय् वारय्-कारय् परमाक्न-व्यवहार्य् मान्। इपि हाहरस् हाण् रुख्सण् द्रोवुय् परम-प्रख्तू गौव लक्चनोवुय ह्यथ्॥ उमा-रद्र कुख् श्रश न्यथ् वासन् निकाल अन् कर्त श्रासनदार्। इदयुक पन्योग् श्रस्य वथरोवुय् परा-प्रांच् गौव् लक्षनोवुय् हाथ्॥ तस् निम क्या इ सुय् वसत्र त जामय् विरक्य कुय् निक्कामय -स्रात्य । निदान्-श्रवदन्-हंन्दु खन-सोवुय् परम-प्रांख्नू गौव् लक्षनोवुय् ह्यथ्॥ तस् निम क्या ह् गय लच्छी त दारंय् युष् श्रामि जूब-शन्दकारय्-रंसु । ब्रह्मा विष्णय यमि व्यपदोवुय परम-प्रख्नू गौव् खछनोवुय् छष्॥ तस् निम क्या ह् कुय् गण्डुन् त का वुन् यस्-निश्च द्राय महामाया

पुष्पविशेषस्य च पुष्पविशेषेग संगमः जातः

मनः गतं संमेलनं, श्रविशृष्ट्योः न भेदः।

पुष्पविशेषस्य रागः पुष्पविशेषेण प्राप्तः

परसण्।। ५५॥

श्वश्ररषंबन्धिन गृहे सः प्रसन्नतय।

द्विरागमनव्यवद्वारेख संयुक्तः।

श्वरताः श्वश्वरात् गृष्टीत्वा गमनाचां निर्गतः

परमण्॥

उमारुद्रः श्रीष श्रक्ताकं नित्यं भाषमानः

निर्वासनं मनः कुर-नाम (नः) ग्राधारयुक्तम्।

दृदयस पद्मं श्रसाभिः श्रास्त्रतम्

परस०॥

तस्य निकटे किं-नाम ग्रस्ति वस्त्रं च चोलः

विरागी ग्रस्ति गतस्पृष्ट्विन ।

म्रसंखार्ब्दपरार्ध मंख्यवर्णेन-म्राह्यः

परस॰ ॥

तस्य समीपे किं-नाम भवन्ति धनानि च द्रव्याणि यः स्थात् लोभान्यकारेण-रहितः।

ब्रह्मा विष्णुः (च) येन खत्मादितः

परस०॥ विकास समिति

तस्य समीपे किं-नाम ऋष्ति श्राभूषणं च तदुपभोगः यसात् निर्गता महामाया । मैलोक्य येम देश्वरि व्यप्रदोव्य परम-ग्रंब्त् गौव् लक्ष्यनोव्य ह्यथ् ॥ ६०॥ ज्ञाञ्- इद्य कर्य क्यय् सामवज्ञ हेर्य् कृष्णस् स्य फेर्य्-निश स्वकलाव्। ह्यं खारम् कृम् स्वडञ्जुक् पोव्य् परम-ग्रंबत् गौव् लक्ष्यनोवुय् ह्यथ्॥ ५॥

6. DAKŞA VISITS SIVA AND THE GODS IN KAHIĀSA, AND IS NOT RECEIVED BY SIVA WITH THE RESPECT WHICH HE CONSIDERS TO BE HIS DUE. DAKŞA'S WRATH.

HE DETERMINES TO INVITE ALL THE GODS EXCEPT SIVA TO HIS SAORIFICE.

अमार्ड्स तिबुवनसारम्

मन-किनि दारनाय दारस् द्यान्॥ ६२॥
कैसामम् प्यठ् चमा-करवृतु

अमा-देविय द्याय् व्यक्ति गौव्।
वैकुष्ट् माँपन् तथ् कह-मारम्

मन-किनि दारनाय दारस् द्यान्॥
दह त्रकि त्रीसिय् त्रावय् कारन्
वौद् व्यसारन् दीवता ह्याय्।
समेमिति त्रीमिय् मङ्ग स्वर्गदारस्

मन-किनि दारनाय दारस् द्यान्॥
दच-प्रजापण् मनकामनाय
तंतु वोतु दर्भ-सवाय मङ्ग्।

त्रेलोकां येन परमेश्वरेण उत्पादितम् परम् ॥ ६०॥

चानवपायाः श्रालायाः सन्ति सद्द्वश्चः श्रिधरोहिख्यः
कृष्णं मां विपर्ययात् सन्मोचय ।
कर्ष्यं-धाम श्रारोएय-माम्, श्रिक्ति-मे (इदं) प्रथमं सोपानमेव
परस० ॥ ५ ॥

नाक जो के देवानां सभाविधानक थन पुरः सरं दर्च प्रति कोधाविभीवं भिवस्थ प्रकासति ॥ ६ ॥

TERL DING MIN BER

उमामचेश्वरस त्रिभुवनसारस

मनसा (निर्विकत्येन) धारणया धारियष्यामि-तस्य ध्यानम् ॥ ६२ ॥

केल। सपर्वतं प्रति त्रमाशीलः

उमा-देवीं गृहीत्वा यदा गतः।

(श्रोभया) तें कुरूधाम-इत्र संपन्नं तिसन् पर्वतगन्ने

दिवसे एकसिन् ग्रासन् त्रय-एव कारणात्मानः (ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः)
वेदं वितन्वनः देवताभिः सह ।

समवेताः श्रासन् मध्ये स्वर्शनोकस्य . अपने स्वर्णने समस्य

दत्तप्रसापितः स्वाभीष्टाय प्रशासन्त हरू स्वापन

तत्र प्राप्तः धर्मसभाषाः सध्ये ।

सीरिय् व्यथि तस् जै-जै-कारस् मन-किनि दारनाय दारस् चान् ॥ ६ ५॥ गोमतु मज्ञ् श्रोमु मोइ-श्रन्दकारस् शिवनायन् तोर क इनम् न कथ्। वुठ् सुच्रोवनस् न नमस्कारस् मन-किनि दारनाथ दारम् दान्॥ कर्नु त्रोसु पानय् श्रीनिराकारस् त्रद क्ननोवनस् मायाजाल्। व्वडनोवुन् मञ्ज् मो ह-श्रन्दकारस् मन-किनि दारनाय दारस् दान्॥ व्यज्ञं बुय् वृथु गोस् यिथु श्रासि नारस् जिनि-अम्बारम् ह्यंचूनस् यह क्रूद-म्बख् गोस् यिथु कालसंहारस् मन-किनि दारनाय दारस् दान्॥ वननि खंगु पानम्-स्रंत्य् श्रोमु शोदय् मोदय् वोज्नस् दीवन् मञ्ज् । द्रति-योर् लग व्वज् श्रमिकिम् चारम् मन-किनि दारनाय दारम् द्यान्॥ वार-पाठि यज्ञाह् व्यञ् व्वह् बनावय् द्क्राय प्रयम बावनाय सान्। पण्-कुन् नावाच् यव संसारस् मन-किनि दारनाय दारम् द्यान्॥ ७०॥ मर्व- स्व उस्थिताः तस्मै जयजय-कारोक्ती (ग्रम्युत्थानाय) मनसाः॥ ६५॥

गतः मध्ये त्रासीत् मोहान्धकारस्य
श्रीश्रिवेन (स्वयं) प्रत्युत्तरेस कृतस्तेन-तस्मै न वृत्तादिप्रश्नालापः।
(प्रथममेव दत्तेस कृतेऽपि नमस्तारे) श्रीष्ठौ उद्वाटितौ-तेन-तस्मै न नमस्ताराय

यनसा० ॥

कर्तव्यं ग्रासीत् स्वयमेव निराकारस्य (तस्य) ग्रतः निपातितं-तेन-तस्मै साणजालस् ।

नियक्तितः-सः मध्ये मोहान्यकारस्य मनसार्था

्यातं मुखं संपर्न-तस्य (दत्तस्य) यथा स्थात् श्राप्तेः माप्रकृटस्य (इव) समुद्रता-तेन-तस्य हेतिः।

क्रोधातिष्टं-सुर्वं संपद्गं-तस्य यथा कालसहारस्य सनमा०॥

क्यांयतुं प्रवृत्तः ग्रात्मना-मन्त (स्वगतं) ग्रामीत् मोहमत्तः भानात् श्रंशितो-अनेनातं देवानां मध्ये।

इतः-परं प्रवर्तिययाम् श्वतः श्रस्य प्रत्युपायम् (प्रतिक्रियाम्) मनसार्थाः

श्रोभनतया यज्ञमेकम् ग्रातः ग्रहं संपादिययामि ग्राभीप्रेन प्रेम्णा भावनया सहः पुरस्तात् नामधेयं (कीर्ति) स्थापिययामि संसारे

मनसार ॥ १०॥

ब्रह्मा विष्णस् दीवी सानंय् सनिदानंय् कर त्रावाइन् । फाकच् करन गङ्गादारस् मन-किलि दारनाय दारम् चान्॥ दति-योर् पथ्-तुन् वज् विम् आसन् तिस् तस् वासन्न यज्ञस् सञ्ज् भागवस्य ज्य-यज्ञाकिस् व्यवचार्स् सन-किर्न दारनाय दार्य चान्॥ व्यति सन्दक्षोवुनस् स्ति सन्दक्षावन् **उठ-पा**र्डि कथ् पावनावन् बाद् । ं चाइ गक् पननिस् कारस्त वारस् सन-किनि दारनाथ दारम् खान्॥ इय् गंज्रोवुन् ज्यम् धपदीवुन् सार्यनिय नननीवुन् सालख्। देपुनख् देपिनिन वसादारस् सन-किनि दारनाच दारम् चान्॥ क्रच्य विध-तिष गरि गरि भिन भिन कर् अनुवद-बाव-किलि खव तोडिए। अरन् गळुनु गिक चन्द्रकलादारस्

सन-किनि दारनाथ दारम् सान्॥ ७५॥ ६॥

ब्रह्मणो विष्णोश्च देवैः सह

वांनिधीन करिष्यामि श्राह्मानम्।

क्षेत्रलं करिष्यामि-न गङ्गाधरस्य

यनसा०॥

इतः-परं पुरःकाले भ्रतः ये भवेयुः

ते तस्य ( श्रिवस्य ) दृष्टिगोचरा-न-भवेषुः यन्तस्य मध्ये ( यन्नकर्तृन् स [द्रस्यति )।

ग्रानिययन्ति-तं-न जपस्य-यन्नस्य व्यवहारे

सन्धार ॥

ग्रहतिष द्वेपितस्तेनाहं, तसिष द्वेपियव्यासि-तस् उपहारपूर्वे दृत्तं स्नारियव्यासि-तस् ।

ततः शिमप्यामि खंकीयस कार्यस च ववशास्य (करणार्थम्)

इस्केंच संक्रितं-तेन, यचः संपादितस्तेन

सर्व-एव ब्यासारिताः नियन्तृषाय (नियन्तृताः)।

कथितं-तेन-तेष्यः (हूतेष्यः) वक्तवं-न (निसन्तृषं) भक्तघारिषे सनदा० ॥

(खं-प्रत्याखापः ग्रन्थकर्तुः) चे-कृष्ण-नामधेय यथा-तथा प्रतिचर्ण शिव-शिवेति [क्रुच ग्राह्मभव-भावेन कहाचित् तोच्यति-स्वास ।

ग्रार्थं गलवं चल्द्रक्षणाधरम्

यनवार ॥ ७५ ॥ ६ ॥

7. THE GODS COME TO DAKSA'S SACRIFICE. DEVI GOES TO IT WITHOUT INVITATION AND ASKS WHY SIVA IS NOT INVITED.

DAKSA GIVES AN INSULTING REPLY. SHE CASTS

HERSELF INTO THE SACRIFICIAL FIRE.

दच-प्रजापतनिस् यज्ञस् तय् देवता श्राय् पोग्न-दस्तय् ह्यय् ॥ ७ ६ ॥ श्रावाइन् गौव् ब्रह्माकोकम् तय् ब्रह्मा विष्णुभगवान् ह्यथ् श्राव्। सत-च्छि तित श्रीम वीद् परनस् तय देवता त्राय् पोग्र-दस्तय् ह्यथ्॥ श्रीन्द-श्रीन्द तिम् या वी वी वि यज्ञस् तय् दच-प्रजापतनय दंपुनख्। त्रावाहन् कंरिज़िन भिवस् तय् देवता त्राय् पोग्र-दस्तय् ह्यथ्॥ शिवनी त्रीसु पाठ् केलासस् तय् माच्य-भवाञ्र-कुन् लंगु वनने । दपनि कोन आव् अस्य कॉह् मालम् तय् देवता त्राय पोग-दस्तय् ह्यथ्॥ माज्य-भवाञ् फीरिष् दंपुनस् तय् त्राख्य व्यवहारन् गांगल् पन्नि किख् पत निन् त्राख्यख्न ह्यम् तय् देवता त्राय् पोग्र-दस्तय् ह्यथ् ॥ ८०॥ देविय इ.मि-रङ्ग यालि वंनुनस् तय् क्रप कंड् रूश्वरन् गीव् यंच काल

## दचस्य यज्ञं प्रति देवानामावाइनं श्रीणिवस्थानाह्नत्या-त्यानादरहत्तं विदृणोति ॥ ७ ॥

दत्तप्रजापतेः यज्ञे नाम

देवाः ग्रागताः पुष्पवृन्तानि गृष्ठीत्वा ॥ १६ ॥

श्चाच्चानं गतं (संभूतं) ब्रच्चलोकस्य नाम ब्रच्चा विष्णुभगवन्तं सहकृत्वा ग्रागतः ।

सप्तर्षयः तत्र श्रासन् वेदं ग्रधीयानाः नाम देवाः ।।

परितः ते यदा निविष्ठाः यञ्चस्य नास दत्त-प्रजापतिनैव क्षणितं-तेन-तेभ्यः।

ग्राज्ञानं कुर्योत्र श्रीशिवस्य नाम देवाः ॥

श्रीणिवः ग्रामीत् पृष्ठे केलामस्य नाम जगन्मातरं-भवानीं-प्रति प्रवृत्तः वक्तुम् ।

कथितुं कुतो-न ग्रागतः ग्रावयोः कश्चित् निमन्तृशं नाम देवाः ।।

जीन्माभा-भवाना प्रयुत्तरं कथितं-तया-तसौ नाम स्रातिषां व्यवहार्स्य व्याकुलता ।

स्त्रज्ञीयाः स्मः-तेषां, पश्चात् नियम्बन्ति (नः) स्वात्तेषां-न समाधानं नाम ऐवाः०॥ =०॥

देवा स्तादृक्प्रकारेण यदा कथितं-तया-तसी नाम स्रोनं कृतं ईश्वरेण, व्यतीतः त्र्रतिकालः। तोर काँह् दपनि श्राख्न श्रांषि तिम् अष् तय् देवता त्राय् पोग-दस्तय् ह्यथ्॥ श्रद देपु देविय भिवनाथस् तय् म्बर-गर माखुनु दपन रंसुख्। गक्नुय वन्व लच्च मझ् वीदस् तय् देवता त्राय् पोग्र-दख्य हाथ्॥ व्वति गक् ऐव् क्या ह् हुम् गक्न स् तथ् पनुनुय् गर लोल-माल्युन् कुम्। विनिधय गय दख्सय हाय तस् तय् देवता श्राय् पोग-दस्तय् ह्यय् ॥ मायाय-हिन्द्यय जम्पानस् तय खन् स्रत्य श्रोस्स् नन्दिनेश्वर्। कहरी-किन प्रक्तिय् श्रासस् तय् देवता श्राय् पोग्र-दस्तय् ह्यथ्॥ खख-सान् वानु या ति तथ् थानस् तय् ब्राँड काँह् द्रास् नत बोज़न-त्रास्। क्याइ-ताञ् गोस सुख् सोनु व्यन्दस् तय् देवता श्राय् पोग्र-दस्तय् ह्यथ्॥ ८५॥ खदुय् गय खनू पठ् होमस् तय् वननि संजू प्रजापतसंय् कुन्। चानि सास रंसुय् पान त्रायस् तय् देवता श्राय् पोग्र-दस्तय् ह्यय् ॥

तेथाः (बंकाशात्) कश्चित् वक्तुं ग्रागतस्तेथाः-न, ग्रास्न् ते मोहमसाः नाम देवाः ॥

ततः कथितं देवा श्रीशिवाय नाम गुरुगृहं पितृगृहं ग्राह्मानं विनैव ।

गन्तव्यमेव किषतं (ग्रनुश्रिष्टं)-युष्माभिः युष्माभिः मध्ये वेदस्य नाम देवाः ।।

ग्रह्मिप ग्रियामि, दोषः किंविधः ग्रिक्ति-मे गमने नाम खकीयमेव गृहं प्रेमपात्रभूतं-पितृगृहं ग्रस्ति-मे ।

कणियता गता गमनाज्ञां गृहीत्वा तसात् नाम देवाः ।।

सायात्मिकां (ग्रनघेरत्नभरितां वा) शिविकां नाम ग्राह्टा सहयाता ग्रासीत् नन्दिकेश्वरः।

वाइकद्याः श्रक्तयः त्रासन्-तस्याः नाम

देवाः ।।

मुखोपेता प्राप्ता यदा तत् स्थानं नाम
पुरः (प्रत्यभ्युत्थानाय कश्चित् निर्गतः निष्, श्रभुमितं-(च)-तया।
कश्चित्राम व्यलीकः श्रस्ति-श्रमीषां श्रक्ताकं, मनिष इति
देवाः ॥ ८५॥

निरर्शनं गता, श्राह्टा प्रति होमं (यन्नसभायां) नाम वक्तुं प्रवृत्ता दचप्रजापतिं प्रति ।

त्वदीयेन निमन्त्रणेन विनेव स्त्रयं ग्रागताचं नाम देवाः ।। है-है क्याज़ि गोख मज़्-मोहम् तय् मेश्रोत्थन् चा जगदीयार्। श्रावाहन् इति कोन कर्वस् तय् देवता त्राय् पोग्र-दस्तय् ह्यथ्॥ प्रकापतनय तोर देपुनंस् तय् कस् स्रमितिसेय् मन्यासस्। न्यथन निषय कल-माल नोलि छास् तय् देवता त्राय् पोग-दस्तय् ह्यथ्॥ सासम् अनहान् राज-रङ्गस् तय् मन्द्राविहेम् म्यति भार्यनेय मञ् । शर्मन्द करिहेम् मज्ञ् मारकम् तय् देवता त्राय् पोश-दस्तय् ह्यय्॥ सर्पावस ज़िस् कालक पढम् तय् यहन्-च्याय् छम् जिमप्रानन् यठ्। ठण्डाया इ चाय् श्रामान् कु इ मस् तय् देवता श्राय् पोग्र-दस्तय् ह्यय् ॥ ८ ० ॥ देविय दंपुनम् वनान्- कुख् कम् तय् सुय् कुय् श्रामवुन् त्रिवुवन-सार्। श्रमि कथि नाम् व्यञ् पित्रय् वननस् तय् देवता त्राय् पोग्र-दस्तय् ह्यथ्॥ इच् बू जिय् ताञ् गय मझ् कूदस् तय् त्रश्वद पद-स्त्रय हानूनम् यह ।

महाच्छोकः, कुतः गतस्तं मोहमधं नाम

(यतः) विसारितस्त्वया-सः त्वया जगदीश्वरः-श्रिवः ।

त्रावाहनं हह कुतो-न कृतं-युष्माभिक्तस्य नाम हेवाः ०॥

प्रजापतिना प्रत्युत्तरं कथितं-तेन-तस्ये नाम कस्य भक्तमजिनाङ्गस्य संनासिनः ?।

नगुष्य (यस्य) कपालमालाः कच्छ सन्ति-तस्य नाम वेद्याः ॥

निमन्त्रयो ग्रानियधामि-तं (चेत्) राज-मख्डपे नाम ग्रलकायिष्यद्धां मामिष सर्वेषामेव मध्ये। लिकातं ग्राकरिष्यद्धां मध्ये सत्संसदि नाम

देवाः ।।

व्यालग्राहिक्षिणः कालकव्छस्य नाम निवास-स्थानं ग्रस्ति-यस्य प्रमण्णानां पृष्ठे । भक्षारसं पौत्वा वर्तमानः ग्रस्ति प्रमत्तः नाम देवाः ।। १०॥

सहाविया प्रत्युत्तं-तया-तस्ते, कथयन्-ग्रसि कस्य नाम स-एव ग्रस्ति भवन् त्रिभुवन-सार-रूपः। ग्रमेन कथनेन विनाग्रः ग्रतोऽनन्तरं योग्योऽस्ति-ते भवितुं नाम देवाः ।।

रतत् (पूर्वोक्तं दत्तस्य) युद्धा तावत् गता सधी क्रोधस्य नास इत-पर-वाक्रीन उद्गतेव-तसाः ज्वाला । जै व्यथनस् ज्यालम्बख- रूपस् तय्
देवता श्राय् पोश-दस्तय् ह्यथ्॥
ज्याखाय-रूपस् पूज् करहस् तय्
कृष्ण् विन सीला बोज्यस् सय्।
खिवि छ्यय् श्रासर्वज्ञ रकान् जगतस् तय्
देवता श्राय् पोश-दस्तय् ह्यथ्॥
श्रावीयस् दख-श्रमनायस् तय्
श्राक्त-रूप् दौरिष् स्त्रीत्य-स्त्रय् छ्यथ्।
श्रारने यिम नम यम पायस् तय्
देवता श्राय् पोश्र-दस्तय् ह्यथ्॥ ०॥
देवता श्राय् पोश्र-दस्तय् ह्यथ्॥ ०॥

8, PRAISE OF DEVI UNDER THE FORM OF JWALA!

खिव् खस पोग-पूज् कर ज्वालाय

सहामायाय जै-जै-कार् ॥ ८५॥

सहाविद्याय जगन्माताय

सहालिख्य ग्रिविश्याय।

विष्णुमायाय सर्वसिद्दियय

सहामायाय जै-जै-कार्॥

समयाह् ऋख् श्रोसु कांडनि द्राय्

ज्वालाय-क्ष्पम् विष्णु-ब्रह्मा।

जयकारः भूयासद्याः स्वालामुखी-रूपायाः नाम ं देवाः० ॥

क्वाला-रूपायाः पूजां कुर्यो तस्याः नाम कृष्णः कथिष्यति वृत्तस्त्तीः श्रोष्यति-ताः सेव ।

खिव्-नाम्नि-चेत्रे (यास्ति) वर्तमाना पालयन्ती-सा जगत् नाम वेवाः ।।

श्रवीय-इति-नाम-चिन्त्याय द्वःखश्रमनायेति-भक्तकीर्तनीयनाम्ने नाम (या) श्रक्ति-रूपं धृत्वा सदस्थितिमनी श्रस्ति (यस्र)।

श्वरतं श्रामिष्यामि नंस्यामि पतिष्यामि रत्तास्मृतौ नाम देवाः ।। ९॥

श्रतःपरं श्रीदेवा ज्वाबाक्पायाः सुतिरियम् ॥ ८॥

खिवाख्य-प्रदेशं (गमिष्यामि) त्रारोच्यामि (तत्पर्वतं) पुष्पपूजां करिष्यामि [ स्वालायाः (तद्या) महामायात्मिकायाः जयकारोः (-ऽस्तु) ॥ ९५ ॥

महाविद्यात्मिकायाः जगन्मातुः

मञ्चालस्याः शिवप्रियायाः ।

विष्णुमायायाः सर्वेसिद्धिदायाः

बहाबायायाः ॥

समयः एकः (पूर्वकालिकः) ग्रामीत्, ग्रन्वेष्टुं निर्गती स्वाला-रूपस्य (यस्य) विष्णुर्वन्ना (-च)।

क खात्मानं प्रति कटाक्लोक्स्य यन्यसदुक्ति ॥

अन्द् कुनि संवृद्ध् न फौरिय् श्राय महामायाय जै-जै-कार्॥ स्यं हिहि कननय किम् कनवां शिय् व्यक्तिय् च्याम किम् नां लिय । रम्बी-रूप श्रीच्द्रकलाय महामायाय जै-जै-कार्॥ बिक्तिय बापण् जगण् व्यपदोवुन् सार्यन्य दोवुन् ज्वालम्बख-रूप्। चिव्वन् त श्वकारन् तस् निश्र द्राय मान्य न्वासाय जै-जै-कार्॥ जिवज्ञकि-रूफ् छाय् चढ्रवुंज दरिष् माञ् पासना यसारिय बाँठ्। प्रारब्द वपदोवु तसङ्ग्र दक्काय महामायाय जै-जै-कार्॥ १००॥ पापन् चय् कर् माजि-भगवती खाख् पार्वती सती-रूप्। दर्भन-बापण् चारान् श्राय महामायाय जै-जै-कार्॥ मन्त्र-घरभी प्रसन् सपद्विख् तिम स्त्य प्रात्रुख् परम-गण्। मानन्द-गन् करि तसझ्य सेवाय महामायाय जै-जै-कार्॥

त्रान्तः क्षुत्रापि लब्धसाभ्यां-तस्य न प्रत्यावृत्य श्रागतौ (तौ)
सद्दासायायाः ॥

सूर्यमदृषे क्यायोः सासास्याः कुण्डले
रक्तवर्णानि वमनानि सन्ति-तस्याः वसितानि ।

(तखाः) इन्द्राचीरूपायाः ग्रीचन्द्रकलात्मिकायाः सन्नासायायाः ॥

स्त्रभक्तेः सरणाय जगत् उत्पादिनं-यया

मर्वेभ्य-एव प्रदर्शिनं-तया ज्वालामुखी-रूपम् ।

त्रिभुवनं च त्रिकारणदेवाः तथाः सकाशात् निर्गताः सातः ज्वालामुख्याः जयकारो (-ऽस्तु)॥

भिवशक्ति-रूपा (या) ग्रस्ति भुजचतुष्ट्रयं धृत्वा ग्रस्नाकं पालनां विस्तार्य पुरा ।

(तस्मादेव) प्रारम्धकर्म उत्पादितं तस्याः इच्छ्या सहासायायाः ॥ १००॥

पापानां नाश्चं कुष हे-मातर्भगवित ग्रमि (त्वं) पार्वती सती-रूपा। भवस्र्थनार्थे धावित्वा ग्रागता-वयस्

सहासायायाः ।।

बज्जन-पुश्वेः प्रसद्गा संपादिता-त्वं-तेः तेन चेतुना प्राप्ता-तेः परमा-गतिः । श्रानन्द-घनाः कृताः तस्याः चेवया सद्यासायायाः ॥

दया- रूप दित बक्तान् सुक्तिय् परम प्रक्रिय साञ् बक्य् बोज्। नमनि श्रीय श्रीय प्रयम त माय महामायाय जै-जै-कार्॥ इंदयस् मञ्ज् काख् च्योती-कंष् त्रासवंज् श्रक्षपा बासर्वञ् यिवान् न द्रें ठ्। गट काम् वं लिमंति कि ह् जूबच काय महामायाय जै-जै-कार्॥ च्राच्र-ज्ञि छाय् यापख् श्रासवंञ् सानि खटि कर्म कासवज् सय्। पाम् ज्ञील दख् गोलि तसझा दयाय महामायाय जै-जै-कार्॥ १०५॥ प्रजापतस्य या खितु कूदय चानि सारन-निम हद्य दूर्। वीरभद्रन् मोर् यज्ञच ज्याय महामायाय जै-जै-कार्॥ द्यन-राष् चात्रूय् कीर्तना करहा चानि खर्-दिन-स्रेत्य खरहाय द्यान्। मोच-बङ्ग चानिय् मन-साज वाय महामायाय जै-जै-कार्॥

हया-क्षेण देष्टि-नाम भक्तानां सुक्तिम् चे-परम-शक्ते ग्रस्ताकं भक्तिं शृणु। नस्त्रीभावाय वयं श्रागतास्ते प्रेम्णा च हार्देन महामायायाः ॥

ष्ट्रहरयस्य सध्ये ग्रसि च्योती-स्पा सवन्ती ग्रजपात्मिका भाषमाना ग्रागच्छन्ती न दृष्टिम् । तासिखं विनाग्रय, संवित्तताः साः लोभस्य क्वायया महासायायाः ॥

चराचरात्म-जगतः श्रस्ति व्याप्नुवन्ती वर्तमाना श्रस्माकं निन्द्यानि कर्माणि विनाशयन्ती सैव। पापानि विनाशितानि, दुःखानि श्रपाकृतानि, तस्याः दयया सद्दासायायाः ॥ १०५॥

दचप्रजापतेः यदा श्राबद्धः क्रोधः व्यदीयात् स्मरणात् स्थितः (सः) तूरे । (तदा) वौरभद्रेण हतः\* (सः) यन्नस्य भूमो महामायायाः ॥

श्रहोरात्रं तवेव कीर्तनां कुर्याम् व्वदीयेन स्मृतिदानेन स्मरेयं-ते ध्यानम् । सोत्तद-स्मरभङ्गीः व्यत्कीर्तिविषयाः मनो-रूपेण वाद्येन ध्यास्मामि सहासायायाः ॥

<sup>\*</sup> यज्ञकाले चण्डालातताथ्यादिपाष्यपि न इन्यते। यस दक्तः समस्तदेवानां सांसुख्येऽपि इतः, तस्माच्क्रीमिवानादरक्षदातताथ्यादितोऽपि गुवतरः। सर्वेदेवताभ्यो ऽप्युक्तव्यतस्यामर्थः मिवोऽसीत्यपि स्वचतेऽनेन ॥

9. PRAISE OF DEVI, AS ONE WITH SIVA.

श्रिवनावस् प्यट् सर्ग जूख् सती
श्रीपार्वती व्ययमय् जय्॥ १११॥
पूजाय पोश् लागद्यीय् लवदती
श्रिकन्गामि श्रासर्वज्ञ छाख् श्रिवा।
रक्तवीज् स्रीरिष् छाख् पान तती
श्रीपार्वती व्ययमय् जय्॥

SEE THE PROPERTY OF STREET STREET, STR

हिसाचक्रात्मनः (प्रद्युम्नपीठस्य) स्वप्नकात्र-स्वरूपस्य कर्ष्ट-स्नामियस्यामि-नस्य धूर्णं तथा रत्नदीपम्।

निवेदियध्यामि-तस्यै भोजनपदार्धे हादाभौष्मितेन सहामायायाः ।।

स्त्रयं त्रिष वाणी-रूपा चे-मातर्भवानि परमचानिनी वेदाब्धिः।

सदुरः त्रीं सार्गे प्रदर्भय विद्यायाः सहासायायाः ॥

कृष्णनासा (= ग्रहं) ग्राह्तः ग्रस्ति ससतया सोच्यते-नास तवैव उपायेन-हेतुना ।

दिवसानि प्राप्तानि (तस्य) सामीप्यं श्राज्ञापय समतां (नाम स्वशक्तिम्\*) सहामायायाः ॥ १९०॥ = ॥

श्चिवकृषे स्थोकिपूर्वकं शिवाभिन्नतां निकृपयति देखाः ॥ १॥ शिवनामं प्रति संपद्मा-त्वं सती

(हे) श्रीपार्वति भूयात्ते जयः ॥ १११ ॥

पूजायां पुष्पाणि समर्पयेयं-ते हिमजलकणपूर्णित ग्रिकन्गोमु-इत्याख्यग्रामत्तेत्रे वर्तमाना ग्रिषि श्रिवाखादेवतारूपेण । रक्तबीजं हत्वा ग्रीष स्वयं तत्रेव श्रीपार्वति ॥

<sup>\*</sup> खग्निशक्तिः समता नाम प्रसिद्धास्ति॥

<sup>†</sup> साचात्क्रत्येवेयं सुनिः ॥

पोश् सन्तिम् व्यक्ति नी शि स्तिय्
पूजा कर शिय् दृष्टदेवी ।

जार-पार वार बोज् स्थिय श्रार-किती
श्रीपार्वती व्ययनय् जय् ॥

श्रमत्नाय-के शासकिय् स्रमित्य्
विक् नस्त् त के क्नस् श्रदंशरीर् ।

नय् स्थास्त्र तम् स्रीत्य् स्ती
श्रीपार्वती व्ययनय् जय् ॥

श्रीपार्वती व्ययनय् जय् ॥

श्रीपार्वती व्ययनय् जय् ॥

श्रीपार्वती व्ययनय् जय् ॥ १९५॥

श्रीपार्वती व्ययनय् जय् ॥ १९५॥

श्रीभिवजी श्रोषु पाठ् कैसासस्
निद्धितश्रद् गौव् वनने तस् ॥ ११६॥
योर-तोर देविय-ईन्दु संवाद्
दज़तुकु यिह् कैँक़ाह् श्रोम् तस् याद्।
स्वक्रसर् सोद्ध् कृस वेनुनग्
निद्धितसर् गौव् वनने तस्॥

THE PERSONNEL PERSONNEL PROPERTY.

NANDIN GOES TO KAILĀSA AND TELLS ŚIVA THAT DĒVĪ HAS BECOME SATĪ. CREATION OF VĪRABHADRA.

पुष्पाणि संचितानि-सया रक्तानि हरितानि शुक्रानि पूजां कुर्या-ते से-इष्टदेवि ।

विचिमिविनयान् समाधानेन शृषु वयं-सः श्रार्ति-क्रान्ताः श्रीपार्वित् ॥

श्रमरनाय-कैलासवास्तवेन भस्तिसगात्रेख वृता-तेन-त्वं पुनः संपादिता-तेन-त्वं श्रधंश्ररीरह्या। नित्यं श्रसि वर्तमाना तेन संयुक्ता सती-ह्या श्रीपार्वति ॥

त्र्राणिकादाष्ट्रसिद्धयः सञ्चर्यः सन्ति-ते पुरस्तात् च पश्चात् त्रिव-श्रक्ति रूपेण श्रीस विश्वव्यापिनी । कृष्णस्य (मे) प्रसङ्गा-भव श्रीस शृण्वती हरैव श्रीपार्वति० ॥ ११५ ॥ १ ॥

श्वतः परं निन्दिनः कैलासं प्रति गमनम्, तत्र च सतीदाहादिवृत्तस्य
श्वितं प्रति कथनानन्तरं वीरभद्रोत्पादनवृत्तं कथयति ॥१०॥
श्रीमहादेवः श्वासीत् (निवसन्) उपि कैलासस्य
निन्दिकेश्वरः गतः वक्तुं \* तसो ॥ १९६॥
श्वत्रत्यं-तत्रत्यं दिव्याः (दच्चे सह) संवादकपम्
दाहस्य यत् किंचित् श्वासीत् तस्य स्मृतिविषयम् ।
श्वन्ततः सर्वभेव वृत्तं किंपतं-तेन-तसी
निन्दिकेश्वरः०॥

<sup>\*</sup> वक्तुमिति । भूतष्टत्तान्तम् सतीदाचादिसंविश्वनमिति ग्रेषः ॥

<sup>🕇</sup> खप्रयं-मचत्यमिति । केखासाविर्वमनमारस्य सतीश्ररीरदाचानमिति श्रेषः ॥

कूट्स् मझ् गौव् कालसंहार् तिथुय् यिथु त्रान् बवनन् ह्ययि नार्। वीरभद्र् चाँपंनु तं चि कूद्स् नन्दिकेश्वर् गौव् वनने तस्॥ वननि लगु वीरभद्रस् प्रिवजी व्वति बार्षय ख्रय् च्यं स्यान्नय द्रिय्। तिय् कर्ष् यिष् कर्व् कस्यान्तस् नन्दिकेश्वर् गौव् वनने तस्॥ विम् तति श्रासन् देव् कारन् श्रन् चाञ्य मारन् मारन् च्या वथवार् करिच्युख् ब्डिस् यज्ञस् नन्दिनेश्वर् गौव् वनने तस् ॥ ११०॥ वीर्भद्र् बाँठ् द्राव् पत भिवजी करिन संगु विय् दणोनस् तंनि तिय्। इ-चमाकरवेनि वस् कर् वस् नन्दिकेश्वर् गौव् वनने तस् ॥ कूद्म्ब-निम रिक कालमंदार् द्यानकार -पुद्ध करि खात नरक-नार्। यर-मञ्ज गरक्यार् दियि कषाम् नन्दिनेसर् गौव् वनने तस्॥ १०॥

क्रोधस मध्यं गतः कालसंहारः (स्ट्रः)

तथैव यथा त्रयाणां भुवनानां उद्गच्छेत् श्रीयः (दाहाय)।

वीरभद्रः चत्पन्नः तस्मादेव क्रोधात्

नन्दिकेश्वरः ।।

वक्तुं प्रवृत्तः वीरभद्राय महादेवः

ग्रहमपि ग्रागतः ग्रस्ति-ते तव समैव शपशः 🏲

तदेव कुर-तेषां यत् करिष्यामः कलान्ते

नन्दिक्षेश्वरः ।।

ये तत्र खुः देवाः कारणानि (च)

श्रनुक्रमं निरुह्णीयासान् हला हला लमेव।

विनाशं कुर्योक्षेषां महतः यन्नस्य

निन्दिक्षेत्र्यरः ।। १२०॥

वीरभद्रः श्रग्री निर्गतः पश्चात् सद्दादेवः

कर् प्रवृत्तः यदेव कांचितमासीत्तेन-तस्ते तेन तदेव।

(ग्रक्षथयंश्व ते यथा) हे-समाश्रील ग्रलं कुर ग्रलम्

नन्दिक्षेश्वरः ।।

क्रोधमुख-सकाशात् पालियव्यति कालसंहारः

हितकरणाय करिष्यति शान्तं नरकानलम्।

काजकूटादेविषात् श्रीतलत्वं दास्यति कृष्णाख्यग्रन्थकृतः

र्नान्दक्षेश्वरः ॥ १०॥

<sup>\*</sup> क्रोधं मंदरित भावः ॥

11. VÎRABHADRA ARRIVES AT DAKȘA'S SACRIFICE. HE SLAYS
DAKȘA. HE BOUTS AND SLAYS THE GODS PRESENT.
THE GODS, IN ORDER TO PACIFY ŚIVA,
SING HIS PRAISES.

वौरभद्रन् देव् ख्रप दिवनविन् सार्थनूय् इ विन् पननिय् ज़ोर्॥ १२३॥ म्बड्झंय् दच-प्रजापण् रंटिषंय् कल च्टियय कृत्नस् चंप्रस् । क्राण-सट्यं कडि कडि देव मन्दक्षविन् सार्यनूय् इतिन् पर्ननिय ज़ोर्॥ केंड् केंड् गोखिन् केंड् केंड् ज़ोखिन् कें इ कें इ वीलिम् ऋहद्वार-निश्। कल चृटि चृटि पृथिविय-पाठ् चाविन सार्यनूय् इविन् पननिय् ज़ोर्॥ १२॥॥ ब्रह्मा स्ट्रमन्र् परनोवुन् चाननोवुन् गुद्दि-व्वंनिस्य सञ्ज् । चर्य -देवता इस् दन्द् फुटर विन् सार्यनूय इ विन् पननिय् ज़ोर्॥ विष्णुभगवान् संगु प्रिव-प्रिव करने श्रनुग्रह श्रनुग्रह लंगु परने । सारि देवता इर-इर करनाविन् सार्यनुष् इविन् पननिष् ज़ोर्॥

## वीरभद्रस्य यज्ञं प्रत्यागमनं देवैः सह दचदण्डकरणं च निरूपयति ॥ ११ ॥

वीरभद्रेण देवाः गूढापक्रम-संचारान् दापिताः(स्त्रीक्षारिताः)-तेन सर्वेभ्यः प्रदर्शितानि-तेन स्त्रानि-एव बलानि ॥ १२३॥

प्रथममेव दत्त-प्रजापतिं गृहीत्वा

श्रिरः क्टिंचा प्रचित्रं-तेन-तस्य ग्रग्नौ।

श्रिषा-क्षेत्रवेगीः उद्धृत्य उद्धृत्य देवाः च्रेपितास्तेन सर्वेभ्यः०॥

केचित् केचित् विनाशितास्तेन केचित् केचित् दरधास्तेन केचित् केचित् ग्रवरोपितास्तेन ग्रहंकारात्।

श्रिरः भित्वा भित्वा पृषियां पातितासीन सर्वेभ्यः ०॥ १२५॥

ब्रह्मा बट्टमन्त्राख्यां (वैदिकस्त्रक्त्तिं) ग्रध्यापितस्तेन प्रविश्रितस्तेन गोसयक्टस्य सध्यम्।

सूर्य-देवस्य दन्ताः विभेदितास्तेन सर्वेभ्यः०॥

विष्णुभगवान् प्रवत्तः शिव-शिवेति कर्तुम् श्रनुग्रहाण श्रनुग्रहाणेति प्रवृत्तः पठितुम् ।

सर्वे देवाः हर-हरेति कारितास्तेन सर्वेभाः ।। सफोद्-बृथिस् चन्द्रम-देवस् कं प्डु-मप्डु सु कर्नम् त क्दुम् न दक्। बीम-स्तिन् तस् कल इख्राविन् सार्यन्य इंविन् पर्ननिय जोर् ॥ चार केँ इ ज़ोनुख्न गय् प्रवारय् बस्रादारय् विविनय् त्रार्। कम् कम् लीलाय तिम् वननविन् सार्यन्य इविन् पननिय ज़ोर्॥ यिम् तति श्रीसिय् नेकोक्य-देवता डाङ्गी-स्तिन् च्यंतुनख् च्यान्। वाहि माम् वाहि माम् बार्व् दंविन् सार्थनूय् इतिन् पर्ननिय ज़ोर् ॥ १३०॥ म्बड म्य विष्णन् व मूनस् लीला तिम-पत ब्रह्मन् श्रद देवौ । ग्रिवनाथ्-जी श्रस्य व्यञ् स्वकत्तंविन् सार्धनुय इविन् पर्ननिय ज़ोर्॥ बावना-पोग् क्षं [ल मनच वार्य क्रणजी दारनाय दारे द्यान्। चिम् पोश् प्रींख तिम् देश्वरन् कविन् सार्यनूय् इविन् पर्ननिय् ज़ोर् ॥ ११॥

शुक्तवर्णमुखस चन्द्रदेवस,

पङ्कमलङ्कविशेषकं कृतं-तेन-तसी, ग्रर्वास्थतं-तस च न धेर्यम्।

विभौषिकाभिः तस्य कलाशिरांचि शोषितानि-तेन

सर्वेभ्यः ।।

उपायः कश्चित् चातसीः न, संपन्नाः श्रनिष्टवासाः (श्रकणयंश्व) हे भसाकुराग उज्जवत्-ते कस्या ।

कानि कानि (विविधविचित्राणि) स्तुतिज्ञालानि ते प्रवादितास्तेन सर्वेभ्यः ।।

ये तत्र ग्रभवन् त्रेलोकादेवाः

सुबलादिघातेन नियुचीतं(निष्काबितं) तेन-तेषां जीवनं (प्राणः)।

त्राष्ट्रि सां त्राष्ट्रि साम् (इति) कष्णाक्रन्दोचारणानि विचापिताः (स्वीकारिताः)
[ -तेन
सर्वेभ्यः । १३०॥

प्रथममेव विष्णुना कथिता-तेन-तस्य स्तुतिः तत्यस्रात् ब्रस्थणा, ततः देवैः ।

श्रीमहादेवः श्रक्तान् ग्रतः (क्रेशात्) मोचयतु

(ग्रन्यकृतः स्वं समुद्धियोक्तिः) भक्तिपुष्पाणि विकसितानि मनोवाठिकायाम् विकासितानि मनोवाठिकायाम् विकासितानि मनोवाठिकायाम् व

यानि पुष्पाणि फुल्लाणि तानि ईश्वरेण उपभुक्तानि-तेन (तस्मै समर्पितानि) सर्वेभ्यः । ११ ॥

> SRI JAGADGURU VISHWARADHYA JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR LIBRARY

12. KRSNA'S HYMN IN HONOUR OF SIVA.

The 12th chapter is in Hindi, and is here omitted (vv. 133-143).

13. RRAHMA'S HYMN IN HONOUR OF SIVA.

The first eight verses (144—151) of this chapter, which consist merely of a string of Sanskrit titles of Siva, are here omitted. After these titles, which are all in the Sanskrit vocative case, the text proceeds as follows.

कालसंहार अुजगेन्द्रहार इमि संसार स्वकलाव्तम्।

महार्द्र करनावतार

कर् स्थोनु चार कुम् त्रासर ॥ १५१॥
हे-सिद्-साद्य कालाग्निस्ट्र
जटादार चिनेच
हे-विश्वनाथ दिगम्बर्
स्वर्ह्णं च्योनु कुह् त्रास्र्र ॥
स्रमति उमापति
ज्ञान-वति ष्यठं युत्रन् ।
हण्ण् थियु करि शिव-शिव
मन्त्र् ज़पि श्रव्चर ॥ १३॥

14. DHARMARĀJA'S (YAMA'S) HYMN IN HONOUR OF SIVA.

च्रनन्-इन्द्रि द्यान -खरन

दिम बव-सर तर ब्बड् ।

इे च्राच्र गङ्गादर ग्रिव ग्रंकर ग्रंभो ॥ १५५॥

सर्व-व्यापक संसार-सार

दारनाय चोनु दार द्यान् ।

## श्रीकृष्णस्तुतिः हिन्दी-भाषया भिनं प्रति प्रथमसेन ॥ १२ ॥

ब्रह्मस्तुतिः भिवं प्रति ॥ १३ ॥

है-महाकालनाशक हे-नागेन्द्रहार

श्रसात् संवारात् मोचय-नाम-माम्।

महासद्र दयांच-धृतावतार

कुर सम उपायं श्रस्ति-मे त्राश्रयः (ते) ॥ १५२ ॥

है-सिद्धमेव-साध्यं-यस्य-तादृश्च, हे-कालाग्निस्ट्ररूप

जटाधर सूर्यचन्द्राग्न्यात्मनेत्रत्रय ।

चे-जगनाथ दिगम्बर

खर्पं तव ग्रस्ति ग्राम्बर्यदायि॥

भसोद्धितिदेह उमापत

चानमार्थे प्रत्येव प्रापय (त्रुसान्)।

(ग्रन्यकृत्) कृषाः यथा करिष्यति शिव-शिवेत्युचारम्

मन्त्रं जिपव्यति घडत्तरम् (श्रों नमः शिवाय इति) ॥ १३ ॥

धर्मराज्ञाता खतिः॥ १४॥

(तव) चरणयोः धानसरखेन

ग्रसात् षंसार-सरसः तरिष्यामि ग्रहम्।

हे चराचरक्य गङ्गाधर, कल्याणक्य, कल्याणकर, कल्याणप्रभव ॥१ ५५॥ सर्वव्यापिन, संसारे-सारभूत

धारणया तव धारियष्यासि धानस् ।

परमानन्द श्रव-चर्नन् चान्यन् वन्दयो पान्। नम च्य् कुन् दम-दम प्रम रिन्द-पाठि ज़िन्द मर व्यह्। हे च्राच्र गङ्गाद्र प्रिव प्रंकर प्रंभो ॥ हे श्रविनाम चित्रकाम माञ् ग्रुरि-बाग वार बोज्। गाप्र-रस्थन् श्रञ्गिटि-मञ् स्यं -प्रकाश् सुब सोज्। परनेश्वर कर् च्ह् पूर्यर् काथ दूर्यर् ज़र ब्वह्। हे च्राच्र गङ्गाद्र भिव प्रंकर प्रंभो ॥ वासनाय कायाय मायाय मञ्जू व्यह् गोस्। देच् गाखवुन् व्यानवाराच् काल-ज़ालस् मञ्जू व्वच् योस्। हे द्यावान बिंड भगवान जगतम् क्याच् कर व्वच्। हे चराचर गङ्गादर भिव गंकर गंभो ॥ विष्य-ब्रह्मा कुख् च्र् पानय कुख् च्ह् दयानु वंडु दय्।

चे-परमानन्दस्तरूप शुभदचरणयोः

तव उपदारीकुर्यो खात्मानस् ।

नंखासि त्वां प्रत्येव सबै-सबै श्रान्तो-भविष्यासि प्रागल्धेन जीवनेव सरिष्यासीव श्रष्टस् ।

चे चराचरकपण्॥

हे ग्रविनाश चैतन्यप्रकाश ग्रक्ताकं वालभाषणानि सम्यक् शृणु ।

निष्पुषात्रानां तासिख-सधी

सूर्यप्रकाशं प्रत्युषं प्रेषय ।

हे-परनेष्टर कुह त्वं पूर्तिमभीष्टस्य क्यं (नाम) दूरतां सोढासि ग्रहम्।

हे चराचरंबप०॥

वुर्वाचनायाः, शरीरस्य

सायायाः सध्यं श्रष्टं गतः ।

देष्टं विनाशयन् पश्चिष्पः

कालात्मजालस्य मध्यं श्रष्टं पतितोऽसि ।

हे दयालो महामहेश भगवन् जगत्यां किं करिष्यामि श्रहसु।

हे-चराचरकप०॥

बिष्णुः ब्रह्मा (च) ग्रिष त्वं स्वयमेव ग्रिष त्वं दयानुः सञ्चान् ईष्ट्रः। श्चन् वननन् - इन्दि खंमियो सोनु व्यथिनय् जै-जै। वार निश्चय् खन त्यां य्यां शिव-शास्त् पर व्यह्। हे च्राच्र गङ्गाद्र शिव शंकर शंभो॥ इंसासन गर्डासन

वृत्रवासन वन क्या ह्।

हिन हिन मझ् छुख् ज्ह् पानय फोरविन मनवुनु क्याह्।

द्य अर्मान् कुम् राय्- यन् च्यह्।

हे च्राच्र गङ्गादर भिव मंकर मंभी ॥१६

नरक-सञ्ज्य स्वकान्तम् गण् पर्नञ्जूय् दान्तम् ।

कट-संकट बसादर

हर हर वननाव्तम्।

इंदयस् मज्ञ हे केवल

द्यान् च्योतुय् दर ब्वह्। हे च्राच्र गङ्गादर ग्रिव ग्रंकर ग्रंभो ॥

श्री-नारायण कुख् जृह् पानय् सार्थनूय् जीवन् मझ् ।

परमात्मा यद् निर्मल् सार्थनूय् देवन् मझ् । (चे) त्रयाणां धुवनानां स्वासिन् ग्रस्मदीयः भूयात्ते जयजयकारः।

सम्यक्ष निश्चयं प्राप्स्यामि तदा यदा श्रिव-श्रास्त्राणि पठिष्यामि ग्रहम् ।

हे चराचरबप०॥

हंबाबनब्रसन्, गबडाबनविष्णो वृषभाषनिष्यव वस्त्रामि किं-नाम ।

ग्रंथे ग्रंथे सधागतः ग्रिष त्वं स्वयमेव हे प्रत्यंशं — संसरणशील (भवतः) साम्स्वनं किं-नाम ।

इदमेव ग्रत्योत्सुकां ग्रस्ति-से, रात्रिन्दिवस् त्वयेव सञ्च निर्वोद्यये ग्रहस्।

चे चराचरद्वप०॥ १६०॥

नरसमध्यादेव उन्मोचय-नाम-माम् गतिं खकीयां प्रदर्भय-नाम-मे ।

संकट-धेदिन् भस्माङ्गराग हर हरेति वाचय-नाम-माम् ।

हृदयस्य मध्ये हे कैवल्यस्वरूप ध्यानं तवैव धारियष्यामि श्रहम् ।

हे चराचरकप०॥

नारायणः श्रमि व्वं स्वयमेव सर्वेषामेव जीवानां सधांगतः।

परमात्मखरूपः शुद्धः निर्मलश्च सर्वेषामेव देवानां मध्ये। बर कह्मख् जगण्-द्रश्वर चाञ् समरन् फिर व्वह्। हे च्राच्र गङ्गाद्र भिव ग्रंकर ग्रंभो ॥ प्रथ प्रवातन् सु ि व्यथही चांज् पूजा करहा। कन् दरिष् मन् लागिष् चाञ् सीसा परहा । नी्ल क्नहीय् लाल-माल बिय म्वत- जर व्वह्। हे च्राच्र गङ्गाद्र भिव भंकर भंभो ॥ तिथु खरहीय चियु म्य मेख्यम् मन् त प्रान् च्यंय स्तिय्। नत क्याह् अध् बव-सरसंय् त्राय् कैत्याच् गय् कूत्य्। मन् मेलन वेद्यस् गक् नापहमन् खर् व्वह्। हे च्राच्र गङ्गाद्र भिव प्रंकर प्रंभो॥ हे महाकाल कालच जाल चानि नाल-सूत्य् चलनम्। वासनायन् संकल्पन् सम्बद्धाः स्वर्थाः स्वर्थाः इन्दि मूलय् गलनम् ।

उपलक्तणीकृतो-मधा-त्वं चे-जगदीश्वर

तव सृतिमालां (जपसमाधिं) प्रवर्तियव्यामि ग्रह्म् ।

हे चराचरक्षण ॥

प्रतिप्रभातं सुवेलसुङ्क्तं उद्गच्छेयं (निद्रातः) तव पूजां कुर्यो-नाम ।

क्यों भृत्वा मनः संगमय तव लीलास्तुतिं पठेयम् ।

बच्छे पातयेयं-ते मणिमालाः

पुनः सुक्तादामानि श्रहम्।

चे चराचरकप०॥

तथा स्मरेयं-त्वां यथा सम संगंधते-मे सनः च प्राणः त्वयैव सह ।

त्र्रान्यया किं-नाम श्रक्षिन् भवस्राम त्र्रागताः कति (श्रमंख्याः) गताः चामंख्याः ।

सनसः संयोगेन निःसंज्ञः (इव) संभविष्यामि (यथा) सूर्वाणां द्वेष्यो-भविष्यामि ग्रहम् ।

हे चराचरकप०॥

हे महाकालकप, श्रन्तकात् भीतयः (स्वरा इव) तव श्राकन्दसमावेशेन श्रपयास्यन्ति-से।

दुर्वासनानां संकल्पानां संबन्धीनि सूलानि विनङ्कप्रन्ति-मे ।

चान्-प्रय् खर कांचि-कालसंय् थरि पोश् जन् हर ब्वह्। हे च्राच्र गङ्गाद्र शिव शंकर शंभी ॥१६५॥ इत स्रंथं -खत तीज़ इय गज़-चम् ख्ययं नी लियं। चन्द्रम क्य द्यक-प्रि-किनि गट-पक्क-नित्र खं लिय्। बोल चाने ग्रोल-दीवन् जून् ज़न् लग दर व्वह्। हे च्राच्र गङ्गाद्र भिन भंकर भंको ॥ दर्जनके प्रव्नम-स्त्य क्षां जन् पन्योग्। अस्त विकास विकास द्र्यन चानि श्रष्टंतने वर्षन थिथि श्रस्य बोग्। फखरस्तिस् ऋचंकारिकस् कु जिसंय् वाज त्रर व्वह्। हे च्राच्र गङ्गाद्र प्रिव ग्रंकर ग्रंभो ॥ श्रृं हि-सुच्रञ्ज चोनु दह् तय् श्रीक-वटल चील् राष्। त्रार् यि्यनय् कास लोला कुख् च्य् भोला-नाय्। बाफ् तन् नय् चाञ् डेप्रन् हिय् ज़न् गक् वर व्वह्।

धानं-यदि सरिष्यामि कदाचिदेव लतायाः पुष्पाणि इव (दुर्वाचनाभ्यः) जीणो-भविष्यामि ग्रहसू।

हे चराचरक्षण ॥ १६५ ॥

श्रतश्रः (ग्रसंख्येभ्यः) सूर्यभ्योऽधिकं तेजः श्रस्ति-ते इस्तिचर्म ग्रस्ति-ते परीधानम् ।

चन्द्रसाः श्रक्ति-ते ललाटे (ग्रवतंसदपः)

कृष्णपत्तेण विनाभूतः (नित्यमविगलत्स्वरूपः)।

प्रेम्णा तव प्रकाशस्त्रभावः (देवीप्यमानः) स्रोत्सा इव संगंखें निरोधं श्रहं (समाधिसीनो भवेयम्)।

हे चराचररूप०॥

अवदृष्टेनबपेण तुषारकणपुञ्जापातेन विषक्तियं पद्म इव ।

दर्भनेन तव ग्रस्तस्य (इव) वर्षयेन संभविष्यति ग्रस्ताकं महार्घता ।

(येन हेतुना) निष्फलस्य ग्रहङ्कारात्मनः वृत्तस्य ग्रवतारियस्यामि क्रकचच्छेदनानि ग्रहस्

हे चराचरवप॰ ॥

म्मच्युन्मेषः तव दिवसकालः नाम म्मज्जिनिमेषः तव रात्रिकालः।

हया समुद्रच्छतु-ते त्रपवारियष्यामि (हर्श्वनलाभेन) तहसुत्काखाम् श्रमि त्वमेव साधुमेवाः-स्त्रामी ।

निर्मलां मूर्ति न-चेत् तव द्रच्यामि

मालतीपुषं इव संपतिष्यामि जीगः-लुप्तम् ग्रहम्।

हे चराचर गङ्गादर भिव ग्रंकर ग्रंभो ॥ परमातान् नी सकप्छा नालि इटि वासुख् कुय्। श्रर्पन् गक् चरनन् दन् स्त्य्-बांजि स्त्य् ह्यथ् व्वय्। यथ् ज्याय पाद् थावख् खन-किन ऋकि जर ब्बह्। हे च्राच्र गङ्गादर प्रिव ग्रंकर ग्रंभो॥ गक् करनाय चाञ्च स्तिन् सार्यनूय् पापन् नाग्। दर्मक्प सेनाय-स्त्य ज़ेन ग्रहरे श्रविनाग्। संतोश-सृत्य् कूट् गालिय् मोइ-राज़स् फर व्वह्। हे चराचर गङ्गादर भिव ग्रंकर ग्रंभो ॥१७०॥ हे बदान्निव न्य-ति कृष्णम् चेतनाय कुन् बास्तम्। प्राख् -ज़न्मिकि खटि कमेंय् कास्तम् खग् श्रास्तम्। यं बारा इ दख-बंह्मतु नत काथ-पोठि दर ब्बह्। ह-चराचर गङ्गादर शिव शंकर शंभी ॥१४॥

हे चराचरकप०॥

हे-परमात्मखद्य नीलक्षळ

प्रालम्बभूतः कच्छे वासुकिनागः ग्रस्ति-ते ।

उपायनं भविष्यामि (तव) चरणयोः द्वन्द्वे

सहचरात् सह-कृत्वा श्रहस् ।

यिखन स्थाने पादौ स्थापिययि

(तत्र) खर्णयोजनकृते खनेत्रे उट्टङ्क्यियामि श्रहम्

हे चराचरद्वप०॥

संपत्स्यति करुणया तव हेतुना

सर्वेषामेव पापानां नाशः।

(भवज्लक्ति-)धर्मकपया सेनया

जेष्यामि देशं त्राविनाशात्मानं (मोचमु)।

संतोषेण क्रोधं विनाण

मोहराजं मोहिंथयामि श्रहमु

हे चराचरकप०॥ १७०॥

हे नित्यक्तव्यायकप समापि कृष्णस्य (ग्रन्यकर्तुः)

चेतनां प्रति भासमानो-भव-नाम-म ।

पूर्वजन्मनां निन्द्यानि कर्माणि

ग्रपनय-नाम-मे प्रसन्नः भव-नाम-मे ।

संसारस्तु द्रःखर्पारपूर्णः

ग्रन्थया केन-प्रकारेण स्थिरो-भविष्यामि ग्रहम् (तत्र)

हे चराचरकपण्॥ १४॥

15. INDRA'S HYMN IN HONOUR OF SIVA.

The 15th chapter is in Hindl, and is here omitted (vv. 172—177).

16. VARUŅA'S HYMN IN HONOUR OF SIVA.

श्रीनिराकार्य चिबुवनसार्य प्रार्य पनने यारय-बल्। बस्नादारय् छम् चाञ् लादन् सादन् प्यमयो पादन् तस् ॥१०८॥ समयो च्यामन् रटयो दामन् श्रिवनाथ छाम् चांञ् मनि-कामन्। चिज्ञगत्-पालय् यित म्योन् सालय् चाव्तम् थालय् ऋसंत-ज़ल्। श्रीनिराकारय् चिबुवनसारय् प्रार्य पनने यार्य-बल्॥ चिब्वनसारो इनि-इनि-मञ् कुख् मायाय-स्त्य क्ख्न यिवान् द्रेंट्। सथ्-इयथ्-श्रानन्द केवल गोविन्द च्याय् चाञ् इदयुक् पंपोगडल्। श्रीनिराकार्य तिबुवनसार्य प्रार्य पनने यार्य-बल् ॥१ ६०॥ मनिक् बागस् फ्लया इ द्राय र्क्वनि लक्नावि श्रक-पोश् काव्। ग्रोख चानि प्रयम बुज्बु कि इ नाजान् बोकान् प्रिव प्रिव दिद्यं त जस्।

### इन्द्रकता स्तृतिः॥ १५॥

श्रतः परं वर्षः स्तौति ॥ १६ ॥

- हे-म्रीनिराकार त्रिभुवनसार ... प्रतीत्तिष्ये-ते स्वकीये सानतीर्थे (सुवासनाहरे)।
- चे-भसपरिमाजितदेह ग्रस्ति-मे तव ग्रनुग्रहः (उपकारः)
  व्यक्कतानां (साधूनां) नंखामि-भोः पादयोः तखे ॥ १७८॥

त्राकर्षेयं-ते-भोः वस्त्रभूण, गृह्णीयां-ते-भोः वस्त्राधोभागम् हे-श्रिव ग्रस्ति-मे तव मनस्रुत्सुकता ।

- चे-निजात्मालक श्रागच्छ-नाम मसाद्विधं निमन्त्रये पायय-नाम-मां कंशानि श्रमृतजलस्य ।
- हे-श्रीनिराकार त्रिशुवनसार प्रतीसिष्ये०॥
- चे-निशुवनसार (सर्वेधूतानां-)प्रत्यंशं-सध्ये प्रसि स्त्रसायया प्रसि न श्रामच्छन् संदर्भने ।
- चे-सचिदानन्दस्तवप कैतव्यात्मन् वेदवाग्लभ्य स्थानं तव (मे) दृदयस पद्मधस्त्रम् ।
- हे-म्रीनिराकार त्रिभुवनसार प्रतीत्तिष्ये०॥ १८०॥

सनीकपद्ध उद्यानस्य पुष्पविकासः निर्शतः (संपन्नः)
हि-पालक श्रानन्तनामधेय श्रकः-(नाम पुष्पविशेषं) उपसुङ्कः।
रागेस तव प्रेम्सा-च भरहाजपत्तिसः सन्ति स्वन्तः

स्वन्ति श्रिव श्रिवेति दिदुर्य-(प्रतिविशेषाः ) च पुनः जल्-(प्रतिविशेषाग्र)। श्रीनिराकार्य चिनुवनसारय्

प्रारय् पनने यारय-वल् ॥

हे कृष्ण वासना स्ट्र यव् श्रद् यव्

ब्वद् यव् सतम्य स्रत्य सनिदान् ।

सतस्य मन् यव् सतम्य कन् यव्

सतिकम् कुलिस् विस श्रानन्द-फल् ।

श्रीनिराकारय् चिनुवनसारय्

प्रारय् पनने यारय-वल् ॥१६॥

17. CITRAGUPTA'S HYMN IN HONOUR OF SIVA.

The 17th Chapter is in Hindi, and is here omitted (Vv. 183—186).

18. THE GANDHARVAS' HYMN IN HONOUR OF SIVA.

बिख् तय् माद् व्यन म्वलाव् पंपोग्न-द्रल्य् ।

पूजाय लागय् परमिश्रवस् श्रिवनाथस् तय् ॥१ ८०॥

जटासुकुट जट-गङ्गा वसान् छास् तय् ।

देविय देवता विष्णु ब्रह्मा हिस् दस्-बस्तय् ।

बिल् तय् मादल् यन म्वलाव्-पोग् लागस् तय् ॥

द्यासागर लोल-विज्ञयाय कं रूनस् मस् तय् ।

द्यासागर लोल-विज्ञयाय कं रूनस् मस् तय् ।

द्यासागर लोल-विज्ञयाय कं रूनस् मस् तय् ।

पूजाय लागय् परमिश्रवस् पंपोग्न-दस्तय् ॥

हे-म्रीनिराकार त्रिसुवनसार प्रतीचित्र्ये ।

(ग्रन्यकर्तुः स्वं प्रत्यालापः) भोः कृषा वासनां ऋन्वीं समाधेहि शुद्धां (च) समाधेहि

बुद्धिं समाधेहि सत्येन सह संनिहितास्।

सत्यं-प्रत्येव मनः समाधेद्दि सत्यं-प्रत्येव कर्णौ समाधेद्दि

सत्यक्षपद्य वृत्तस्य उत्पत्स्यति ग्रानन्दात्मफलस् ।

हे-म्रीनिराकार त्रिभुवनसार

प्रतीचिष्ये०॥ १६॥

#### चित्रगुप्तस्तुतिरियम्॥ १७॥

श्वतः परं गन्धर्वाः स्तुवन्ति ॥ १ ८ ॥

विल्ब-पन्नाणि च मादली(ग्रारखतुलसी)पन्नविशेषं व्यनपन्नविशेषं तसणी-पुष्णं पद्मपुष्मवन्तानि । पूजाये निवेदियव्यामि परमिश्रवाय श्रीमहादेवाय नाम ॥ १८०॥

(यस) जटामुकुटात् जटागङ्गा प्रवहन्ती श्रन्ति-तस्य नाम । देव्यः देवताः विष्णुः ब्रन्सा (च) सन्ति-तस्मै बद्वाञ्चलयः ।

भक्ता भावेन (च) जयजयकारः भ्रूयात् तस्मै इति ।

जिल्लपन्त्राणि च माइलीपन्त्राणि व्यनपन्त्राणि तस्णीपुषाणि निवेद-यिष्यामि-तस्मे नाम ॥

चे-दयासमुद्र प्रेसभङ्गया कृतस्तयाहं प्रयत्तः नाम ।

हे पुष्पपूर्णदेह चेतनया ग्रागच्छ, मनिष निधासामि ध्यानं स्मृतिं च।

ग्रसारः संसारः छलयङ्गन्ति, स्थिरः स्थासति कस्य नाम ।

पूजाये निवेदियष्यामि परमिश्रवाय पद्मवृन्तानि ॥

<sup>\*</sup> प्रेसातिष्येन संघोधनम् ॥

परि-परि खगद्दां भित भक्कर भितनातम् तथ्।

दर्भन च्यान्युक् छुद्द स्य यक् छोछ् यंत्रू हातम् तथ्।

तोठ्तम् भितनी ज़गदीयर छुम् नेकम् तथ्।

पूजाय छागय् व्यन ज्वलाव् पंपीभ-द्रल्य् ॥१८०॥

पंपोभ-पादौ-स्रंत्य् यितम् श्रक्षय् श्रक्षय्।

च्रनन् वन्दय् जुत् त च्यान् छ्य्य् विलिंज् तम् तथ्।

च्रनन् वन्दय् जुत् त च्यान् छ्य्य् विलिंज् तम् तथ्।

पूजाय छागय् विल् त ज्वलाव् पंपोभ-द्रक्षय्॥

श्रम् नायम् नीखकण्डम् भिरि छागम् तथ्।

द्याय-स्रंतिन् छण्णम् प्यठ् श्रार् यिवितन् तम् तथ्।

तत्य् छण्णो श्रपन् गक् भितनातम् तथ्।

पूजाय छागम् व्यन ज्वलाव् दस्तथ् दस्तथ्॥१ ८॥

19. THE SUN-GOD'S HYMN IN HONOUR OF SIVA.

व्यवासन निम्नन म्वन् च्यं सिरिय् जोख-पोग्र ब्वह् जागय् चौरि चौरिय्॥१८३॥ चैतन्य-जाज-माज अनहां गञ्ज गञ्ज श्रीम-स्रत्यं कुनहाय च्यय् नोजिय्। श्रीभगवान् कुख् सर्व-व्यपक्षीरिय् जोज-पोग्र ब्वह् जागय् चौरि चौरिय्॥ कैजास-वासी कारान् श्रीक्षय् श्रानन्द-श्रम्ते-खोक्षिय् च्याव्। चपहारभावाय संयोजयेयं-(स्वात्मानं)-ते भिव श्रङ्कर भिवेति-नामधेयाय नाम।
क्रिनाये तव श्रस्ति में इच्छा, हार्दे श्रतिश्रयेन कीतूहलं च।
संतुष्य-नाम-मम, हे-श्रिव जगदीश्वर श्रस्ति निःसहायः नाम।

पूजाये निवेदियायामि व्यनपत्ताणि तहणीपुष्पाणि पद्मवृन्तानि च ॥ पद्मकोसलपादाश्यां श्रामच्छ्-नास-से श्रनेः श्रनेः ।

चरणयोः निवेदयिष्यामि-ते प्रार्थं च जीवं सह हृत्कमखेन वपया च । ग्रागमनेन त्वदीयेन ग्रम्हतमिव-जलं ग्राविभवेन्मे हृदात्मवाप्याम् ।

यूजाये निवेदियायामि-ते बिल्वपत्ताणि च तस्णीपुष्पाणि पद्महन्तानि॥
प्रमरनाथस्य नीलकख्बस्य मूर्धि निवेदियायामि-तसी नाम।

स्वदयानुतया भक्तं-कृष्णाव्यं प्रति कृपार्द्रता उद्भवतु-नाम तस्य हि । तस्कारखेनेव कृष्णाव्य-भोः (ग्रन्यकर्तुः स्वालापः) समर्पितस्वकर्मा भव-भोः श्रिवनाम्नि नाम । पूजाये निवेदयिष्यामि-तस्मै व्यनपत्तािण तस्वीपुष्मािण वृन्तं वृन्तम् ॥ ९८ ॥

सूर्यदेवज्ञता सुतिः प्रस्तयते ॥ १८ ॥

हे-वृषभवाद्दन गुणातीत गुणाः ते सर्वे-एव

प्रेसपुष्पाणि श्रष्टं निवेदिययासि-ते विचित्य विचित्येव ॥ १९६ ॥ चिद्विसर्थात्मस्यिमालाः श्रानयेयं सान्द्राः सान्द्राः

प्रेम्णा पातयेयं-नाम तवैव कच्छे।

भीसदेखर्यवान् श्रसि सर्वापकारकृत्

प्रेसपुष्पाणि ॥

ह-केलासवासिन् भागीयन्तः श्रमूय-वयम्, श्राननात्मास्तकंसानि पायय । सारन चानि पाफ् सरिय् इरिय् बोब-पोम् व्वह् बागय् चरिय्॥ १८॥॥ डमादेवी करवंज् पाया यन् व्यवनन्-इंज् महामाया। स्त्य खय त्रास्त्र कासि स्य खारिय लोल-पोभ् व्वह् लागय् चृरि चृरिय्॥ घेर् चोनु श्रासवुनु खर्गापुरी गौरी-प्रदूर कुलि रग छाय्। मस् चोनु प्रथ्-गास हे जटादिरिय् लोल-पोग्र व्यह् लागय् चरि चरिय्॥ र्चयं-चन्द्रम किय् श्रकू ज्य चाञ हे- मगान चोनु द्यान् दरिय्-काथ्। तारा-मंडलम् प्रब्-वेद रिय् बोब-पोग् व्वह् बागय् चित् चित्य ॥ श्रीमु कुय् श्रीम्, त तरफ् दह् कन् छिय् मन् कुय् सावदान् बत्त्वन् पठ्। दख-निग्र म्वकलाव् वाल् पाप-वारिय् लोख-पोम् व्वह् लागय् चीर्र चीरिय्॥ त्राकाण् नाम् तय् प्रचिवी खोर् छिय् वानी चाजूय वीद् चोर् किय्। यड् खय् समुद्र् कुख् निराइ रिय् लोल-पोग् व्वह् लागय् चरिय्॥ २००॥ सरखेन तव पापानि सर्वाणि परित्यक्तानि (त्रस्माभिः) प्रेमपुष्पाणि ॥ १९५॥

वसावेवी कुर्वन्ती पालनां व्यवस्था । व्यवस्था स्वासाया ।

(सा) सहचरी श्रम्ति-ते भवन्ती, श्रपनेष्यति सस दुर्गतिम् प्रेसपुष्पाणि ॥

श्रिरः तव वर्तमानं (ग्रस्ति) द्युलोकम् हे-गौरीशङ्कर, वृत्ताः सिराः सन्ति-ते ।

केश्यसभूदः तव सर्वतृणानि दे-जटाधारिन् प्रेसपुष्पाणिण्॥

सूर्याचन्द्रसमी साः नेत्रयोः स्वयं तव क्रिक्स स्वयं स्ययं स्वयं स्ययं स्वयं स्ययं स्वयं स्ययं स्वयं स

नत्तत्रमण्डलस्य रात्रिजागरणं (नियतम्)

ग्राखं श्रस्ति-ते श्रिगः, पुनः दिशः दश्र कर्यो सस्ते मनः श्रस्ति-ते समाहितं भक्तान् प्रति ।

दुःखात् उन्योचय-नः ग्रवतारय पापभारान् प्रेसपुष्पाणि० ॥

ग्राकाणः नाभिः, पुनः पृषिवी पादौ सस्ते वाणी तवैव वेदाः चलारः सन्ति ।

कुत्तिः श्रक्ति-ते ससुद्रः, (तथापि) श्रमि-त्वं निराष्टार-एव प्रेसपुष्पाणिण ॥ २००॥ श्रासनुनु न्य् कुख् वैकंट -नायख् मक् चाञ्च दन्द्रान देवता च्चय्। पान कुख त्यांगी पान व्यवहारिय जोज-पोग् व्यह् जागय् ज़ित् ज़िरिय्॥ बन्द् चानि श्रासवंनि कच्त बार्खय हे बूलवालय् कर् रचपाल्। षार्थनिय जीवन् कर् च्ह् वज् यरिय लोख-पोग्र व्यष्ट् लागय् चरि चंरिय्॥ हे महाखख, मख चान्युक् वन काह् शास-बृदि सूर्य जन् किय् यख्-च्याह् । च़ख् छ्यय् प्रस्य हे कास-संदर्शिय् बोल-पोम् व्वह् लागय् चृरि चृरिय्॥ श्विनाग्र न्यथ् कुख् समवुनु वसवुनु जगतुकु कल्यान् ऋषंतुय् चोनु । ज़य प्रिव श्रोंकार हे निराकारिय लोल-पोग व्वइ लागय चौर चौरिय्॥ तोठान् कुख् च्यं खद्दन् सादन् यंपोश्र-पादन् वन्दयो पान्। गङ्गामाता कल पंठि च् जरिय लोख-पोग्र व्यष्ट् लागय् चरि चरिय्॥ २०५॥ कारविन त गारविन चाय किय सरिय च्यक्त स्वन् काफन् मञ् ।

भवन् त्वमेव श्रमि वैकुखनायकः

भुजो तव इन्द्रराजः देवताभिः सह।

स्वयं ग्रीस विरक्तः स्वयं व्यवहारकृत्

प्रेसपुष्पाचि ।।

बन्धवः तव वर्तमानाः पर्वताः च श्रिखरिषः

हे षाध्वसल कुर पालनाम्।

सर्वधामेव जीवानां कुरु त्वं ग्रधुना साञ्चम्

प्रेसपुष्पाणि ।।

हे महासुख मुखस तव वच्यामि किम्

यद्याः सूर्याः इव मन्ति-ते रक्तत्रैव ।

मन्युः श्रक्ति-ते प्रलयकालः, हे कालसंहारकृत

प्रेसपुष्पाणि ।।

चे-विनाशरहित नित्यं ग्रिष जीवन् निवसन्

जगतः कल्याण्डपं स्मितं तव ।

जय श्रिव श्रींकारकप, हे निराक्षार

प्रेसपुष्पाखि०॥

तुष्यन् ग्रमि त्वमेव सिद्धानां साधूनाम्

पद्मपादयोः उपहारीकुर्यां-त्विय-भोः खात्मानम् ।

श्रीगङ्गा सस्तकोपरि तव प्रवहन्ती

प्रेसपुष्पाणि ।। २०५॥

म्रन्विष्यनः च विचयनः त्वामेव मन्ति सर्वे-एव

त्रारखानां च पर्वतानां त्राठवीनां मध्ये।

जोगी त संन्यांसी ब्रह्मचारिय लोल-पोश् व्वह् लागय् चंरि चंरिय्॥ नोज-स्त्य चीर खण्ड यानाइ बरयो श्चर्म करयो सोहय पान्। प्रयमचन् बरञ्जन् सुचराव् तारिय् लोल-पोभ व्यह् लागय नंरि नंरिय्॥ महादेव सर्वदेव बूज़न् रनयो श्रनयो च्य्य निग्न कर्त श्राहार्। श्रार् विवित नेय त कुख् महाविचि रिट लोल-पोश् व्यह् लागय् चृरि चृरिर्॥ पुनिम् त मावसि श्राती परयो पार्थिव-पूजा कर्यो व्वह्। म्बन्ती-दिववंनि हे गङ्गादंदिय लोल-पोग्र व्यह् सागय चारि चरिय्॥ करिय् गोख् प्रजापतस् प्यठ् कृदय श्रीहर-नाथो कूद-निम्म रक्। वुज़ छाय देवन सय वेमारिय लोल-पोग् व्यह् लागय् चंित् चंित्य्॥ २१०॥ ब्रह्मा चोनुय् रूप् जंगु खरने कर्प्रगौरम् लंगु परने। स्वन् ति देवता गैय् स्ति स्वीर्य लोल-पोभ् व्वह् लागय् चंरि चंरिय्॥

योगिनः च संन्यासिनः ब्रह्मचारिणः

प्रमाणि ॥

प्रेम्या चीरस वितामित्रितस पात्रीं वसापूरयेयं-ते-भोः

समर्पितं कुर्या-ते-भोः सर्वमेव देहं (च)।

प्रेमखपाणां द्वाराणां चद्वाटय श्रर्शलानि

प्रेसपुष्पाखि॰ ॥

हे-महादेव सर्वेषां-देव भोजनं पच्चामि-खदर्थ-भोः

ग्रानियषामि-भोः तवैव समीपं कुर-नाम ग्राहारम्।

दया समागळ्यतु-नाम-ते, ग्रसि हि महाविचारवान्

ग्रेमपुष्पाखि ।।

पूर्णिमायां तथा ग्रमावस्थायां करणात्रन्दस्तुतिं पठिष्यामि-ते-भोः

पार्थिवलिङ्गपूजां कुर्या-ते-भोः भ्रष्टम् ।

मुक्तिपदानशील हे गङ्गाधर

प्रेमपुष्पाश्चि०॥

कृतवान् श्रमि दचप्रजापतिं प्रति कोधम्

हे-श्रीहरस्त्रामिन् कोधात् रत्त (श्रसान्)।

श्रधुनापि श्रस्ति-त्वत्तः देवानां सेव (महाभीत्या) श्रनारोयता

प्रेमपुष्पाखि०॥ २१०॥

ब्रसा तवैव रूपं लग्नः (प्रवृत्तः)-श्रक्ति सारणाय

कर्परगौरिमवादिधानमन्त्रं समासक्तः पठितुस् ।

भित्तिषु देवाः ग्रपि गताः संयुच्य संचिष्टिम्

प्रेमपुष्पाणि ।।

पूरन सर्वेचापख् क्ष श्रासनुन् सार्थनिय् बासवुनु इदयस् मझ्। राज़ी त्रास त्रस कास बाचारिय स्रोस-पोग्न ब्वह सागय चृरि चृरिय ॥ गङ्गा त जसुना गंजिगाइ छाइ करान् ब्रह्मा त विष्णु खरान किइ दान्। रुष्ट्राज़ दर्भराज़ देव ह्याय सरिय बोब-पोग ब्वह सागय चृरि चृरिय्॥ नन्दिराज बाँठ बाँठ कीक् हाथ दोरन् तसन्दान ज़ोरन वाति न काँच् [तसन्द नाव-स्त्य राख्यस् म्य मोरिय बोस-पोग व्यइ बागय चरि चरिय ॥ क्रबा क्रम राथ-धन करवुन जारिय कास्तम् संकठ्त नादिरिय्।]\* सदाग्रिव खामियो जगय पार्र-पारिय जोल-पोग ब्वह जागय चृरि चृरिय ॥ ११ ॥ १८॥

20. THE MOON-GOD'S HYMN IN HONOUR OF SIVA.

The 20th Chapter is in Hindi, and is here omitted (Vv. 216—223).

श्वव-स्वत् संरिय् च् हियो श्विजीयो व्ययनय् अय्॥ २२४॥

<sup>21.</sup> THE JOINT HYMN OF LAKSMI AND SARASVATI

<sup>\*</sup> The passage enclosed in brackets is wanting in the best MSS.

पूर्णः सर्ववापकः श्रीच वर्तमानः सर्वेषामेव हीप्यमानः स्ट्यस्य मध्ये।

प्रसन्नः भूयाः-नाम, स्तः श्रस्ताकं श्रपनय-नाम दारिद्राम् प्रेमपुष्पाणि ।।

गङ्गा ग्रिपि यमुना चामरं कुचन्यौ (बीजयन्यो)
ब्राह्मा विष्णुः च चिन्तयन् स्तः धानम् ।

इन्द्रग्रजः धर्मराजः (च) देवैः सद्द सर्वः प्रेसपुष्पाणिण् ॥

निन्ताणः पुरः पुरस्तात् वेत्रं गृष्टीत्वा धावत्रस्ति
तस्य वीर्याण पाष्ट्रगति-पारं न कश्चित् (नीपमिमीते)।
तस्य नामस्राणमात्रेण पापात्मराज्ञसः मया मारिताः

प्रेमपुष्पाचिष् ॥

कृष्णाखः (ग्रन्यकृतः स्त्राकृतं) श्रक्ति रात्रिन्दिवं कुर्वन् दैन्यविच्नप्तीः श्रपनय-नाम-से संकटं च (चानस्र) दारिद्रास् ।

ष्टे-नित्यक्षक्याग्रहण स्वामिन् संगंद्धामि-ते उपदारभावाय प्रेमपुष्पाणिण ॥ २१५ ॥ १९ ॥

चन्द्रमसः स्तृतिं प्रस्तौति ॥ २०॥

सस्मीसरखत्यौ युगपत्स्तुवतः ॥ २१॥ श्वभसस्यानि सर्वाख्येव तव सन्ति-भोः हे-श्रिवस्वामिन् भूयात्तव स्वयः॥ १२॥॥

निर्मेख रूप कारांनि कियो तिन चाञ्र-इन्दु वनयो क्याइ। मन्दकाववंज्ञ भ्रामवंज्ञ हियो शिवजौयो व्ययनय जय ॥ ११५॥ खप्रकाग्रपर्मानन्द्य वन्दय् व्वयं ज़्व् तय् च्यान्। वन्दहाय थिय दपहाम् तियो प्रिवजीयो ब्वय्यनय ज्य ॥ मायाय वंजनम् व्यह् जालय् श्रपेन् कर बाख्य पान्। म्बक्तांविय नाव चोन् नियो शिवजीयो व्ययनय जय॥ ज़ना ज़नाय दार्य प्रिवच्रनन् इंन्दु श्वब द्यान् । द्यान् दरिष् र्तु फल म्य दियो श्चिवजीयो व्ययमय जय ॥ श्ररे हो बाधो घरा बनावो सब गावो भिव-खीला। सतांग-संत्य शिवनाथ यियो शिवजोयो व्वयमय ज्य ॥ समताय-रंखु मन् बन्दी ममता-की श्रांधी-में।

<sup>\*</sup> From here to the end of the chapter, the language is a mixture of Hindi and Käshmiri.

निर्मलं क्यं विचिन्वन्तः सास्ते-भोः

मूर्तः तव वस्त्रामि-नाम किस्।
(या मूर्तिः)-च्रेपयन्ती विकसन्तीं मालतीम्
चे-श्रिवण ॥ २२५॥

चे खप्रकाशात्मपरमानन्दखरूप

उपचारीकुर्यां-ते ग्रहं प्राखं ग्रपि जीवात्मानम्।

उपहारीकुर्या-ते यदेव कथयेः-मां तदेव-भोः

हे-श्रिव॰॥

चे-श्रिव ।।

मोहसायया श्रावता-तयाहं ग्रहं जालेन (इव) समर्पयेयं-स्विय बाल्ये-स्व स्वात्मानम् । उन्मोच्य नामसारणं स्वदीयं नेष्यति-(नः)-भोः

जन्मनि जन्मनि धारणया धारियष्यामि श्रिवचरणयोः शुभदं घ्यानम् ।

धानं भृता शुभं फलं ने दाखित-भोः

हे-शिव ।।

त्रङ्ग भोः साधवः पर्यावृतस्थितिकां-सभां संपादयत सर्वे गास्रण शिवचरितस्तृतिम् ।

षसंगेन (ज्ञानकीर्तिचर्चया) श्रीश्रिवः श्रागमिष्यति-भोः हे-श्रिव०॥

समतया-रहितं मनः काराबद्धं (इव) समतात्मनि श्रन्थतामिखे। कोड-कर-के जियो जियो

गिवजीयो व्यय्यनय जय ॥ १३० ॥

सब भोजन भोगों खावो

इस-इस-कर मावो जी।

गीम-ठंडांद पानख पियो

गिवजीयो व्यय्यनय जय ॥

क्रम्ण-जी है तेरा दार्सय

संन्यासंय निम्कल कर।

चाञ् बक्षयं तस बंडू ज़ियो

गिवजीयो व्यय्यनय जय ॥ ११॥

22. HYMN OF THE PLANET MARS IN HONOUR OF SIVA.

परंबद्धा परअग्रद्धरो

जगदीश्वरो व्यय्यनय ज्ञथ्।

इर हर हर हर गङ्गादरो

जगदीश्वरो व्यय्यनय ज्ञय्॥ १३३॥

महाहद्र महादेव परमेश्वरो

दयावान श्रनन्तवान हुख् अगवान्।

सदाग्निव गिवनाथ दयाकरो

जगदीश्वरो व्यय्यनय ज्ञय्॥

परमात्म नीजकण्ड जटादरो

इनि-हनि वन्दयो पनुनुष् पान।

(तसात्)-उन्मोच्य नयतु-भवान् नयतु-भवान् हे-श्रिवण्॥ २३०॥

संव भोजनं यावद्वोगान् भुङ्ग

ष्टिंचता प्रसिद्धा ग्रामच्क्-भोः नाथ। प्रमात्मभङ्गादिरसं पानीयं पिव

चे-श्रिव ।।

(ग्रन्यकृतः स्वालापः) कृष्णास्त्रो ऽस्ति तव दास-श्व संन्यासिनं-श्व निर्वासनं (तं)-कुछ । तव भक्तिरेव (श्वस्ति) तस्त्र सद्दान् लाभो-भोः हे-श्रिवण ॥ २९ ॥

भौमयहः स्तीति ॥ २२॥

हे-परंज्ञचन् परमकत्थायकर-भोः

जगदीश्वर-भोः भूयात्तव जयः।

पापहर दुःखहर म्ननिष्टहर विम्नहर गङ्गाधर-भोः

जगदीश्वर-भोः भूयात्तव जयः॥ ३३३॥

चे-अचाबद्र अचादेव परमेश्वर-ओः

हे-दयावन् ग्रन्तरहितः ग्रसि-त्वं रेश्वर्यवान् ।

नित्यकल्यायकप श्रिवस्वामिन् दयाकृत्-भोः

जगदीश्वर-भोः०॥

हे-परमात्मन् नीलकळ जटाघर-भोः

प्रतंत्रं उपदारीकुर्यां-स्विध-भोः स्वं प्रात्मानस् ।

हर कास्त संरिय् श्रस्थ श्ररसरो जगदीश्वरो व्यथनय् जय्॥ १३५॥ विष्णुरूप कृष्णजी बसादरो चानि व्यपकार चोनु दारिहे दान्। स्रतेचू वय् हात् हे सद्ग्वरो जगदीश्वरो व्यथनय् जय्॥ २१॥

23. HYMN OF THE PLANET MERCURY IN HONOUR OF SIVA.

परमाता पान कुख् मन् तय् प्रान्

चिन्ताय हो प्र बोज् वासनाय सान्।

चय-मन संस् कुख् श्रीभगवान्

सदाप्रिव स्विमियो वन्दयो पान्॥ १३०॥
स्वस्व-मख कास्तम् पापंचू हान्

श्व-दर्भनुकुय् कुम् श्रमान्।

पद्मपाद सन्त-साद कुख् दयावान्

सदाप्रिव कर्तम् परिजान्॥

प्रयमचू निद्याह् पकर्वञ्ञ् ज्यान्

श्वद् वासनाय-स्रत्यं कर्स् क्षव्वान्।

तमि मझ द्यान-पाञ्चि-स्रत्यं कर् श्रान्

सदाप्रिव स्विमियो वन्दयो पान्॥

स्वद्-वोञ्च पंडियाह् यहान् श्रोस् वान्

बास्तव् केष्ट्हस् च्य्य-स्रत्यं जान्।

हे-हर ग्रपनय-नाम सर्वान् ग्रस्माकं व्याधीन्-भोः जगहीस्रर-भोः ।॥ २३५॥

(ह) विध्युष्प कृष्णाखाः ( ग्रन्यकृत् ) भक्तानु निप्तगात्र-भोः तव उपकारेण (ग्रनुग्रन्नेण) धारपेत् (ते) धानम् । सत्स्वष्पस्य मार्गे प्रदर्शय (तस्मै मे) हे सद्गुरो-भोः जगदीस्वर-भोः० ॥ २९ ॥

# बुधः स्तीति ॥ १ ३ ॥

हे-परमात्मन् खयं ग्रसि-त्वं मनोहपः च प्राणहपः चिन्ताः चेतनया (समाधानेन) शृणु वासनया सह । त्रीगुर्व्यन सहितः ग्रसि-त्वं श्रीभगवान्

है-सदाशिव नाथ-भोः उपहारीकुर्यां-त्वयि-भोः खात्मानम् ॥ २३७ ॥ ग्रम्भमात् ग्रपनय-नाम-मे पापोत्यां हानिम् भवन्कुभदर्शनस्य ग्रस्ति-मे ग्रायौत्सुकाम् ।

(हे) कमलचरण मतां-साधो ग्रसि-त्वं दयावान् हे-सदाशिव कुर-ने स्वपरिचानम् ॥ भवत्मेमरूपा नदी (यास्ति) प्रवहन्ती शोभना

शुद्धया वासनया कुर्या-यस्त्राः सलापहरणायालोक्य-श्रोधनास् । तस्त्राः सधात् धानजलेन करिष्यासि स्नानस्

चे-सराभिव स्वामिन्-भोः उपहारीकुर्यी-स्विय-भोः स्वात्मानम् ॥
सुर्वभाष्यविष्यवृत्तिः ब्राज्यकातिः तिष्ठन् श्रासीत् श्रापये-व्यवहरन्
बालकेः-केश्वित् कृता-तैस्तस्य स्वया-सप्ट (परिचय-)चितः।

तिथय-पांठि द्यान-मझ हात्तम् स्थ पान्

सदाभित खांमियो तन्दयो पान्॥ २४०॥
संसारस-मझ् हुस् नादान्

सन-तन-किनि छाम्-न ईश्वर-जान्।

ज्यति-किनि हुस् चांज् गीय् ग्यतान्

सदाभित खांमियो तन्दयो पान्॥
भितकमी हुस् ह्या-राज्दान्

भित्रात्र स्थामियो चन्दयो पान्॥
श्वराध्रत स्थामियो चन्दयो पान्॥
श्वराध्रत स्थामियो वन्दयो पान्॥
श्वराध्रत स्थामियो वन्दयो पान्॥ २३॥

कुष् कष् अये कुष् कष् मरे

श्वरा कुष् व्यराष्ट्र श्रीष्टर-नाव्।

कुष् कष् देवष् पूजा करे

श्वरा कुष् व्यराष्ट्र श्रीष्टर-नाव्॥ १४३॥

संसार् कुष् किमस् इतिस् त दिनस्

श्वरा कुष् किमस् श्वरिद्या।

द्य नम-दीशस् मञ्जू कुष् दरे

श्वरा कुष् व्यराष्ट्र श्रीष्टर-नाव्॥

कुष् सादसंग्रक् संवाद् वूजिष्

विद्य सत्त्व श्रिकार्थ-काष्।

<sup>24.</sup> HYMN OF THE PLANET JUPITER IN HONOUR OF SIVA.

तत्प्रकारेण धानमधी प्रदर्भय-नाम-मे मे स्वं-स्पम् स्ने-सदाशिवण ॥ २४० ॥

संसारख-सध्ये श्रसि मुर्कः

सनसा-तन्वा (च) श्रस्ति-मे न ईश्वर-ज्ञानय्। जिज्ञया<sup>\*</sup> श्रस्ति भवतः कीर्ति गायन् क्षे-सदाधिव०॥

कुलपरम्परया शिवतन्त्रक्षमंश्विकसीपासकः श्वसि कृष्णाखः (ग्रन्यकृत्) राजदानकुलोत्पद्मः

हे-श्रिवनाय मनसा धारयेयं तव घ्यानम् । हे-श्रुभलत्तरा प्रतिस्थानं (स्थाने स्थाने) तव स्थानम् हे-सदाश्रिवण् ॥ २३ ॥

## श्रयेयं रहस्यतिस्तृतिः ॥ २४ ॥

कः कसात् जनियते, कः कस्य मरियति

केवलं ग्रस्ति स्थिरं श्रीहरनाम(स्मरणम्)।

कः कस्य देवस्य पूजां करियति

केवलं ग्रस्ति स्थिरं श्रीहरनाम ॥ २४३॥

संसारः ग्रस्ति कस्य, ग्रमुष्य, ग्रस्य च,

ग्रस्य (संमतस्य) प्रत्यूहना ग्रस्ति ग्रविद्याः

श्रस्य भान्तिस्थानस्य मध्ये कः स्थिरीभविष्यति

केवलं ।।

कः बस्यवागमयः चंवादालापं श्रुद्धाः उपविश्य सत्यात्मिकायां नावि ।

केवलं जिक्रया, न तु सनःचमाचिततयेत्यर्थः ॥

त्रसार-सरम् त्रपोक् तरे क्यरा कृ इ व्यराइ श्रीहर-नाव् ॥ २ ४ ५ ॥ श्राकांशि पार्ताल पूरव पिक्सि दिक्नि खोविर नज़दीख दूर्। परमित्र जानुन् सुइ गरि गरे चरा कुइ व्यराह् श्रीहर-नाव् । सुय सुच्रावे ज्ञान-दर्वाज सुय् करनाववुनु कु इराज्ञ-योग्। तसन्दि रंस् कुस् श्रचि स्वक्त-खरे खरा कु इ थरा इ श्री हर-नाव्॥ सुय् शिवशंकर् सुह् सद्ग्वर् श्रासवुन द्यान-स्त्य वासवुनु इंदयस् मझ्। तसन्द रस्तु कुस् भिव-भास्त् परे चरा कुइ थराइ श्रीहर-नाव्॥ हे क्रमा सत्संग् इगाँ च्ह् कर् प्रकाश- इंपुक् खरन् शान्। सथ् त्रय् बोज़ख् कुस् कम् खरे चरा कुइ चराइ श्रीहर-नाव्॥ २४॥

त्रसारसरसः ( संसारात्मनः ) पारं तरिष्यति क्षेत्रलं ॥ २४५ ॥

म्राकाणे, पाताले, पूर्विविणि, पश्चिमदिणि, दत्तिणे, वामे, समीपे, दूरे।

परमणिवं जानीहि-तं (समाधानेन) तं प्रतिचयम् केवलं ।।

स-स्व उद्घाटियध्यति ज्ञानकपाटम् स-स्व कारयञ्जल्ति राजयोगम्।

तेन विना कः प्रवेच्यति मुक्ताभूषितवस्तिं (मुक्तिस्थानं च) केवलंथ ॥

स-एव शिवश्रङ्करः श्रस्ति सद्गुरुराः वर्तमानः धानेन दीणमानः चृदयस्य मधी।

तेन (तदनुष्रचेष) विना कः श्रिवशास्त्राणि श्रधोष्यते केवलं०॥

भोः कृष्णाख्यं सत्सङ्गं ग्रङ्ग त्वं क्रुस प्रकाशात्मनः (शिवद्य) सार धानस्। सत्यं यदि श्रोष्यसि कः कं सारिष्यति

षोवलं ।। २४॥

<sup>\*</sup> पन्थकतः खं प्रत्याकापः।

25. HYMN OF THE PLANET VENUS IN HONOUR OF SIVA.

बन्द् कं र्नम् व्वह् वाग्र, ज्ञातच वाल-वाग्र । म्बक्तलय् चाञ्च त्राजा, भिवनाय त्रविनाम् ॥ १५०॥ बाव-सूर्य निम यिमयो, इरम्बख वं्नि दिसयो। सोइ-गटि-इन्दि गात्र, त्रिवनाथ श्रविनाप्र ॥ कैलाय-कच कारण, दारनाय चान दारण्। ज्यष् - चित्-त्राकाश्च, श्रिवनाथ त्रविनाश्च ॥ तार् दिम् मोइ-वावस्, मायाय-देरियावस्। कड्दख-नावि पाम, मिवनाय ऋविनाम ॥ संसारिक सरय् व्वह्, हर-नाव-स्रंत्य् तरय् व्वह् । कास संकठ जिल्लाम, भिवनाथ श्रवनाम ॥ ज़प-प्रब्नम-दारे, पपि खोलु तप-वार्थ। काँ इ पेनु गढ़िन दाम, भिवनाथ ऋविनाम ॥ २५ ॥ हे भोलानाथ बाद्य, त्रावाहन-नाद्य्। साञ् बोज् ग्रुरि-बाग्र, ग्रिवनाथ श्रविनाग्र ॥ हाबास श्रीम् चार्च्य, वर्ष्तुव् पाम् प्रतिय्। ग्रापन् कर्त नाग्र, शिवनाय ऋविनाग्र ॥ २ ५ ॥

#### श्रुकस्तुति:॥ २५ ॥

बद्धः कृतस्तेनाष्टं श्रष्टं पत्तिविशेषः, " जगतः जालिवशेषेण ।

चन्युक्तो-भवेयं-नाम तव ग्राणया, चे-जिञ्जनाय विनाणरहित ॥ २५० ॥ भावनया समीपे ग्रामच्छेयं-तव, हरमुखाख्ये-क्षेत्रमिरौ ग्रन्वेषणानि विधा-स्वाधि-ते ।

बीहतासिख्य-मध्ये प्रकाशस्त्रक्ष, हे जिवनाय ।।

केलाश्विरौ स्वापेयं-त्वाम्, धारणया ध्यानेन धारियष्यामि-त्वाम्।

हे-छिच्चिदाकाश्रहप्, हे-श्रिवनाय ।।

तारं देखि-मे बोहवात्याव्याप्रायाम्, मायात्मनद्याम् ।

निष्काषय दुःखनौषायाः खण्डानि (खण्डशो विभेदय तां), हे-श्रिव-नाप० ॥

खंखारात्मनः सरसः-एव ग्रहम्, हरेतिनामस्मरणेन उत्तीर्णो-भवेयं ग्रहम्। ग्रपनय संकटं हे-चित्पकाण, हे-णिवनाण०॥

भवज्जपात्मतुषारजलधारया, पक्नं-भविष्यति बीजं तपोरूपवाटिकायाः । किंचनापि बीजफलं संप्राप्सर्गति न तुच्छताम्, हे-श्रिवनाष्य ॥ २५५॥

षे सत्साधुनाथ साधो, विह्तितावाहननादेन ।

श्रक्ताकं शृणु बालभाषणानि, हे-श्रिवनायः ॥

मृष्णाख्यस्य (मे) म्रामाबाहुच्यं तवैव, समस्व-तानि पापानि पुरातनानि ।

( भाविनां ) म्रापानां (पापानां च) कुरु-नाम नामम्, ই-मिवनायण् ॥
२५॥

<sup>\*</sup> भ्रोनग्रप्तादिघाती पिचिविश्रेषः 'बाम' इत्युष्यते 'वेष्ट्ं इति नामान्तरः । तत्स्तानमीवी प्रचलित्यर्थः।

26. HYMN OF THE PLANET SATURN IN HONOUR OF SIVA.

The 26th Chapter is in Hindi and is here omitted (vv. 258—265).

27. Näbada's HYMN IN HONOUR OF SIVA.

नि इवय् कपाल-माल प्रको साल व्यक चिज्ञगत्पाल प्रमो ॥ २६६॥ प्रयम-जंगलस् नपंकिय् कुलि त्रासन-प्रब्नम नियम-पोग् प्रंलि। द्यान-हर्नम् दिम क़ाल प्रभो साल व्यल चिज्ञगत्पाल प्रास्तो ॥ श्रविद्याय भीगम् यालि गक् नाग् दारनाय वाव नेरि नेनु त्राकाम्। च्य् वुज़मिलि सुद् ज़ाल प्रको साल व्यल चिज्रगत्पाल शस्त्रो ॥ सन्तोश पोशवार्य करयो काव् ग्रम दम यम नियम स्ंतिन् काव्। काम् कृद जूब् मुह् गाल प्रको साल व्यल चिज्ञगत्पाल प्रामा ॥ सूर्मित साद-सन्त सत्यासय इद्यावामी कैलासय्। भोलानाय बूल-बाल प्रकार सास व्यस चिज्गतपाल ग्रमो ॥ २००॥ परमिशिव पान क्ख् प्रथ्-शाय यन्तर्द्यान मञ्जू मायाय।

## भने स्रकता स्तिरियम् ॥ २६ ॥

## नारदर्षिः स्तौति ॥ २०॥

वैकत्तककपेण सन्ति-ते कपालमालाः हे-श्रमो

निमन्त्रयोन ग्रागच्छ हे-त्रिजगत्पालक श्रमो ॥ २६६॥ प्रेमात्पारख्ये तपोक्षपाः वृत्ताः

(तेषु) योगाधनतुषारजलकर्णैः नियमपुष्पाणि प्रफुल्लानि । धानकपद्य सृगस्य दास्यामि (दापिष्यामि तत्र ) प्रतानि हे-श्रमो निमन्त्रणेन प्रागच्छ०॥

ग्रविद्यात्मनः मेघजालस्य यदा संपत्स्यति नाशः

धारणात्मना वायुना निर्शीमध्यति प्रकार्थ (निर्मलीभविष्यति) श्राकाशः । चैतन्य ६०या विद्युता मोद्यं दाद्ययिष्यामि श्रम्भो

निमन्त्रयोन श्वागच्छ ।।

संतोषात्मिकायां पुष्पवाटिकायां कुर्यां-नाम फलोपभोगम् श्रमेन दमेन यमेन नियमेन संयुक्तं उपभुङ्कः(त्वमि तत्)। कामं कोथं लोभं मोडं इनिष्यामि श्रमो

निसन्त्रखेन ग्रामच्छ०॥

चे-भक्कोद्धृतिताङ्क साधूनामपि-साधो संन्यासिन्

हृदन्तयामिन् कैलासवासिन्।

यज्जनस्वामिन् यत्स्वभाव कल्याग्रमव

निमन्त्रयोन ग्रागच्छ०॥ २७०॥

हे-परमकल्यागडप स्वयं ग्रसि प्रतिस्थानं (स्थितः)

तिरोहितात्मा मध्ये मायायाः।

चोनु दूर्यर् काय चाल प्रमा साल व्यन चिक्रगत्पाल प्रस्तो ॥ श्चिव द्यान् दर्शिय् करयो त्याग् श्रमरनाथ मन-किनि ह्यमयो जाग्। वाल क्राडण् वाल-वाल प्रामा साल व्यल चिज्गत्याल प्रास्थी॥ सिच्दानन्द चोनु दरिष् द्यान् पूज़ाय-बापण् अन साविदान्। जंगलन्-ह्नि पोश् वाल शक्शो साल व्यल विज्गतपाल प्रास्ती ॥ परमानन्द पान कुख् सय-चाय चार्य् श्री्रनम् न्यथ् सार्थ्। नख कुख्त मो दिम् डाल प्रभो साल व्यल चिज्ञगत्याल प्रस्रो॥ निम्बन् निक्कास्य दारनाय दारहीय सुन-शामय । रटयो लोल-स्त्य् नाल ग्रमो साल व्यक्त चिज्ञगत्पाल प्राक्षो ॥ २०५ ॥ सास- वौद् ग्यवची प्रयम-साज्ञय् रोज्तम् त बोज्तम् श्रावाज्य्। मार्थो खोलञ्ज ताल प्रमो साल व्यल चिज्ञगत्पाल प्रस्रो॥

तव तूरिस्थितिं क्यं सोढािस श्रमो निमन्त्रयेन श्रागच्छ ।।

हे-जिव (ते) धानं भृता कुर्यो-ते (सर्वस वासनादेः) त्यागस् हे-ग्रमरनाच पनसा गृह्णीयां-त्वदंध जागराम्।

चे-बालस्त्रस्य सार्शययं-त्वां प्रतिपर्वतं प्रम्मो निसन्त्रसेन ग्रामञ्जूणा

चे-खिच्चदानन्दबर तव घृत्वा धानम् पूजार्थे मनसा समाहितेन ।

ध्रारक्षानां पुष्पाणि विचित्य-ग्रवतारियष्यामि (संग्रहीष्यामि ) हे-श्रभी निमन्त्रथेन श्रागच्छ ।।

चे-परमानन्दकप खयं ग्रिष्ट चिच्चदूपः तवैव भ्रूयान्ये नित्यं स्मृतिः।

सबीपे तु श्रीष मा वेहि (विधेहि) उपेत्तवानि है-श्रम्भो निमन्त्रवेन श्रामक्छ ।।

गुणातीतः निरपेत्तः निष्कामञ्च ( भूत्वा ) धारणया धारयेयं-त्वां प्रातः-सायम् ।

युद्धीयां-त्वां प्रेम्णा श्रालिङ्गनेन हे-श्रमो नियन्त्रयोन श्रामक्कृ०॥ २९५॥

सामवेदं गासामि-ते प्रेमात्मवादीन

तिष्ठ-नाम-मसंनिधी तथा शृणु-नाम-मे सत्स्वरान् । ग्राइन्यां-ते प्रेमद्यान् तालान् हे-श्रमो निमन्त्रथीन श्रागच्छ०॥ दख-संसाराह् श्रपत्युक् फन्द् ज़ल्रि-स्नि पाठिन् गोसय् बन्द्। म्बक्ताव्तम् स्य श्रमि जाल ग्रन्भो सास व्यस चिज्रगत्पास प्रभो॥ संकलफ् लूरान् कुम् द्यानस् पोत्रान् कुस्न पननिस् पानस्। कम्-स्र्य कर जंजाल ग्रमो साल व्यक्त चिज्ञगत्पाल प्रास्तो ॥ द्यान-दारनाय निश गोसय् दूर् ज्वकचार् सरिय् चंजुम् जन् चूर्। कतु-त-कोर् वात दिम हाल प्रस्रो भास व्यस चिज्ञगत्पास प्रस्रो ॥ नर्द-पचा संसार-बीद् ज़ानुन् गर्मत् च्हंम्बाह् देह् मानुन्। मार् भिव-मित्र-दुखाल मभो साल व्यक चिनगत्पाल प्रस्तो ॥ २ ८०॥ ममदृष्टि-स्तिन् खख् तय् दख् श्रासन् जानुन् श्रख्। बुर्ज़-च्याम जान् जोरि-प्रास प्रस्रो साल व्यव चिज्ञगत्माल प्रस्तो ॥ मनिक्ष् ऐनम् काम्तम् खय् पान कुख् सैकल् करवुन् दय्।

दुःखपूर्णः-संसारः ( श्रक्ति ) त्रमत्यस्य कुलभूतः

( यत्र ) कर्णनाभस्य प्रकारेण गतोऽइं-भो बन्धम् ।

उन्मोचय-नाम-मां मां ग्रसात् जालात् हे-श्रमो

निमन्त्रयोन श्रामञ्जू०॥

दुर्वाषना भिन्दन्ती श्रक्ति-मे समाधिम

पर्याप्रवन् मास्मि-न खस्रात्मनः (खदेचेऽपि नालंभविष्णुः)।

(तत्) केन-सइ करिष्यामि कोलाइलं (संख्यं) हे-ग्रम्भो

निमन्त्रयोन ग्रागच्छ०॥

ध्यानधारणायाः सकाशात् गतोऽहं दूरम्

( सामर्था संपन्नं तु ) वाल्यं ग्रवसाय चलितं-मे इव चौरः।

किसन्-च-कुत्र ( देशे ) प्राप्स्यामि ग्रनेन व्यवहारेख है-श्रमो

नियन्त्रयोन श्रामञ्चर ।।

श्रारिफले (इव) मंसारे-हैतात्मज्ञानं ज्ञातव्यम्

(तत्र) घठ्टितः ग्रत्तः (इत्र) देशांभिमानः मन्तवाः।

(तत्) त्राघातय शिवशक्तिकपेण (तरैकाखात्माभिन्नज्ञानदानेन) श्रिजद्यगतदुखालाखेकैकाङ्कपातनेन हे श्रमो

विसन्त्रयोन ग्रागच्छ०॥ २८०॥

समदृष्ट्या-हेतुभूतया सुखं दुःखं च

संभूतिय स्थितिश्व ज्ञातवां-तत् एकरूपमेव।

भू जैमयवस्त्राणि जानीयां विशिष्टकी शेयवस्त्रपुरमकः है-श्रमो

निमन्त्रयोन ग्रागच्छ०॥

मनोडपस दर्पणस ग्रपनय-नाम-मे कलङ्कम् स्त्रयं श्रमि तन्मार्जनां कुर्वन् ईश्वरः । च्यानि रंसु कति संवास प्रभो साल व्यल चिज्ञगत्पाल प्रकारी॥ चातमो उंडोर चितमो यूरि दितमो दर्शन् नितमो द्वि। खातमा चीर-खंड-याल् प्रसा याल व्यल चिज्ञगत्पाल ग्रमो ॥ ज्ञातस् संरिध्य करिय् संहार् रोज़ख् पानय् श्री-निराकार्। परमाता हे श्री-श्रकाल श्रको यास व्यस चिज्ञात्पाल प्रास्त्री॥ त्रनःकर्म-किनि कर्तम् जान ज़िहर् पीठि श्रूच्रावय् पान्। सरिय् त्रश् चौनि पाल प्रसो माल व्यल चिज़गत्पाल शासी ॥ २८५॥ सद्ग्वर चाय रस्त्य वन कस् म्य ति च्याव्तम् परमार्थुक् रस्। श्रयस-काथ् हुम् दक्रि-पाल श्रमो साल व्यक्त चिज्गत्याल प्रस्तो ॥ जिवनाय काण्यम् स्य पालना कर् मर्न-विजि फोर्यम् द्यव दर दर्। च्लनम् कालञ् जाल प्रका साल व्यक चिज्ञात्पाल शासी ॥ २०॥

त्वया विना कुत्र संस्कृतो-भविष्यामि हे-ग्रम्भो निमन्त्रयोन ग्रामक्का ॥

णिब-नाम-मे (मिन्नवेदितं) भङ्गादि-रसम्, त्रागच्छ-नाम-मे इद्देव वेहि-नाम-मे दर्शनम्, नय-नाम-मां तत्रैव (स्वस्तीपे)।

सुङ्क-नाम-मे सितोपस्कृतपायसपूर्णपात्रीं हे-श्रम्भो नियन्त्राचेन त्रागच्छ०॥

जगतीं वर्यामेव कृत्वा संदृताम् स्थाखिं स्वयमेव श्रीमाद्गिराकारः।

है-पग्यात्मन् हे श्रीमदनन्त श्रमो निमन्त्रयोन श्रागच्छ०॥

ग्रान्तरेश-कर्मशा (निर्विक खस्माधिना ) कुर-नाम-से खद्मानस् (यथा) वाञ्चेन प्रकारेश (प्रत्यर्तं) श्रोधिययामि देहस्।

(यया च) सर्वोख्येव व्रतानि तव पालयेयं श्रम्भो नियन्त्रयोन ग्रागच्छ ।। २८५॥

च-सद्भुरो त्वासेव विना वस्त्रामि सम् सामि पायय-नाम-मां पारमार्थिकं रसम्।

इस्ते ग्रस्ति-में इच्छात्मक्षंषं ग्रम्भो निमन्त्रयोन ग्रागच्छ०॥

हे-शिवस्त्रामिन् कृष्णास्त्रस्य सम रत्तां कुर सरणकाले मुखादुत्त्ररितो- भरेको सित् हर हरेति।

(येन) श्रपयाखान्ति-मे महाकालस्य भौतिश्रौतन्त्रराः **१-श्र**मा निमन्त्रयोन श्रासक्क ॥ २०॥

- 28. HYMN SUNG JOINTLY BY ALL THE GODS IN HONOUR OF SIVA.

  The 28th Chapter is in Hindi and is here omitted (vv. 288—299).
- 29. SIVA ACKNOWLEDGES THE PRECEDING HYMNS. HE IS PACIFIED, AND EXPRESSES HIMSELF AS PLEASED WITH THEIR DEVOTION (BHAKTI). HE CARES NOT FOR EATING OR DRINKING AND HAS NO PLEASURE IN SACRIFICES. HE LONGS FOR BHAKTI AND FOR NOTHING ELSE.

  Chapter 29 is in Hindi and is here omitted (vv. 300 304).
  - THE AUTHOR'S PRAISE OF SIVA. ACCOUNT OF THE GODS' INTERCESSION ON BEHALF OF DAKŞA.

खयम् दंदय म्योनु तंति च्ह् दूञ् जालान तेज़ो-रूप च्योति-रूप खसाज़ो ॥ ३० ॥ वैश्वानर श्रेम् अन् कुख् श्रप्रान प्रानस् समान-स्त्र्यं वाग्रानो । प्रथ्-कुनि साची परमाता कुख पान तेक्रो-रूप च्योति-रूप म्बसाञी॥ दक्षि चाञ सञ्न् पत च्य लारान श्रकि ग्रब्द-सूत्य खर मिलवानो । श्रोंकार द्यान-दारनाय द्यान दारान तेज़ो-रूप ज्योति-रूप म्बसाज़ो॥ जीबाय वृक्षिण् मन् म्यं साविदान श्राश्यतोष कुख् च्य कुमलानो। युस् विय् मंगिय तस् ति इ इख दिवान तेज़ी-ह्रेप ज्योति-ह्रंप म्बसाञी ॥ देवन दंपुण कोन किव केंह अंगान बिक्त बावनाय कुष् तोठानो । 🚅

#### सर्वदेवानां समवेत्य स्तुतिः प्रकाम्यते ॥ १८॥

श्रय प्रथमीक्षतः श्रीभिवः देवान्प्रति प्रतिवद्ति ॥ १८ ॥

त्रतः परं यन्यकृत् खयं स्तीति ॥ ३०॥

स्वयं-नाम-प्रदेशः १ हृदयरूपेण (वर्ततं) मम, तत्रैव व्यं नित्याग्निं प्रक्वालयन् (ऋषीति)

हे-तेजांहप, चोतिःस्वहप, यतिव्रत-भोः ॥ ३०५ ॥

वैश्वानरः ग्रीगः ग्रवं ग्रीस-त्वं जरयन्

प्राणवाहिनाडी पु समानवायुना (तत्) विभाजयन्-भोः।

प्रत्येकस्य (वस्तुनः कर्मणस्य ) मात्ती परमात्मा स्वयमेव (ग्रूसि) हे-तेजोरूपण्॥

इच्छ्या तव सत्पुरुषाः भ्रमु लामेव धावन्तः

रक्षेन प्रव्येन ( प्रखवादि-)स्वरात्मना संयोजयन्तः ।

श्रीकारेण ध्यानधारणया ध्यानं धारयन्तः

हे-तेजोरूप०॥

स्तोत्राणि मुला मनः संपन्नं-ते प्रसन्नम्

हे-शीध्रमसादशील ग्रसि त्वसेव दयाद्रींभवन् ।

यः यदेव प्रार्थिययति-त्वत्तः तस्मै तदेव श्रीम वितरन्

चे-तेजोब्प०॥

दंवान् ग्रकथयः कृतो न स्य किंचित् प्रार्थयन्तः

भक्ता भावनया श्रांक प्रसीदन् ।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> यच गिरिचिचे खयंभूरिमः कालाग्निषदक्षेण भुवा गर्भादुनिष्यति । See note to Stein's translation of the Rajataranyini, i, 34.

कर्वम् प्रसन् खर्वस् दक् पिक् सान तेज़ो- रूप च्योति-रूप खसाञो ॥ दंपुच्य तोर हे सन्वख सन्निवास श्चितनाथ द्रय् किय् संगानी। प्रकापथ् किन्द गिक्ति तक् ज़क् करि पान तेक़ो-रूप ज्योति-रूप म्बसाञ्जो ॥ ३१०॥ न-त दिम-योर्-कुन् श्राधन् द्य वनान यज्ञ-करनम् कुव नाश् बनानो । पथ्-कुन् जग् कुँ ह्ति श्रामि न करान तेको- रूप ज्योति-रूप खशज़ो ॥ श्रद देपुण्य तोर क्याज़ि किव तम्बलान तिय बनि थिय किव वनानी प्रजापथ् ज़िन्द गिक् द्यान् च्रि मन-प्रान तेज़ो-रूप ज्योति-रूप ख्याज़ो ॥ श्रमि वानिय यालि कर्यख् वन्दान । प्रजापण् कावृत्ति कल-सानो। यज्ञस् पाठ् गौव् हर हर ज़पान तेको-ह्रंप च्योति-ह्रंप ख्याञ्जो ॥ कृष्णस् ज्वासाय-रूप कृष् वासान द्दयस् मञ् दीफ् प्रजलानो । मोइ-गटि मझ् कुख् जाञ्-गाण् हावान तेजो-रूप च्योति-रूप म्बसाज़ों॥ ३०॥

कृती-युष्पाभिरष्टं प्रवञ्गः (यतः) स्नृती-युष्पाभिरष्टं कामनया श्रद्धया सव हे-तेकोकप० ॥

कियतं-तेरेव प्रत्युत्तरक्षेण, हे संमुखकप सतां-निवास श्रिवस्त्रासिन् इत्मेव स्नो-वयं प्रार्थयनः।

(यथा) रसप्रजापितः जीवन् खंपत्खिति तपः जपं करिष्यित स्वयम् हि-तेजोकपण ॥ ३१०॥

भ्रन्थया भ्रस्तात्कालादनन्तरं सुः (लोकाः) इदमेव कथयन्तः यज्ञकरणस्य ग्रस्ति-हि नाग्रः भावी (फलम्)।

तत्पद्यात् यत्तं कश्चित् भवेत् न कुर्वन् हे-तेजोकप् ॥

ततोऽनन्तरं कथितं-त्वया-तेभ्यः (देवेभ्यः ) उत्तरक्षपेण कुतां-नाम स्थ चञ्चलीभवन्तः

तदेव भविष्यति यदेव स्थ कथयन्तः।

प्रजापितः सजीवः संपत्स्थिति ध्यानं संविधास्थिति सनसा-प्रायोः (सह)

ग्रनया वाचा यदा कृतस्त्वया-तेथ्यः ग्रङ्गीकारः

प्रजापतिः प्रजब्द धृतश्चिराः।

यज्ञसञ्जपं प्रति गतः हर हरेति जपन्

ह्व-तेजोह्रप०॥

कृष्णाच्यस ( से ) स्वालावपेय ग्रसि भासमानः

हृदयस मध्ये दौप-इव प्रदौष्पमानः।

मोश्वात्मतामिखमध्ये श्रमि चानप्रकाशं प्रदर्शयन्

चे-तेजोखप०॥ ३०॥

SRI JAGADGURU VISHWARADHYA JALANA SIMHASAN JANAMANDIR LIBRARY

31. DAKŞA IS BROUGHT TO LIFE. HIS HEAD HAVING BEEN REDUCED TO ASHES, HE IS GIVEN A GOAT'S HEAD.

दम दम प्रम नम प्रम पायस् तय् कुष् वेकस् तय् कहम् रखिपाल्॥ ३१५॥ गरन् गक्ही गर्वायम् तय् स्य कुय् श्रासवुनु कर्नावतार्। वन्दर्शम् जुव् ह्यथ् वि जिल्त त वस् तय् कुष् वेकष् तय् करम् रिखपाल्॥ सूर् श्रोस् गोमंत् मञ्ज् श्राप्त तय् दच-प्रजापतिम् ग्रेरम्। करंतुय् श्रोसु तिय् कर्ताइस् तय् कुम् वेकस् तय् कहम् रखिपाल्॥ देवौ दंपु तित भिवनायम् तय् प्रजापच् गक्ति जिन्द वुञ् 'संपनुन । बक्चन्-इंन्दु वाति बोज़्न् तस् तय् कुष् वेकष् तय् करम् रखिपाल्॥ कावुल्वाह् ऋख् श्रोस् तथ् ममयस् तय् कल चंटु इस् श्रोस् तिय् काँकान्। नमस्कार् व्वय्यन् तस् वाग्यवानस् तय् कुष् वेकश्तय् करुम् रखिपाल्॥ बंडु घञ्जवान् श्रोस् प्राख्-जनास् तय् चिवुवन-नाथन् कल चंट्रनस्।

# श्रथ प्रजापतेः पुनक्कीवनम् । तस्य भस्तीस्तिशिरशः स्थाने ऽजिशिरःस्थापनम् । तद्रूपसुखेनैव शिवं प्रति स्तुतिं च प्रस्तौति ॥ ३१॥

निमेघे निमेषे (प्रतिश्वासकालं) शान्तो-भविष्यामि नंस्रामि पतिष्यामि स्नृतौ नाम ।

श्रक्ति निःसद्दायः च कुरु-मे पालनाम् ॥ ३१५ ॥

श्ररणं गच्छेयं नमः-श्रवीयेति-मन्त्रवाचाय नाम स-एव श्रीस्त वर्तमानः सस्णावतारः ।

उपहारीकुर्यो-तस्मै प्राणं घृत्वा (प्राणेः सह) हृदयं च वसां च ग्रस्मि निःसहायः ॥

भस्त श्रासीत् संपन्नं मध्ये श्रग्नेः नाम दत्तप्रजापतेः शिरसः।

कर्तवां ग्रासीत तदेव सर्वकर्तुः नास यस्मि निःसद्वायः ।।

देवैः कथितं तत्र शिवस्त्रासिनं-प्रति नास प्रजापतिः योग्यः सजीवः त्रश्चना भवितुस् ।

स्वभक्तानां (विद्यापनादि) योग्यमस्ति स्रोतवां तस्य च त्रस्मि निःसद्यायः ॥

छगलकः रकः ग्रामीत (तत्र) तिसन् समये नाम ग्रिरः कृत्तं-तैः(ग्रीजिवेन)-तस्य (यतः) ग्रामीत् तदेव (सो ज्ञः) काङ्कन् ।

नसकारः सूयातः तस्य (क्वागसः) भाग्यश्रालिनः नास श्रीका निःसद्वायः ।।

महान् पुरस्यकृत् ग्रासीत् प्रारजन्मनि नाम त्रिभुवनस्त्रामिना ग्रिरः कृत्तं-तेन-तस्त्र । म्बक्ष् गौव् परम-पदवी दित्तूनस् तथ् कुष् वेकष् तय् कदम् रखिपाल्॥ ३१०॥ सुय् कल दच-प्रजापतस् तय् • खोग्रन् त दितुनस् जीवादान्। चंदु ब्वंयु पकान् गौव् प्यठ् यज्ञम् तय् कुष् वेकष् तय् करम् रखिपाल्॥ फीरि फीरि श्रन्दि श्रन्दि परमणिवस् तथ् प्रद्ख्यन् दी दी लगु वनने। वर्षं चुष् गयोध् सञ्ज् सो इस् तय् कुष् वेकस् तथ् करुम् रखिपाल्॥ है-है मोइ-मायाय वंजनस् तय् है-है क्याह् गोम् कहम् इष् कार्। राख्यस-च्यंजू ग्रर्मन्द कंद्नस् तय् कुष् वेकष् तय् कदम् रखिपाल्॥ माकाम डुखविय् व्वन् वो जुनस् तय् प्रिचिवय पाठ् दित्नस्-दिरिष्। किबरन् कंड्नम् तख्सीर् कुड् कस् तथ क्रुस् वेकस् तय् कदम् रखिपाख्॥ ३१॥

F

(येन सः) मुक्तः संपद्गः परमा-पदवी (सलोकता) दक्ता-तेन-तस्की नाम ग्रस्मि निःसद्वायः ।। ३२०॥

तदेव थिरः दत्तप्रजापतये नास

षंयोजितस्तेन, दत्तस्तेन-तस्ते च जीवादानास्यो (जीवन-कृन्मन्त्राभिषेतः)।

(याबवर्ष्यां प्राप्य) समुख्यितः (इत्तः) द्रुतं गतः प्रति यत्तस्थानं नास ग्रस्मि निःसहायः ॥

प्रक्रम्य प्रक्रम्य परितः परितः प्रस्विश्वयस्य नाम प्रकृषिक्षानि दत्त्वा दत्त्वा प्रवृत्तः कपयितुम् ।

चयख-ने रात-ग्रासं मध्यं बोहस्य नाम ग्रास्त्र निःसहायः ।।

कष्टं, बोद्ययाया वृतस्तयाहं नाम

लष्टं, किं बंपर्नं-सम कृतं-समा ईंदृक् कर्स ।

राज्ञबञ्चद्ध्या बिज्जितः कृतस्तयाहं नाम

ग्रिखा निःसहायः०

म्राक्षात्रात् संनिपात्य म्राधः म्रवतारितस्तयासं नाम पृष्पिवीं प्रति (पृष्वीपृष्ठे ) पातितस्तयासम् । म्रास्कुरिय कृतमेतन्मे, दोषः म्रस्ति कस्य नाम

श्रीस निःसद्दायः ।। ३१॥

32. DAKĶA'S HYMN DESCRIBING HOW HE HAS BECOME FREED FROM WORLDLY DESIRES.

दिमिय् ब्रुटुम् प्रब्नम प्यवान् दिमिय् ब्रुटुम् यवान् सूर्। दिनय् बूदुम् अञ्गंट् रातस् दिमिय् ब्रुटुम् दह्म नूर् ॥ ३१५ ॥ दिमिय् श्रोसुस् लकट्यं न्यचिव्वास् दिमिय साँपनुष् ज्यवान् पूर्। दिमिय् श्रोसुस् फेरान् घौरान् दिमिय् साँपनुस् दिनिष् सूर्॥ नय् रोज़ि वन्दतय् नय् रोज़ि स्नंत-को जु नय् बोलि आवन पत कख्र्। नय् रोज़ि खभी त नय् रोज़ि मातम् नय् विका द्वहय् साक् -खन्तर्॥ श्रोसुम् सुनुय् त साँपंनुम् खठाह् नज्दीख् वातिष् गोसय् दूर्। कांहिर् त बातिन् कुनुय् ब्रुटुम् गयेम खाय् चय् च्वज्ञा ह् चूर्॥ संसारम् मज् केंह्न प्रारोज़ि रोज़ि कुन् परम-भिव श्री-श्रगृर्। ब्बल्य-मञ्ज्-बागन् व्वय् जलनावन् जिगरम् मझ्-बाग् करम् गूर-गूर् ॥ ३२ ॥

## दचस्य वैराग्यकयनम् ॥ ३२ ॥

त्तव्यमात्रेथीव दृष्टं-सया, हिमजलक्ष्याः पतन्तः

त्रयोनैव दृष्टं-मया, पतत् हिमजालम् ।

चर्यनेव दृष्टं-सया, ग्रन्थतामिखं रात्री

त्त्रयोनेव दृष्टं-सया, दिवसे प्रकाशः॥ ३२५॥

चयोनैव ग्रामं ग्रासवयाः क्तनं घयबालकः

त्तयोनैव संपन्नोऽहं युवा पूर्याः ।

त्तवेनैव प्रासं संचरन् प्रचरन्

चर्यानैव संपन्नोऽहं दरधीसूय भस्तरोषावस्यः॥

निं स्थास्ति शीतकालः निं स्थास्ति ग्रीपकालः

निं विरविष्यित श्रावणमासात् पश्चात् क्रस्तूरनामपत्ती ।

निष्ट खाखित प्रसन्नता, पुनः निष्ट खाखित शोकः

निष्ट प्रव्यायिष्यते प्रत्यत्तं वीणादिवाद्यम् ॥

ध्रभूवं रक-रव संपद्गोऽहं च ध्रनेकदपः

बासीयं प्राप्य संपन्नोऽहं-त्वत्तः हूरः।

प्रत्यत्तं परोत्तं च एक-एव दृष्टो-मया ( त्वं विश्वात्मा )

गता-मत्तः जरम्बा पौला चतुमञ्जाशत् चौराः॥

षंसारस सधे किज्जित नहि भोः स्थासति

स्थास्त्रति रकाकी परमिश्रवात्मा श्री-श्रघोरभट्टारकः।

(तं) ऋडूमध्यभागे ऋइमेव लालियव्यामि

हृदयस्य मध्यभागे करिष्यामि-तस्य लालनाम् ॥ ३२ ॥

33. ANOTHER HYMN OF DAKSA ON THE SAME SUBJECT.

निग्र त्रना-रिक्त त्रागर लो-लो निर्मन् ज़ल् गोस् खर नो-नो। नंतु गोस् सझ् बव-सर खो-खो संनुपान् मंद्रु स्य क्या ह् कर लो-लो ॥ ३३०॥ पंजिस् सञ्ज् श्रोसु नेनु श्राकाग्र् सदिवार-नेचन् जाञ्-हेन्दु गाम्। मो इ-वुनरि खंटु म्य ज़र ज़र जो-जो र्षनु पान् मठु म्य क्या इ कर लो-लो ॥ मोइ कठ्कार-स्त्य् बोज़न श्राम् रातस् दह्त सन्दर् ग्याम्। मन्दिज़न् दह् म्य जंगु दर जो-जो सनु पान् मेठु स्य क्या ह् कर खो-खो ॥ कोठि-व्यन्दने वन्द-स्त्य अन्द-वन्द् म्बख् श्राम् खटन त गोस् यख् बन्द्। पन्पोश् ज़न् गोस् वर लो-लो सनु पान् मंदु म्य क्या ह् कर खो-खो ॥ च्च्र् यापनुम् चित्-चन्द्रम् न्वकटिस् पोम् न ग्रम-ग्रव्नम्। बुच्चह्तु सूर् पोम् च्चर को-लो सनु पान मठु स्य क्याइ कर बो-बो ॥

### दचवैराग्यमेवाचापि वर्ष्यते ॥ ३३॥

खकाञात् म्रान्तरिहतात् प्रभवस्थानात् नाम<sup>‡</sup> निर्भलं जलं (उद्भूय) संपन्नोऽहं मूर्तेख्यः नाम ।

प्रत्वतीभूतोऽहं मध्ये भवसरसः नाम

गस्भीरः श्रात्मा विस्मृतो सम, किं-नाम करिष्यामि ॥ ३३०॥ जलख (सदात्मनः) मध्ये श्रभूत् प्रकाशः श्राकाशः

सहिचारात्मनेत्रयोः चानस्य प्रकाशः।

(तत्र) मोचात्मिमिचिकया गूढः मम ग्रंगः ग्रंगः नाम

गस्भीरः ग्रात्मा०॥

सोचान्यकारेण प्रतिशैत्यात्मना दृष्टी प्रागतं-से

रात्री दिनं, तथा प्रभाते खायंकालः।

मधाहे दिवसः सम गतः निरोधं ( ग्रवसानावस्थां ) नाम

गस्भीरः खात्मा०॥

कठोरचित्तात्मना श्रीतकालेन निरन्तरम्

मुखं म्राष्ट्रादनेन पिहितमिव मे, यथा संपन्नोऽहं म्यान-जनमिव बद्धः।

पसं इव गतोऽहं विश्वरणां नाम

गस्भीरः खाला०॥

चन्द्रलः खंपन्नो-मे चिचन्द्रमाः

बालस पतितो-से न श्रमक्पं-श्रीतजलकणजालस् । (श्रभुना) वृद्धतायाः श्रवश्यायख्तिः पतिता-सयि चत्रशे नास

गमीरः खात्माः ॥

<sup>&</sup>quot; जो जो इति वात्मुखातिश्यद्यातकं परं वाद्याना प्रयुक्तते ॥

कुष शिश्रर् गाँठू ज़न् मन-कि नि सक्य ज़ीव-मार-र सिष् छम्-न चांज् वक्य । खर-रंसु यशर मा वज् व्वह् सो-सो मनुपान् मठुम्य क्या ह् कर खो-खो ॥ ३३५॥ दुयी-इझ द्वर्य म्य माता-सूर्य खंटु श्रनु बन्योस् तनु श्रासिष् व गोस् स्वटु । कूद-कठ्क शि क स् खर लो-लो मंनु पान् मंदु म्य क्याच् कर खो-खो ॥ संसार-कानन् कर म्य दे कार् दार-किन जोगुनम् देइ-श्रइंकार्। तुल-कतर्युकु लंदुन् गर लो-लो मनु पान् मठु म्य क्याइ कर बो-बो ॥ कंड्नम् कलिकालंकि शिशिरन् दार-क्रय वार- विषच्य नंग्रन्। वुर्धनम् पाँ-स्वक्त-सर् सो-सो सनुपान् मठुम्य क्याच् कर लो-खो ॥ ममताय चिय कं र्नस् खानदार् दंपुनम् विषय-बूगन् जार्। गर प्रकृ लूबिक बर लो-लो मन पान् मठु स्य क्या ह् कर खो-खो ॥ इन्द्रिय-ग्रुरि किय् तावेदार् दायी-किन किय् विध नवदार !

श्रीक श्रानीभूतजलधारा इव मनमा कठिनीभूतः जीवदयारिहतस्य श्रीक्त-मे-न तव भक्तिः।

स्मृति(चेतना)रहितः श्रंथमाप्यामि मा-स्तित् ग्रधुना ग्रहं नाम गम्मीरः स्त्रात्मा० ॥ ३३५ ॥

हैतात्मक्षेन श्रीतेन सम खात्मात्मसूर्यः गूढः

ग्रन्थः भूतोऽहं, तनुः भूत्वा ग्रपि संपद्गोऽहं स्यूनः।

क्रोधात्मना श्रीतातिश्रयेन कृतोऽहं स्थिरः नाम

गस्भीरः खात्मा०॥

खंसारात्मना-तच्या कृतं सम दृढं कर्म

दासकृते संयोजित्स्तेन-में देचाइंकारः।

(यत्र) थानीभूतजलमयश्रिलेष्टिकाभिः त्रारोप्य-निर्मितं-तेन गृष्टं नाम गम्भीरः स्वात्मा०॥

जृता-तेन-सम कलिकालात्मना श्रिश्रिरकालेन

धैर्यक्पमेष्टपटलास्तरणतृखस्य वेरात्मपटलप्रान्तनिःस्वव-ज्जलविमुद्जालकरिका नस्रता।

(तत्र) प्रोम्भितास्तेन-मे जसमयसुक्तावस्यः नाम गम्मीरः स्वात्मा० ॥

सबताद्वयया स्त्रिया कृतस्त्रयाहं गृहस्थाश्रमी

कियतं-तया-मे विषयभोगान् श्रनुसर ( श्रासक्तरोपभुङ्कः ।

यृहं प्रविश्र लोभात्मना द्वारेख नाम

ग्रमीरः खात्मा०॥

(ग्रन्न) इन्द्रियात्मापत्यानि सन्ति-ते वश्रवर्तीनि पत्तद्वारस्थाने सन्ति-ते उद्घाटितानि नव द्वाराणि। , वुक् इवाइ कर् इवस् खर लो-लो र्यनुपान् मंदुम्य स्वाह् कर लो-लो ॥ ३४०॥ त्या चंत्रमय् खिद्मच्गार् क्रृड् दिथ् राथ्-द्वड् गर कुन् सार्। जूटिय् पर्न्नित व्यपर् जो-जो संनु पान् मंडु म्य क्या ह् कर लो-लो ॥ ज्यन् मन्न मंग्राव् खख-सान् यह शिशिरस्-मञ्ज् यख्-चेशाह् चह्। द्र ।र हुय त्रास्र को-को र्यन् पान् मं हुन्य क्या इ्कर खो-खो ॥ बूजिय द्रियंय गरस् मझ् गोस् यन्-कालि हो भस् योस् काँ योस्। तर्थ-इज् कम् थर-थर खो-खो सन् पान् मठुम्य क्याइ कर खो-खो ॥ निर्मं निरक्ष निरकामय् किय् बसन्त-रङ्ग विजिम्तिं च्यामय्। पद्मनाभ पीताम्बर लो-लो संनु पान् मंद्रु म्य क्या इ कर को - को ॥ श्रम्त-वर्भन-स्रत्य चाने यियि दक्तमच् हिय-थर्य म्याञ्र । बासुन् ग्याम-खन्दर खो-लो सन् पान् मंठु स्य क्याइ कर खो-खो ॥ ३ ४ ५ ॥

प्रश्र सुखवातं, कुर कुतुकं स्थिरं नाम गम्मीरः स्वात्मा ।। ३४०॥

वृष्णा निष्टिता-सया-ते दासी

ग्रन्विष्य ग्रन्विष्य रात्रिन्दिवं गृष्टं प्रति क्रमेण-चंग्रश्च-चंचिन् ।

ग्रम्यवसान्य स्वान् परान् (च) नाम

गम्भीरः खात्मा०॥

जननं घरणं विसार, मुख्युक्तः तिष्ठ

श्रतिश्रीतकालसध्ये श्रतिश्रीतलं जलं पिव।

इंदुक् एषं प्रस्ति-ते प्राश्चर्यवपं नाम

गम्भीरः खात्मा०॥

( इत्यं ) मुत्ता, ईवृत्रस्य गृहस्य सध्यं गतोऽह्वस् प्रतिकालेन स्मृतौ पतितोऽहं, कम्पितोऽहस् ।

शैत्यस ग्रस्ति-मे ग्रतिकम्पः नाम

गम्भीरः खात्मा ।।

चे-निर्मल, निष्कल, निष्काम

यन्ति-ते पौतवर्णानि विस्तानि वस्त्राणि ।

हे-पद्मनाभ पीताम्बर नाम

गमीरः खात्मा०॥

( दयात्मना ) श्रयुतवर्षयेन त्वदीयेन,

उद्घविष्यति दरधायाः मालतीसतायाः महीयायाः

ग्रङ्करः चे-थामसुन्दर नाम

गम्भीरः खात्मा० ॥ ३४५ ॥

ज्वालाह्य ज्योतीखरूप यिम् स्यं - हिझ् प्रत्यख् दर्शन् दिम् । चानि तीज़-ताप कति दर सो-सो र्यनु पान् मं दुस्य क्या ह् कर जो-जो ॥ नन नेरि चालसंयं कृय प्रकाश सुद्द कठ्-केश्रिमेय् सुय् करि नाश्। श्राकांग वुक ज़र-ज़र लो-लो मनु पान् मठु स्य क्या ह् कर ली-ली ॥ नय् रोज़ि कठ्-कंगु नय् सदी विय साँपन यिय श्रोसुस् तिथ्। निर्मस् ज़ल् ब्वव खर लो-लो सनु पान् मठु स्य क्या ह् कर खो-खो ॥ क्वाम् म्य चर्य-रूप्, हावि खसीञ् ग्रीन-मज्ञ वुक्तिहे नेरान् पोञ् । स्रि गोस् करि करि सर लो-लो मनु पान् मठुम्य क्याइ कर लो-लो ॥ ३३॥

34. DAKSA'S SELF-ABASEMENT.

ज्ञां ज्ञां मो इज़-रां चू गंट्रो वुम् द्वं पर्ज्ञा वुम् न रो वुम् द्वः ॥ ३५०॥
प्रत्याख् श्री विष् कृति पर्ज्ञा वुम्
मन्द्यज्ञन् हो वुम् रातकूं ि पान्।

चे-क्यालाहप, ज्योतिःस्वरूपः ग्रामच्छ-मे सूर्य-इव प्रत्यत्तं दर्शनं देहि-से ।

खदीयेन तेजोद्योतेन कुत्र स्थिरीभविष्यामि नाम

गम्भीरः खात्मा०॥

(येन) प्रत्यत्तं निर्गिमिष्यति ग्रात्मसूर्यस्य प्रकाशः सोद्यात्मनः स्थानश्रीतस्य स-एव करिष्यति नाशस् ।

(येनैव) चिदाक्षाणं दृच्यामि संपूर्ण नाम गम्मीरः स्वात्साणः॥

निष्ट स्थास्त्रति श्रीतश्यानता, निष्ट श्रीत्यम् पुनः संपत्स्यामि यदेव ग्रासं तदेव ।

निर्मलं जलं भूयाषं स्मृत्या नाम गम्मीरः स्वात्मा० ॥

( ग्रन्यकृतः ) कृष्णाख्यस्य मे सूर्यात्मक्षं प्रदर्शियव्यति यतिन। शः हिमसध्यात् पत्र्येत् निर्शक्कृत् पानीयम् ।

निसगः संपद्गो-ऽहं कृत्वा कृत्वा परीत्तां नाम गम्भीरः खात्मा॰ ॥ ३३ ॥

दचखेयं सत्रीडिमवीकिः॥ ३ 8 ॥

चानप्रकाशः मोचात्मरात्रा गूचितो(तामिखीकृतः)-मे

सूर्यः उपलक्तितो-मया न, विनष्टो-मे दिवसः॥ ३५०॥

प्रत्यत्तीभूतः कुत्र उपलित्तो-सया

सध्यन्दिने प्रदर्शितो-से परोध्यिपत्तिणा स्वात्मा (दुर्निसित्तिस्व
दृष्टम्)।

स्वर-पश्चि हंगाह् कित वुफनोवुम्

स्वं पर्जनोवुम् न रोवुम् दह्॥

ग्वातुम् वाणुख् कित वुजनोवुम्

श्वोवुम् त्राद्य-प्रवातस्-मञ्ज्।

श्वां-स्वेजू मन-मञ्जलिय त्रजरोवुम्

स्वं पर्जनोवुम् न रोवुम् दह्॥

स्वर-म्यन् मिलविय् यूज्जाह् त्रोवुम्

प्यन्-कानाह् तथ् थोवुम् स्वत्य्।

गंज्ञ्रोवुम् त मद् हंस्लाह् पोवुम्

स्वं पर्जनोवुम् न रोवुम् दह्॥ ३॥॥

35. DAKSA SINGS A HYMN IN PRAISE OF SIVA AND ASKS PARDON.
THIS IS GRANTED.

विक्त-वावनाय-स्त्र्य हुस् दस्-वस्तय्
ज्यृत् द्यम् न परहां च्यां ज्ञ् लीला।
हावं जि-ज्यृत् द्यम् मन्द्रहान् हुस् तय्
हुस् वेकस् तय् करुम् रखिपाल्॥ ३५४॥
हावं जि-वोद्ध य्यलि दय् वं नुनस् तय्
प्रसन् गौव, श्रम् न लंगु शिवग्रंकर्।

स्मृतिकपपत्तेण इंग्रः (स्त्रात्मकपः) कुत्र-नाम (न कुत्रापि) उद्घापितो-मया
सूर्यः उपलिततो न०॥

चित्तात्मा बालकः कुत्र-नाम (न जुत्रापि) चह्नोधितो-मया
(प्रत्युत) श्रायितो-मया प्रभातारम्भे (मृत्या श्रम्भुबारूपप्रदे)।
सूर्ष-सुद्धा मनोरूपे-बालश्रय्यावाद्यने लालितो-मया (येन गाठनिद्रां गतःसः)

मूर्यः उपलक्तितः ।।

भस्म-सृतिकया संयोज ( घटितः ) क्रीडनकगुलिकाविषेषः प्रतिहो-सया तृग्यविषेषात्मवागः तेन सह स्थापितो-सया ।

गणितं तु, मत्तहस्ती पातितो-मया (इति)
सूर्यः उपलक्तितो ।।

खपूर्वेष्ठतस्य चान्तिप्रार्थनपूर्वकं दचसुतिः ॥ ३५ ॥ ( ग्रतः ) भक्तिभावनया ग्रस्ति बहाञ्जितिः

(तादृश्री) जिल्ला ग्रस्ति-मे न (यया) परेय तव स्तुतिम्।

क्रांगख जिल्ला ग्रस्ति-में (तेन ) लक्जमानः ग्रस्मि नाम ग्रस्मि निःसहायः, तत् कुष-मे पालनाम् ॥ ३५४ ॥

क्वागभाषया यदा इत्यमेव कथितं-तेन-तस्मे नाम

प्रवद्गः संपद्गः, हसितुं प्रवृत्तः शिवशंकरः ।

<sup>\*</sup> वाल्यस्या तु यदि न चचिलता स्थानदा वाल उद्गुध्यते । यदि च चचात्राते तदा लयसुद्धुद्धो ऽपि वालो ऽत्यन्तं निद्रालीनो भवति इति प्रसिद्धम् । तद्दन्ययापि मनोक्पमस्यायां संचालितस्विनवालो ऽतिमयेनेव निद्रालीनो विचित इति भावः ।

<sup>†</sup> अपत्याचंक्रतिरेव ममोद्भविति भावः ॥

बूकि बूकि दपनि लंगु ब्रह्माइस् तय् कुष् वेकष्तय् कदम् रखिपाल्॥ ३ ५५ ॥ हे-ब्रह्माजी खभ् गोसस् तय् द्मिय् बोख्य पूज़ाय-प्यट् कांकाइ। युम् परि, ज्यस्दंय् प्रसन् गक् तम् तय् कु स् वेक स् तथ् क रूम् र खिपा ख् ॥ श्रमिय् गलसुद्री नाव् चतुरस् तय् तथ् बोद्ध वियु परि प्रथ् कांकाइ। प्रिवजी साम्बाय बोज़नि यियि तस् तय् कु स् वेक स् तय् क दम् रखिपा ल् ॥ प्रजापतनंय् नी खकं उस् तय् काविचि-बोच्य वंजू दहय् जीचा। प्रसन् गोस् गंक़ितन् म्य-ति कृष्णस् तय् हुस् वेकस् तय् करुम् रखिपाल्॥ ३५ ॥

36. ANOTHER HYMN OF DAKSA.

कोषुर-रङ्ग, सफेट्-श्रङ्ग खगय् गङ्ग-जटाने ॥ ३५८ ॥ इन्नेत् छुय् च्यं वासुख् इटि रिक्नि मटि च्यं संरिय्। श्राश् छम् गाश् श्रन् श्रञ्जगटि खगय् गङ्ग-जटाने ॥ ३६० ॥ मुखा मुखा वक्तुं प्रवृत्तः ब्रह्मार्गं नाम मुक्ति निःमहायः ।। ३५५ ॥

चे-ब्रज्जन् पसन्नः संपन्नो-अद्यस्य नाम ग्रानया वाख्या पूजायां कश्चित्।

यः पठिष्यति, श्रीघ्रमेव प्रसन्नः भविष्यामि तस्य नाम श्रीस श्रीसा निःसहायः ॥

भ्रानेनैव-चेतुना गलसुद्रिति नाम स्थापितं-तैस्ताखाः (तादृग्वाख्याः) नाम तां वार्णौ यथा पठिष्यति प्रत्येकः पुरुषः ।

श्रीश्रिवः सात्तात् श्रोतुं श्रागमिष्यति तस्य नाम श्रस्मि निःसष्टायः ॥

दत्तप्रजापतिना नीलकख्य नाम क्वागवाख्या प्रोक्ता इयमेव स्तुतिः।

प्रसङ्गः संपद्गी(यथा)-तस्य, संभूयात् (तथा) ममापि भक्तस्य (कृष्णास्यस्य ) नाम श्रस्मि निःसहायः० ॥ ३५ ॥

द्चस्य स्तुतिः चान्तिप्रार्थनपूर्वकम् ॥ ए ६ ॥ च-कर्पूररागदेच, शुक्तवर्णाङ्ग

उपहारीभवेयं गङ्गजटन्-नाम्नि-भवदाश्चितत्तेत्रे (गङ्गायुतजटायां वा)

भृतः ग्रस्ति-त्वया त्वया वासुकिः क्रब्छावलम्बी रत्त्रणाय समर्पिताः तवैव सर्वे।

म्राज्ञा म्रस्ति-मे, प्रकार्ण म्रानय ( उत्पादय ) म्रन्यतामिस्ते उपदारीभवेयं । १६०॥ परं-ब्रह्म हे नेवज कार्वित कल म्य जोग्रय्। च्यानिय्-स्रीय् व्यञ् विय वज जगय् गङ्ग-जटिने॥

हे परम-शिव परमानन्द न्वह् च्य्य् वन्द पनुनुष् पान्। म्य क्रोनुमख्-न कुष् श्रर्मन्द ज्ञाय् गङ्ग-जटिने॥

निराकार निरंजन

त्रिजीचन कुख् सोहय्।

प्रानन्दगन द्यावासन

स्रगय् गङ्ग-जटाने ॥ दयावान संकर्षण

सावदान मन दारय् द्यान्। यिथु श्रोसुस् तिथु बिय-ति बन स्नगय् गङ्ग-जटनि॥

प्रथ् वास्त वास्त प्रथ् वन वन सनातन कार्थ् व्यह्

च्य छुख् धार् च्य छुख् दन खगय् गङ्ग-जटाने ॥ ३ ६ ५ ॥

चिन्तामन श्री-श्रातादेव महादेव खसाज़ी। हे-परंब्रह्मन्, हे-कैवल्यात्मन्

श्रज्ञस्य श्रिरः सयि संयोजितं-त्वया ।

तवैव-कारखेन ग्रधुना पुनः उल्लाघीभवेयम्

उपदारीभवेयं ।।

हे परमक्त्यायक्प परमानन्दकप

ग्रहं त्वयीव उपहारी कुर्यां स्वकीयं देहम्।

मया चातो-मया-त्वं न, ग्रम्म (तेन) लिजतः

उपहारीभवेयं ।।

चे-निराकार, निष्कलङ्क

त्रिलोचन, ग्रसि-त्वं सर्वभेव ।

चे-म्रानन्द्यन, वृषभवादन

उपहारीभवेयं ।।

चे दयामय, संकर्षण

सावधानेन सनसा धारपेयं-तव धानम्।

यादृक् ग्रभूवं तादृक् पुनरिप संभवेयम् उपदारीभवेयं ।।

प्रत्येकस्मिन् गिरौ गिरौ, प्रत्येकसिन् वने वने है-सनातन, ग्रनुचरेयं-त्वां ग्रहम्।

त्वमेव ग्रसि द्रवां, त्वमेव ग्रसि धनम् उपहारीभवेयं ० ॥ ३६५ ॥

चे-भक्तचिन्तामखे, श्रीमद्गात्मदेव चे महादेव, यतीन्त्र । द्यन्-राथ् चाय् करय् सीव् लगय् गङ्ग-जटाने॥ दुक्ता-कुलि विम्बन मेव चिदाकाम मब्नम-स्त्य। तथ्-मझ् वे चि-पं चु छुख् प्रिव लगय् गङ्ग-जटनि ॥ छंक बे जि- पे जु कु इ सुक्त दान कु हाय् लंज्य लंगी-सान्। इनि-इनि वतिथ् कुख् च्य पान सगय् गङ्ग-जटाने ॥ बोज़न चिख् च्ह् जाञ्-ग्यान श्रमि दमि सान् सोत्य हाथ दारनाय वार दंरिष् द्यान चगय् गङ्ग-जटिन ॥ खदय् साद सूर्य्मति उमापति कुख् नज्दीख्। च्राच्र काडण् कति लगय् गङ्ग-जटिन ॥ ३००॥ दह् लंगु दर खमज़्-खि श्रश्वइ वासनायौ-स्त्य्। हैरान् छुष् ब्वह् इसिय् वति लगय् गङ्ग-जटनि ॥

श्रहो-रात्रं तवेव करिष्यामि-ते सेवाम् उपदारीभवेगं०॥

बिक्क्यावृत्तस्य त्रिगुयात्मप्राकृतिकरूपायि फलानि ( फलितानि )

चिदाकाश्रयकाश्रात् (कस्पो रक्षाद्यतमो रूप)रात्रान्तपतितहि सकसपुञ्जेन।

तख-मध्ये बीजफलकपः ग्रमि-त्वं चे-श्रिव

उपदारीभवेयं ।।

तदेव बीजफलं ग्रस्ति श्रतिसूच्मम्

(यसात्) वृत्तः सह प्राखाभिः स्त्रसेष्ठ सह (संभवति )।

(तत्र सर्वस्मिन्) प्रयंशं व्याप्य ग्रमि त्वमेव स्वयम्

उपहारीभवेयं ।।

सुचातो भविष्यिस त्वं संवित्युकाथेन

भ्रानेन ( श्रापत्यक्तेण ) एतेन ( प्रत्यक्तेण च ) सह सर्वमेव ( कार्यकारण-वर्ग ) सह-ध्रुद्धा ।

धारणया दृढं घृत्वा घानम् उपहारीभवेयं ०॥

च-म्बुज्ञप्रकृते साधो, भस्ममिलतगात्र उमापते, ग्रीस समीपवर्ती ।

ष्टे-चराचरात्मन् भ्रन्वेषिष्यामि-त्वां कुत्र-नाम 🧪 🐬 💛 🗦

चपहारीभवेयं ।। ३००॥

दिनं यंगतं निरोधे ( ग्रवितं ) सध्यभागे-सेतोः ( ग्रकृतकृत्यत्वे ) ग्रशुद्धाभिः वासनाभिः

कांदिश्रीकः ग्रस्मि ग्रहं ग्रनेनेव मार्गेण उपहारीभवेयं०॥

भैरव-नाथ महाकाल सारन चानि निम कुम् दूर्। तवय् कुष् व्वह् दिमिय् हाल क्रमय् गङ्ग-जटाने॥ त्रास्तम् खग् कास्तम् जाल हे बूलवाल दयालो। कर्य् कोल-पोश्रन् माल लगय् गङ्ग-जटनि ॥ मार्य् लोल-खर्झ ताल यितम् साल यज्ञस् प्यठ्। खातम् खौर-खंडिक याल लगय् गङ्ग-जटाने ॥ श्रोसुम् वार् खतुम् कूद् इति-योर् इदु चातम् स्य। कूद-निम केँ इ द्राम् नो सूद् बगय् गङ्ग-जटाने ॥ ३०५ ॥ द्यावान हे बिड-द्य चत्रुं इया कर्। बोज़न श्राख् सथ्-निर्नय लगय् गङ्ग-जटनि ॥ ज़ालय् कींठगनच म्बद्ध रंबदीप दूपय् सान्।

हे-भैरवनाथ महाकालकप

सारणकर्मणः तव वकाणात् प्रसि सुतूरः।

तेनैव ग्रांस ग्रहं ग्रनेनैव वृत्तेन (युक्तः) (इसासवस्थामाप्तवान् इति) उपहारीभवेयं०॥

भूया-नाम-मे प्रसन्नः, ग्रपनय-नाम-मे स्वरान् हे साधुनाथ दयाको ।

कुर्यां-ते प्रेमपुष्पाणां मालाः

उपदारीभवेयं०॥

ग्राइन्यां-ते प्रेमस्वरोपेतान् तालान्

श्रागच्छ-नाम-मे नियन्त्रखेन यत्रं प्रति ।

सुङ्क्-नाम-मे (मिन्नवेदितानि)सितोपस्कृतपायसपूर्णपात्रासि उपदारीभवेयं ०॥

म्रासं (तु) साधुदत्तः, म्रास्टो-सिय क्रोधः इतो-ऽनन्तरं स्थितं नित्यसृतौ सस ।

क्रोधात् किंचिदिप निर्गतं-मे न फलं ( प्रत्युत हुष्फलमेव ) उपहारीभवेयं०॥ ३०५॥

हे-दयालो, हे महेश्वर

चे-सृत्युञ्चय दयां कुछ।

प्रतीती त्रागतस्त्वं सत्यनिर्णयेन

उपहारीभवेयम्०॥

प्रज्वालियम्यामि ( म्राधूपियम्यामि)-ते गुरगुलस्य मञ्जलीन् रव्रदौपेन धूपेन (च) सन्द । प्रयम-स्त्य् ह्यमण् कच सगय् गङ्ग-जटानि ॥ दितम् च्यृव् त जीला पर पश्य-बाव-निग्न रक्तम् स्य । दति-योर् व्यञ् कर हर हर लगय् गङ्ग-जटाने ॥ हे भ्रग्न-स्वख जटादार श्रग्न-वर्ष् श्रग्नम् मञ् । इमय् खात प्राव-प्राङ्गर सगय् गङ्ग-जटाने ॥ चितम् गर् महेश्वर मनस् दार चोतुय् द्यान्। प्रयम चाञ् पूजा कर न्तगय् गङ्ग-जटिन ॥ ३ ८ ० ॥ च्रन् चानि दिगमर रटर्च हर मनस् मझ् । जनची तार् इमि बन-सर खगय् गङ्ग-जटाने ॥ सादन्-इन्दि हे सत्संग सत्त्रु म्य-ति कर्तम् ख्या संसारन् ब्वह् त्रनुनम् टंग लगय् गङ्ग-जटाने ॥

म्रतिप्रेम्णा यह्नीयां-त्वां म्रङ्के उपहारीभवेयं०॥

देशि-नाम-मे जिङ्गां, यथा जीजां (स्तुतिं) पठिष्यामि
पशुभावसकाशात् रत्त-नाम-मां माम्।

(यथा) इतः-परं, ऋधुना करिष्यामि हर हरेति (नित्यकीर्तंनम्) जपहारीभवेयं ।।

हे ग्रीग्रसुख जटाघर हविष्यद्रव्यफ्लानि ग्रग्नेः मधी।

बुहुयां-ते धुङ्क-नाम हे-श्रिव-श्रङ्कर उपहारीभवेषं०॥

त्रागच्छ-नाम-से गृहं हे-महेश्वर मनसि धारिययामि तवैव धानम्।

प्रेम्णा तव पूजां करिष्यामि उपहारीभवेषं०॥ ३८०॥

चरणो व्यदीयो, चे-दिगम्बर युद्धीयां चे-संतापहर मनसः मधी।

(येन) सभेयं रुद्धारं श्रक्षात् भवसरसः रुपहारीभवेयं ०॥

षज्जनानां भोः सत्तंगरूप

बत्तवस्य ममापि कुरु-नाम-मे प्रीतिम् । संसारेण श्रष्टं प्रापितस्तेनाहं ग्रत्यन्तसुद्धेगम् उपद्वारीभवेयं०॥ क्षणाम् स्य च्याव् धानेचू बंग स्मरन-स्रोत्य् कदम् मस्य । तिथुय् चिथु गक् दबंग स्नगय् गङ्ग-जटनि ॥ ३६॥

37. HAVING FINISHED HIS PRAISES OF SIVA, DAKSA AGAIN COMMENCES
HIS SACRIFICE. HAVING PACIFIED SIVA THE GODS OBTAIN
PERMISSION TO DEPART, AND REPAIR TO THEIR
RESPECTIVE ABODES.

राजन् व्यक्ति वंज्यू लीला खन्दर्
प्रधन् धाँपंतु भिव-भद्धर् ॥ ३ ८ ४ ॥
यज्ञ ष्यद् गय् धिमय् धोरिय्
प्रमिष् त केष्ट्डध् श्रार-जोरिय्।
भिव-द्यान् दोरुख् चंदयस् श्रन्दर्
प्रधन् धाँपंतु भिव-भद्धर् ॥ ३ ८ ५ ॥
होम करवाया दखन-का राजा\*
घंटा भद्धः श्रीर बाजा नाल ।
त्येष्य् गैय् देवता खभ् गौव् ईश्वर्
प्रधन् धाँपंतु भिव-भद्धर् ॥
लाखीं चीजीं श्रीय-में पाया
सावधान कराया जगन्नाष्।

<sup>\*</sup> This and most of the following lines are in Hindī.

(प्रन्यकर्तुः स्वनिर्देशः) कृष्णास्त्रं (मां) पायय घ्यानात्मकं भङ्गारसम् स्मरखेन (स्वेन) कुष-नाम-मां प्रमत्तम् । तथैव यथा भविष्यामि मदेन-निश्चेष्टः (इव) उपहारीभवेयं० ॥ ३६ ॥

स्तरनन्तरं दचस्य पुनर्यज्ञारसः। तान्देवान्प्रति प्रसन्ती-भूतस्य प्रिवस्य सकाप्रात्स्वग्रहाणि गन्तुं स्वथसमनुज्ञानानां देवानां वृत्तं प्रस्त्यते ॥ ३०॥

> राजा।(दत्तेक) यदा प्रोक्ता स्तुतिः श्रोभना प्रसन्नः संपन्नः श्रिवश्रङ्करः ॥ ३८४ ॥

यच्चस्थानं प्रति गताः समेत्य सर्वे-एव

शांश्वा तु कृतास्तेस्तमे श्रातिविचप्रयः।

श्रिवस-धानं धृतं-तेः हृदयस ग्रन्तः

प्रसन्नः संपन्नः ।। ३८५ ॥

यनं कारितस्तेन दिन्तगापचस राजा

घग्टाभिः प्रङ्कौः तथा वाद्यविषेषेण युक्तोसववृत्त्या ।

संतृप्ताः संपद्गाः-देवाः संतुष्टिं उपगतः ईश्वरः

प्रसन्नः संपन्नः ।।

जत्तर्थख्याकानि द्रव्याणि श्रग्नी प्रतिप्तानि (यथा) श्रत्यन्तप्रसन्नतां श्रापादितः जगदीश्वरः । चिलोकनाथ् ईश्वर् परसेश्वर् प्रसन् साँपेनु भिव-श्रङ्गर्॥ कोप इटा सिद्ध इर्द्ध सन-की विन्ता श्राग-से यञ्चपुरुष निकला। ताञ् ऋाव् खामियस् निश नन्दिनेश्वर् प्रवन् साँपन् शिव-शक्षर्॥ श्ररज़ याँ किया जा-के श्रकेला जाने-का वेला है नज़दीख् अव। सब-को रखसण् करना है ब्यह्तर् प्रसन् साँपनु भिव-भाइत्॥ महादेव-ने फिर फिर बोला सब जावोगे त्रानन्द नाल ! जाते-हैं इम भी कैलास-के जपर प्रमन् साँपनु भिव-श्रद्धर्॥ ३८०॥ द्ख कोड-के रखो मानन्द नालंध् क्रया-जी-को रच-पास्य कर्। दिखावो रूप उस-को अपना दिगम्बर प्रसन् साँपन् भिव-प्रदूर्॥ ३०॥

त्रिलोक्तनायः ईश्वरः परमेश्वरः प्रसन्नः संपन्नः ।।

(तख) कोषः ग्रवगतः, बिद्धा संपन्ना सनसः कासना श्रयुः यन्तपुषधात्मा-श्रिवः निर्गतः । तावदेव श्रागतः खामिनः समीपं नन्दिस्टुः प्रसन्नः संपन्नः ।।

विष्यिः इत्यं जूता, गत्वा- समीपं रच्यतया गसनख ससयः प्रस्ति निकटे ग्राप्नना । बर्वेषासेद गयनानुनानं विधेयं श्रस्ति योग्यम् प्रवद्गः चंपन्नः ।।

यदाधेवेन पुनः पुनः कथितम् षवै ग्रीमध्यष ग्रानन्देन युक्ताः । मच्छामः वयं ग्रिप कैलासं प्रति प्रज्ञः संपद्गः ।। ३९०॥

हु:खं विद्याय ( ग्रपाकृत्य ) स्थापय ग्रानन्देन युक्तस् बृष्णाखास (मे) (च) पालनं कुर । प्रवर्णय वर्ष तस्ते (मे) खकीयं चे-दिशस्त्रर प्रसन्नः संपन्नः ।। ३० ॥

38. THE SACRIFICE BEING COMPLETED, NĀRADA COMMENCES A TRIUMPH-SONG IN PRAISE OF SIVA AS THE LATTER DEFARTS FOR KAILĀSA.

च्यम् या वि म्वक छोव् वारय्-कारय् नारंदु व्यंषु सेतारय् ह्यय्॥ ३८२॥ दंपुनम् श्रर्ज् हुम् हे निराकारय् गिक्व् लेहि खख-मान् कैलास् पठ्। वनस्व ब्जितोम् श्रुकस्न तारय् नारंदु व्यंषु सेतारय् ह्यथ्॥ भिवनाथ् साँपंनु दश्रवस् सवारय् फीरिय् वननि लंगु नारदम् कुन्। सामवी-द्कि खर् वन् वार-वारय् नारंदु व्यंयु सेतारय् ह्यथ्॥ र्चू विनिज़ वानी ब्वह् कन् दारय् बिक्त बावनाय प्रयम-बावय् सान्। दंपुनस् बूच्यूम् चिबुवन-सारय् नारंदु व्यंषु सेतारय् ह्यथ्॥ ३८५॥ द्रथ् वानिय मझ् बोज् जार-पारय् वसादारय् कषास् च्य्। रूंफ् हावुस् सुचरिष् नव-दारय् नारंदु व्यंयु सेतारय् ह्यथ्॥ ३ ८॥

श्रथ यज्ञसमाप्तेरनन्तरं नारदर्षेर्नान्दीवादनं प्रख्यते ॥ ३ ८ ॥

यचः यदा समाप्तः सुखेनैव

नारदः उत्थितः वीषां सह-कृत्वा ॥ ३९२ ॥

क्षणितं-तेन-तस्मै (शिवाय), विचापनं श्रस्ति-मे हे निराकार

गच्छत यूयं सुखेन कैलासं प्रति।

क्षययेयं-वः शृखुत-नाम-से स्रोकानां त्रितयमात्रस् नारदः उत्थितः ।।

श्री-श्रिवः संपन्नः वृषमे श्राच्छः

प्रत्युत्तरक्षेण कथियतुं प्रवृत्तः नारदं प्रति ।

सामवेदस्य स्वरान् कथय शनैः शनैः

नारदः उत्यितः ।।

मनोहरां कपयेः वाणीम्, ग्रहं कर्णीं निधासामि

भक्ता भावनया प्रीतिभावेन संयुक्तम्।

प्रयुक्तं-तेन-तस्में, शृण्यात-मे (भक्तिगीतं) हे-त्रिभुवनसारभूताः

नारदः उत्यितः ।। ३९५॥

ग्रयाः वाष्याः मधी शृणु करणाविच्नप्तीः

चे-भसानुलिप्तगात्र कृषास्य (ग्रन्यकर्तुः मे) त्वमेव ।

रूपं-स्वं प्रदर्भय-तस्मै उद्घाटर नवसारकपद्वाराणि

नारदः उत्यितः ।। ३=॥

39. NĀRADA'S TRIUMPH-SONG.

The 39th Chapter is in Hindi, and is here omitted (vv. 397-407).

40. ANOTHER TRIUMPH-SONG OF NĀRADA. HE PROPHESIES THE MARRIAGE WITH PĀRVATÎ.

बेतार-खर् गयु कननय्-कननय् वननय किय विम-जारो खा-खा ॥ ४० ८ ॥ नीरिय् गोख् मज्ञ च्यक्त लन्त वननय् व्यावस् साँपनुख् सवारो खा-ला। दर्भन चान्यक कुस् तलब्गारो वननय किय विस-ज़ारो ला-ला ॥ दइ-खत दह सुम् लोल् चीन् गननव् चोव्यम् च्य कत् रफ्तारो ली-ली । खंदु थम् पान् तय् रंदु थम् गारो वननय किय् विम्न-ज़ारी ली-ली। ॥ ४१०॥ वक्तबागनय-किनि र्तु छुम् बननय् डेग्रहीय् द्वार विध चृथ् ली-ली। हिमाखय-सन्दि गरि इय विवाह-कारी वननेय किय विज्ञ-जारो ली-ली ॥ तथ खान्दरस् स्य-ति क्रांरिय् अननय् डेग्रथ् चिव्वन-सारो ला-ला। तित बोजनावय विच खेतारी वनम् विष् विज्ञ-जारो खा-खा ॥

### नान्दीवादनं नारदस्य ॥ ३८ ॥

पुनर्गानं नारदस्य ॥ ४० ॥

वीणाखरः गतस्ते कर्णयोः

कथयन्तः सन्ते दैन्यालापान् नाम ॥ ४०८ ॥

निर्गेष गतस्त्वं मध्ये ग्राटवीनां, ग्रारप्यानां च वृष्तभे संपन्नस्त्वं ग्राह्यो नाम ।

दर्भनस्य त्वदीयस्य त्रस्मि त्र्यसुस्यः कथयन्तः ।।

दिनाद्दिनं ग्रस्ति-मे प्रेम तव घनीभवत्

णारव्यं (प्रकान्तं)-त्वया-मत्तः त्वया क्षुत्र गमनं नाम । गूहितस्त्वया-मे स्वात्मा, पुनः परियृहीतं-त्वया-मे सुगूटगुहास्थानम्

कथयन्तः ।। ४१०॥

सुधायतया शुभं श्रास्ति-मे भवितव्यम्
प्रथ्येयं-त्वां द्वितीयवारं पुनः त्वामेव नाम ।
हिमास्यगिरेः सुद्दे श्रास्ति-ते (भविष्यत् ) विवाहकर्मे
क्षयन्तः ।।

तिकाच् विवाचोसवे सामिष नियन्त्रिययस्ति वृद्धानि-त्वां चि-न्त्रियुवनसार नास । तत्र भ्रावपेयं-त्वां पुनः वीशाधव्यस् भ्राययन्तः ।।

कम् कम् बूज़न् चृय्-किर्ति रननय् साल थिख् गंगादारो लो-लो। वरिष् निहन् बिय राज़कमारी वननय् क्थिय् विम्न-जारो ली-ली ॥ मनच वाच्य-मझ् नाव् च्योनु खननय् द्यान-न्यारिनि नाम्दारो ली-ली। म्बहर् चौज् मानन् कुह् मोर् संसारो वननय किय विम्न-जारो ली-ली ॥ गाम् किम् तननेय पाम् किम् छाननेय् श्रींफ् क्यम् व्यञ् कूतु प्रारो ला-ला। तार् दिम् बव-सर् कर्नावतारो वननय किय विम-ज़ारो ली-ली ॥ ४१५॥ गरि गरि दर्भनु चोनु हुम् बनन्य् इदयस्-मञ्ज, नतु लारो ला-ला। चित ब्बज़् सन्मब् दित दीदारो वननेय किय विज्ञ-जारो ली-ली। क्रष्ण् लगि परि-परि चान्यन् खननेय कात कर्त नरकुनु नारो ली-सो। द्रति-थार् विवित नेय जगतुकु आरो वननय किय विसं-जारो ली-ली ॥ 8 0 ॥

कानि कानि भोज्यानि त्वत्कृते पाचियव्यन्ति निमन्त्रयोन श्वागमिष्यिष गङ्गाधर-भोः नाम। वृत्वा नियव्यपि-तां पुनरिप राजकुमारीं (सतीम्) कथयन्तः ।।

मनोस्पायाः कर्मिकायाः-मध्ये नाम त्वहीयं उठुङ्कयन्तः ध्यानात्मखनकलो इत्तुर्रावश्येषेण है-प्रशक्तसद्गामधेय नाम । सुद्रां त्वहीयां मानयन् श्रक्ति सर्वः संसारः कथयन्तः ।।

श्रापाः चित्त-मे त्रीणीभवन्तः, पापानि चित्त-मे हिन्नी-भवन्ति
(महती) ग्राशा ग्रस्ति-मे, ग्रधुना कियत्कालं प्रतीत्तिय्ये नाम।
उत्तारं देशि-मे भवसरमः, कर्मणावतार-भोः
क्षयम्तः ।॥ ४९५॥

चयो चयो दर्शनं तव श्रक्ति-मे भवन्,
हृदयद्य-मध्ये (तत्,) कुत्र (सुतूरं) धाविष्यामि नाम ।
श्रामच्छ-नाम श्रधुना सांमुख्यं, देशि-नाम सात्तात्कारम्
कथयन्तः ।।

(ग्रन्थकृत्) कृष्णाव्यः षंयोच्यति स्वात्मोणहारं तव गुणेषु धान्तं कुद नारकं ग्रीग्नं नाम इतः-परं ध्रागच्छतु-तव (उत्पद्मतां-तव) जगतीं-प्रति दया कथयन्तः ।। ४०॥ 41. EPILOGUE OF THE AUTHOR IN PRAISE OF SIVA, AS AN INTRODUCTION TO THE SECOND PART.

सदाभिव-स्वामिया कुख् पाम् गालन् सदाभिव-स्वीमियो कुख् ज़िंग पाचन्॥ ४१ ८॥ मदाभिव खामिया कुख खर्ग दावन् यदाशिव-खामियो कुख् म्वकलावन्। श्रपंजु पंजु सोत्य् से। त् कुख् च्ह् चालन् सदाभिव खामियो सुख् ज्ञि पालन् ॥ खडाइन् नाव्यमीजू-मञ्ज् श्राम् थावन् खठाइन् गटि-सञ्ज् छुख् गाश्र हावन्। श्रीम्बद्ध-स्त्य् कुछ च्य पाम् जालन् बदाभिव-खिभियो कुख् ज़िंग पाजन् ॥ ४ २० ॥ करान् छुख् चार खाचारन् त खारन् विष्णु- रूप कुख् अवतार् दारन् खाडाइन् श्रंदकार-पाठ छुख् वाजन् सदाभिव-खांसियो छुख् ज़िंग पांचन् ॥ बदा मायाय ऋन्द-किन छुख् चृह् क्ज़िथ् तमा शास् कुख् वुकान् वनि क्या इ प्रथ्। तवय् छुख् छुड् दिवान् कहन् त वालन् बदाशिव-खांभियो छुख् ज्ञि पांचन् ॥ चगर् काँ इ वुअरि-अज्ञ करि वारचा इ पाभ् चानिय् चिन-नान-स्त्य तम् करख् आपा।

#### श्रय हिमालयसंबन्धि दृत्तं प्रस्त्यते ॥ ४१ ॥

है-सदाक्षत्याणात्मन्-नाथ ग्रीस पापानि विनाग्रयन् है-सदाक्षत्याणात्मन्-स्वामिन् ग्रीस जगतीं पालयन् ॥ ४९८॥ है-सदाक्षत्याणात्मन् स्वामिन् ग्रीस स्वर्गोदिलोकान् वितरन् है-सदाक्षत्याणात्मन्-स्वामिन् ग्रीस सर्वबन्धमोचकः। ग्रास्यं सयं सर्वमेव ग्रास्माकं ग्रीस त्वं सहमानः है-सदाक्षत्याणात्मन्-स्वामिन्०॥

श्चरंखानां (लोकानां) नैराय्य-सध्ये ग्रायां निदधन् ग्रयंखानां ग्रान्ध-सध्ये ग्रसि-त्वं स्वप्नकायं प्रदर्भयन् । ग्रयन्यात्मसुखेन ग्रसि त्वमेव पापानि दाइयन् द्वे-सदाकत्वाणात्मन्-स्वामिन्० ॥ ४२०॥

बुर्वन् ग्रिष उपायं निरुपायानां च दुर्गतानाम् विष्णुरूपेण श्रषि ग्रवतारं बिस्रतः। श्रषंख्यान् गर्वान्ध्यसमुक्कायात् श्रषि-त्वं,ग्रधः-पातयन्। है-सदाकत्वाणात्मन्-स्वामिन्०॥

नित्यं सायायाः-सक्ताशात् श्रीहासीन्येन ग्रिस त्वं स्थितः क्रीहासात्रं ग्रीस पथ्यन्, भविष्यति किं ग्रस्थाः (इति)। तेनैव-कारयेन ग्रीस संचरन् (इव) पर्वतेषु च प्रस्थेषु है-सदाकस्थाणात्मन्-स्वासिन्०॥

यदि कश्चित संपूर्णवयसि करिष्यति ग्रनेकानि पापानि
एक्षेनेव शिष्यनासस्यक्षेत्र तस्य करिष्यसि क्षमां (पापविषाशम्)।

सदाभिव-स्विमियो सुख् अथ डालन्

सदाभिव-स्विमियो सुख् जिंगि पालन् ॥

तिकृष् व्यद् दित थिथु अस्य गम् चिल दूर्

ग्रेडन् चिल वृकोथ् जन् चन्द्रमाङ् पूर् ।

विलन् अभि संसारिकय् माथा-जालन्

सदाभिव-स्विमियो सुख् जिंग पालन् ॥

स्वद् केर्स्मेन् अस्य पथ-सुन् कर्म हानेथ्

पत्युमु पथ् चाव्, नेवू नेवू हाव् जानेथ् ।

निवस् रक्, वुक् म व्यञ् पंतिस्थन् मलालन्

सदाभिव-स्विमियो सुख् जिंग पालन् ॥ ४१ ॥

सती-माताय-र्चन्दुय् सुय् प्रथम् च्यान्

अकिथ् किथ च्याञ्जि-वापथ् जोल् तिम पान् ।

स्वकर्म क्याङ् केर्मत् श्रीस् हिमालन्

सदाभिव-स्विमियो सुख् जिंग पालन् ॥ ४१ ॥

॥ इति शिवपरिणये पूर्वार्धे समाप्तम्॥

दुर्भाग्यानां सात्तादाग्रत्य ललाटे श्रमि इस्तेन सृत्रन् हे-सदाकल्याग्यात्मन्-स्वामिन्०॥

तादृशों बुद्धिं देहि-नाम, यथा श्रमाकं भौतिः वर्षयायात् दूरम् उपरागः श्रपयाद्यति, द्रच्यामस्त्वौ इव चन्द्रमधं पूर्णम् । श्रावृतास्तेन वयं संसारसैव मायात्मना जालेन

चे-सदाकल्याणात्मन्-स्वामिन्०॥

श्रक्ति कृता श्रमाभिः प्राक्काले कर्मणः हानिः (द्वृष्टाचरणविधेयत्यागात्म-द्वृष्ट्यम्) श्रतीतं पाश्चात्यं परित्यच्य (पापं चाण्ता) नवीनां नवीनां प्रदर्शय युचिष्टम् । नवीनतया पालय, पश्य मा श्रधुना पुरातनेषु श्रलीकेषु (श्रमत्कृतेषु त्वद्विषयेषु) हे-सदाकलाणात्मन्-स्वामिन्० ॥ ४२५ ॥

सत्याः-(जगत्-)मातुः श्रक्ति-ते प्रेम श्रत्यन्तम्
रक्षद्धा-एव कषायाः-निमित्तेन तव-कृते दग्धः तथा खदेष्टः ।
पुष्यकर्म (श्रतीकिकं) किं-नाम (श्रविक्त्यमनुत्तरं च) कृतं श्राधीत् हिमा-स्रोते स्रोते

॥ इति शिवपरिणये पूर्वार्धं समाप्तम्॥

#### PART II.

THE DESIGNATION OF THE PARTY OF

1. BIRTH OF PARVATI. HER YOUTH AND UPBRINGING. HER DESIRE FOR SIVA AS HER HUSBAND. SHE WANDERS IN THE FOREST CALLING FOR HIM.

कर्मवान् श्रोसु दिसा त्रय् बंदु द्यावान् मनम्-मञ्ज् श्रोसु दारान् शिव-सन्दु द्यान् ॥ ४२०॥ बंड्य राजा पर्वतन्-हेन्दु श्रामवुनु सर् खठाइ श्रीसिम् खजानय जाल गोहर्। खदन् सादन् दिवान् श्वासान् दर्भ-किनि दान् मनस्-मञ्ज् श्रोसु दारान् श्रिव-सन्दु द्यान्॥ करान् श्रोसु ईश्वरस्-कुन् ज़ार-पार वनान् श्रोसुस् च्ह् कर्तम् स्योन् चार्। मनस् हुम् दख् खठाइ, केंह् छुम् न सन्तान् मनस्-मञ् श्रोसु दारान् भिव-संन्दु द्यान्॥ खटाइ हुम् माल दोलय् गंज गोहर् खठाइ अस्वाव् खन् त वं फ् ज़र-ज़ेवर्। ग्रराह् कुम न तवय् कुम् सक्य् श्रमीन् मनस्-मञ्जू श्रीस् दारान् शिव-मन्दु द्यान्॥४३०॥ सती-माता गयस खग् वान त्रोसुस् तमिष् राज्य निश्चिन् यिनु पान श्रोसुस्। ज़न्म हातु तमि तस्-निश् गौव खठाह् ज्यान् मनस् मञ्जू श्रोस् दारान् शिव-सन्दु दान् ॥

# उत्तरार्धम्॥२॥

## श्रीपार्वत्या जन्म विवचुरादौ हिमालयवृत्तं प्रारभ्यते ॥ १ ॥

पुष्पकर्भेकृत स्त्रासीत हिमालयः महान् दयातुः (यः)

सनिव स्त्रासीत धारयन् श्रिवस्य ध्यानम् ॥ ६२९ ॥

सहानेव राजा पर्वतानां वर्तमानः श्रिरोह्नपः

स्रितिस्रयेन स्त्रासंस्य निधयः रवानां मुक्तानां (च) ।

षिद्धेभ्यः षाधुभ्यः ददन् वर्तमानः धर्भेष -विधिना तहानम् सनिष्ण ॥

कुर्वन् ग्रामीत् ईश्वरं-प्रति दयोत्पारकविद्यापनानि
कथयन् ग्रामीत्तको त्वं कुह-नाम-मे मम ग्रनुग्रहोपायम् ।
सनसः ग्रास्ति-मे दुःखं ग्रातिश्रयेन, (यतः) किंचित् ग्रस्ति-मे न ग्रपत्यम्
सनसि॰ ॥

श्रायन्तं श्रास्ति-मे द्रयं धनं निधयः मुक्तादि श्रायन्तं वस्तूनि खणे ध्यं च मौत्रर्णपदार्थोन-भूषणादीनि । श्रापत्यसात्रं श्रास्ति-मे न, तेन-चेतुना श्रास्ति-मे दृढः श्राभिलाषः सनिष्ठि ॥ ४३० ॥

(ग्रय) वती-जगन्माता वंपद्मा-तस्य प्रवद्मा, वौपात्रंग्र ग्रावीत्तस्य तस्य गिरिराजस्य वसीपे ग्रागभनं स्वयं ग्रावीत्तस्याः । जन्म पृष्टीतं तया तस्मात् वंपद्मं श्रातिश्रयेन श्रोभनस् सनवि० ॥ तिथय् कोराइ तिमस्-निम् याचि जाय सदय्-बची सदुय् तस् गर जाय। तिथिस् बाग्यवानस् स्रंत्य् कुस् करिय् मान् मनस्- मज् श्रोस् दारान् भिव-सन्दु द्यान् ॥ चिकोटी-देवता किय् श्रामवंति यिम् खठा इ श्रीसिय् प्रयम् त्मि-संन्दु करान् तिम्। तसंन्दि पाद दर्भनम् विष् ग्रेरि दारान् मनस्-मञ्जू श्रोस् दारान् भिव-संन्दु द्यान्॥ कलान्-क्यम् ज्यव् तसन्दि तौजुकु वनय् काह् करान् प्राप्ति देव् गन्दर् खद् वाह्-वाह्। स्यं -चन्द्रम-खत श्रीध्य य जोतान् मनस्-मञ्जू श्रोस् दारान् श्रिव-संन्दु द्यान्॥ वनय् कोता इ इद कन्द नाबद-स्रंत्य् रहान् खंद्मथ्गार् तस् श्रीसिधंय् कूत्य्। बवस् तय् माञ्च श्रीमूच् टाठू जन् प्रान् मनस्-मञ्ज् श्रोसु दारान् शिव-संन्दु द्यान् ॥ ४३ ॥ वुक्थि परमशक्तिय इन्दु द्यान् दिरिथ् र्यवुख् तस् पार्वती नाव् पान चिरिष्। खन्दर्-माबाइ खठाइ काइ श्रीस् ग्रवान् मनस्-मञ्ज् श्रोसु दारान् शिव-मन्दु द्यान् ॥ रकान् शास खठा इतम् चुझ दाय र्कन-न्नाय सतन् मझ् याञ् जाय।

तथैव सन्था-एका तसमीपे यदा जाता

सिद्धलच्यीः-एव सम्यक्ष तस्य गृष्टे प्रविष्ठा

तावृथेन भाग्यवता-सन्द सः करिव्यति स्पर्धाम्

सनसि॰॥

विकोटिसंख्याकाः-प्रधाना-देवाः सन्ति वर्तमानाः ये श्रातिश्रयेन श्रासन् प्रीति तस्याः कुर्वन्तः ते । तस्याः पादी दर्शनार्थे श्रागत्य श्रिरसि धारयन्तः सनसि०॥

कुख्ता-अवति-मे जिल्ला तथाः तेजसः कर्णायसामि किस् कुर्वन्तः ग्रासन् देवाः ग्रन्थवीः सिद्धाः कैत्र्हलानि । सूर्योत्-चन्दमसो-ऽधिकतया ग्रासीत् सा दीप्पन्ती सनसि॰॥

स्वयिष्यामि कियत् द्वाधेन चिताविश्वेषेण फाणितेन पालयन्तः सेवकाः तां ग्रासंस्तामेव कियन्तः । पितुः मातुः च ग्राषीता वत्सला प्राणाः इव मनवि० ॥ ४३॥॥

वृष्ट्वा प्रसम्भक्ते:-तखाः घानं घृत्वा स्थापितं-ताथां तस्याः पार्वतीति नाम स्वयं विचित्य । स्रतिसुन्दरक्पा-एका ग्रत्यन्तं किनाम (ग्रवर्णेनीया) म्यामीत् शोभमाना सनसि० ॥

पाखयन्त्यः ग्रासन् बह्मः तां सेवकिष्त्रयः धात्राः पास्यक्षानतराभूत् सप्तमे-वर्षे यादत् प्रविष्ठा । सदाभिव च्यतम् थोम्, त्रास्म् पितम् जान्

सनम्-मञ्ज् त्रोम् दारान् भिव-सन्दु द्यान् ॥

सतौ त्रास् मंग्रोवुन् मांजि तथ् मोलु

गन्योमंत् त्रोम् तम् भिवनाथ-सन्दु लोल् ।

प्रथम-स्निन् द्यक-लोनिम् द्राय कारान्

सनम्-मञ्ज् त्रोम् दारान् भिव-सन्दु द्यान् ॥

भिव-सन्दु द्यान् करिथ् सथ् न्यथ् मनस्-मञ्ज्

द्यान् पय्, वेनि दिवान् द्राय वनम्-मञ्ज् ।

तिथय-पाठि भिव-लोला त्राम् बोलान्

सनस्-मञ्ज् क्रोम् दारान् भिव-सन्दु द्यान् ॥ १ ॥

2. PARVATI HAS MEMORIES OF HER FORMER BIRTH AS SATI, AND UTTERS PRAISES OF SIVA.

विमय् पत दिमय् नाद्

काषो याद् म्य प्योहम् ॥ ४४० ॥

च्य कुख जप-यज्ञुक् जफ्

च्य कुख तप-वनुक् तफ्।

च्य कुख सादन् हेन्दुय साद्

काषो याद् म्य प्योहम् ॥

च्य कुख योगियन्-हेन्दु योग्

च्य प्रानियन्-हेन्दुय प्रान्।

सदाश्रिवः सारवे त्रागतसस्याः, त्रासीतु-तस्याः प्राचीनं चानस् सनस्रि॰॥

सती खासीता (ग्रवतीणां), विस्मृतस्त्रया माता पिता च घनीभूतं ग्रासीत् तस्ताः श्विवस्त्रामिनः प्रेम । प्रेम्णैव स्वभर्तारं निर्गता मार्गयन्ती

शिवस्य धानं कृत्वा सैव नित्यं मनसि समिन्वध्यन्ती संकेतं, मार्गेशानि ददती निर्गता वनस्य-मध्ये । तेनैव-प्रकारेश शिवस्तुतीः श्रासीत् वदन्ती सनसि०॥ १॥

वने प्रस्थिता पावंती प्राचीनसारणपूर्वकं भिवं प्रति स्तौति ॥२॥

श्रागिष्यामि-त्वां पश्चात् दास्यामि-ते श्राह्मानानि कर्य-नाम स्मर्थे मे श्रापतितस्त्वं-मे ॥ ४४० ॥ त्वमेव श्रीष जपयन्तस्य जपस्पः त्वमेव श्रीष तपोवनस्य तपोस्पः। त्वमेव श्रीष सञ्जनानां-मध्ये साधुः कर्य-नाम स्मर्थे० ॥ त्वमेव श्रीष योगिनां योगात्मा च्य कुख् मञ्ज्न-संवाद् कायो बाद् म्य पोइम्॥ च्य कुख डख च्य कुख नख च्य कुख दूर च्य नज्दीख्। च्य कुख् सार्यनिय-इन्दु श्राद् काथो याद् म्य पोहम्॥ चय कुख दख चय कुख खख च्य कुख् परम-श्रानन्द-म्बख्। च्य कुख् कम् च्य कुख् ज्याद् कायो याद् म्य पोइम् च्य् कुख् सादन्-हेन्दु सत्संग् च्य कुय् तिन सफोट् रङ्ग्। पम्पोग् हिहि किह् चानि पाट् कायो याद् म्य पोहम्॥ ४४५॥ वीदन्-मञ्जू कुख् सामवीद् देवन्-मञ्ज च्य दन्द्राज्। दैत्यन्-मज् कुख् प्रह्नाद् काषो याद् म्य पोहम्॥ रज़ी-जन कुख बह्या सतू-मनः विष्णु-भगवान्। तमो-मन गालान् थार् कायो याद् म्य प्योहम्॥

व्यमेव ग्रीष मज्जन-संवादक्यः

कर्य-नाम सरये०॥

लमेव ग्रीं श्राधारात्मा लमेव ग्रीं समीपवर्तिसहायात्मा लमेव ग्रींस तूरे लमेव निकटे।

विमेव ग्रसि सर्वेषामेव ग्रादिमूतः

कर्य-नाम सारखे०॥

त्वमेव श्रिष दुःखात्मा त्वमेव श्रिष सुखरूपः

त्वमेव श्रमि (मोत्तातमा) परमानन्दमुखम्।

त्वमेव ग्रीं न्यूनात्मा त्वमेव ग्रीं ग्रींधकात्मा कर्ण-नाम सार्थे ।।

त्वमेव श्रीम साधूनां सत्सङ्गरूपः

तत श्रक्ति-ते भूते श्रहः रागः।

पद्मान्यां सदृश्रो स्तः तव पादो कर्य-नास सरखेण ॥ ४४५ ॥

वेदानां-सध्ये श्रमि सामवेदः

देवानां-मध्ये त्वमेव इन्द्रराजः।

दैत्यानां-मध्ये ग्रसि प्रह्लादात्मा

कर्य-नाम सारगे ।।

रजोगुणप्रधानः श्रीस ब्रह्मा

सत्त्वगुणप्रधानः विष्णुभगवान् ।

तसोगुर्येन (स्ट्रात्सना) प्रधानेन नाश्यम् (संसारस्य) व्याधिस् कर्य-नाम स्तर्ये०॥

<sup>\*</sup> सूर्तिसे ग्रुडशस्त्रप्रधाना ।

दर्भच खर्च कर्मिक बर चानिय् वर श्रनुन सुम्। च्य कुख कनू च्य बुनियाद कायो याद् म्य पोहम्॥ यमि युष् जोनु सुय तमि मोनु च्य कुख् स्योन कर्म-लोन वनय् ब्वह् चा ज्ञानिनि वाद् काथो चाद् मा पोहम्॥ कोर्ज् साज् प्रयम-बंग् वायय् रोज् दमा इ बोज्। चितम् यूरि दितम् नाद् कायो याद् स्य प्योहम् ॥ ४ ५०॥ क्षण् दारनावुन् चान् सुय् यथ् दपान् ब्रह्म-जान्। ह्यथ् भिव-राग् दिथ् समाद् कायो याद् म्य पोइम् ॥ संकल्फ् चावि रटि मन प्रान् वायना गालि दिचि समाद्। चाज़ द्याय प्रावि बिन्दु-नाद् कायो याद् म्य पोहम् ॥ २॥

धर्मात्मनो गृहस्य सर्मस्पेण द्वारेण तवैव वरदानेन प्रवेष्ट्रयं ग्रस्ति-मे । स्वमेव ग्रसि प्रतिष्ठार्णकात्मा, स्वमेव ग्राधारभूम्यात्मा सर्थ-नाम स्वर्यो० ॥

येन यः ज्ञातः स-एव तेन प्रसाखितः

व्यमेव ग्रांब सदीयं कर्मभाग्यम्।

क्षयियामि प्रष्टं त्वां भाग्यभर्तुः-कृते विचापनानि (उत्तरार्यानि) क्षयं-नाम कार्यो ।

पेसात्मकानि वीषादिवाद्यवादनानि हार्दभक्ष्या घ्याखामि तिष्ठ, त्राणसात्रं शृणु । ग्रामच्छ-नास-मे इहैव देहि-नास-मे ग्राह्मानस

कर्य-नाम स्मरयो० ॥ ४५० ॥

(ग्रन्यकर्तीरं मां) कृष्णाखं समाधापय-तं धानम् तदेव, यत् कथयन्ति ब्रह्मज्ञानम् ।

पृष्ठीत्वा शिवरागं दस्ता समाधिम् कर्य-नाम स्तराये ॥

दुःवंक्षकान् व्यक्ति वंग्रहीय्यति मनवा प्राणान् दुर्वावनाः श्रपाकरियति, दास्रति समाधिम् ।

तव दयया प्राप्याति बिन्दुनादात्मतास्
क्यं-नास स्तर्यो०॥ २॥

3. REMEMBERING SIVA'S COMELY APPEARANCE AND HIS LOVABLE DISPOSITION, PÄRVATĪ LAMENTS HER ABSENCE FROM HIM AND ADDRESSES HIM IN PRAYER.

The third chapter is in Hindi, and is here omitted (vv. 453--465).

4. CONTINUATION OF THE FOREGOING. SHE CLAIMS IDENTITY WITH SIVA.

दया कर् न्य दयावान

व्यक्त क्षम् पान दयाको ॥ ४६६॥

प्य कुद्ध द्याक-प्युक् टिक

व्यक्त क्षम् बृथि-प्युक् तीज्।

द्याकम् टिक कृय् ग्रूबान

व्यक्त क्षम् पान दयाको ॥

प्र कृद्ध दह्त व्यक्त क्षम् राय्

प्र कृद्ध दह्त व्यक्त क्षम् राय्

प्र कृद्ध दोनू त व्यक्त क्षम् दान

व्यक्त क्षम् पान दयाको ॥

प्र कृद्ध पोग्रमूलाइ च्यान्

व्यक्त क्षम् प्रारवक्त ग्रूबान्।

प्रकिय् रंग किय् प्रासान

व्वह् खस् पान दयाको ॥

श्रीशिवखरूपं चिन्तथन्ती सविजापमिव स्तौति पार्वती॥३॥

श्रीपार्वती खात्मना भिवेक्यभावेन समाकन्दपूर्वकं स्तीति ॥४॥

दयास् कुष में चे-दयावन्,

ग्रहं ग्रस्ति स्वयं हे-दयालो ॥ ४६६ ॥

लमेव श्रीं बलाटपृष्ठ्य बलाटिकाभूषणम्

ग्रहं भ्रस्मि स्वपृष्ठस तेजोरूपा ।

ललाटे ललाटिका ग्रस्ति-ते श्रोभमाना

ग्रहं ग्रस्ति ।।

त्वं ग्रीष दिनक्यः च ग्राष्टं ग्रीस रात्रिः

वं ग्राकाणकपः च ग्रहं भूतधात्री!।

त्वं ग्रांच दाडिमफलं च ग्रहं ग्रांस ग्रन्तर्गतफलक्या,

श्रहं श्रक्षि ॥

त्वं ग्रांच जीवजीवपत्तिरूपः सुन्दरः

ग्रष्टं ग्रस्ति पुष्पविशेषस्या शोभमाना॥।

रक्षेनेव वरेण काली-एव भवली

ग्रहं ग्रसि॰॥

<sup>\*</sup> भवत्मच्चारिणो लद्भित्रम्तिस्क्षा गर्णागतास्म । द्याया चास्य-क्षांचमणस्मीति च भावः ॥

<sup>†</sup> अदं वेजस्वादुत्कृष्टा । वेजोराहित्ये तवं का नामोत्कृष्टवेति भावः ।

<sup>‡</sup> राचि विना दिनं न श्रोभत द्त्यतोऽच मुत्त्वष्टा । प्रथ्नो सङ्गावादेव ततो यज्ञादिदाराकाशस्थानां स्थितिः ॥

<sup>§</sup> दाडिमस्य फर्केभ्य स्व पुनवत्यच्यादि । लङ्माचे तु विफस्नलमेवाती मे जलायता ॥

<sup>|</sup> चारवज्प्रयं विना जीवजीवपचिषः विरावविकासो नोत्यदाते ।

व्यह् श्रम् कार्तिकचू जन् जून् खठा इ खग् विय मैजून वद्यक्ति स्यं कुख ज़ोतान व्वह् छम् पान दयाची ॥ ४००॥ व्यह् साम् संज्ञुत चह् सुख् साद श्रिक्य नाद-स्तिन् यिम्। मसिमू खस्त व्वह् क्याह् जान व्वह् खस् पान दयाको ॥ च्ह् कुख् चेल्कुक् राज व्यह् सम् राजयं च्यय् हिग्रू। च हिंहु नुस् छुइ सुय् व्वइ मान व्वह् छम् पान दयालो ॥ च्य कुख भाता व्यह् कास प्रान श्रिक् च्याय किह् सेलान्। च्ह् कुख् अन्ध्य त ब्बह् श्वस् बान व्वह् खस् पान दयालो ॥ चह् छुख् मालि-इन्दिय् पहि व्यष्ट् श्रम् पन् तथ् तं लि-तं लि। पन-स्त्य् मालि किह् जपान व्वच् छास् पान दयाको ॥

पाएं पासि कार्तिकमासस चोत्सा इव श्रतिश्रयेन प्रसद्धा तन्वी च। वैत्राखमाषस्य सूर्यस्यः ग्रसि-त्वं प्रहीप्यमानः

प्रष्टं प्रस्ति ।। ४००॥

श्रष्टं श्रक्ति सरला व्यं च श्रवि साधः

रक्षेनेव ग्राह्वानेन ग्रामक्कु-सास्।

बालिका प्रक्ति प्रदं च किं जानामि

ग्रहं ग्रस्ति ॥

त्वं ग्रिष त्रेलोकास राजा

ग्रहं ग्रस्ति महाराची तवैव सद्शी।

त्वसप्राः कः ग्रस्ति तमेव ग्रहं मंखे

ग्रष्टं ग्रिक्षि ॥

खमेव ग्रसि ग्रात्मा ग्रहं ग्रस्मि प्राग्यस्पा

एक छिन् छाने छः मिलन्तो।

व्यं ग्रसि ग्रस्तखपः ग्रहं ग्रसि तत्यात्रसू

ग्रष्टं ग्रसि॰ ॥

त्वं ग्रांख यालायाः फलक्पः

ग्रहं ग्रस्ति सूत्रं तसाः ग्रघोऽघः ।

सूत्रेय बालया बन्ति जपन्तः (जपकर्तारः)

ग्रहं ग्रसि॰॥

कार्त्तिकच्योत्स्या कुङ्गमपुष्पाणां विकासतरलं, येथां विशासमासस्यं स्था साहक्षं प्रसिद्धम् ॥ † प्राणानन्वितातानः स्थितिनीसि ॥

İ पाचं विना चन्दतस्थापि स्थितिनीसि ॥

<sup>🐧</sup> छ्रचं विना माखा खिरीकतुँ न मकाते ॥

चह् कुख् दिशा-मञ् चन्द्रम् स्रठाह् खग् कुन्युक् न गम्। रोहिन् छस् व्वह् श्र्वान ब्बह् छास् पान दयाचो ॥ ४ ७५॥ मेग्र-इन्दु स्थं-भगवान् खग् त्रासान् कुख् तथ्-सञ्ज् । मेश-संत्य च क्य यारान ब्बह् छास् पान दयालो ॥ मकरि-इन्दि हे बौम-दीव् चा ज्य मीव् करय् न्यथ्। द्यु र्तु छुय् न काँ इ मकान व्वह् श्रम् पान दयाखो ॥ कज़-इन्दि प्रथमिक ब्बद रक्ष् दद त नाबद-स्रंत्य्। च्यल् यिम् किम् जूख् गेलान व्वह् छस् पान दयाको ॥ कर्कटि-इन्दि खहस्यत च्यम् पत पत चाय् कारान्। च्योतिम् ख्यं र्त् गंज्रान व्वह् छास् पान दयाली ॥ मीनि-इंन्द्र ग्रुक मन साविदान् प्रसन् पान रोज्तम् स्थ ।

लमेव ग्रसि वृषराशौ चन्द्रसाः

ग्रातिश्रयेन प्रस्तुः, कस्यापि-वस्तुनः न खेदः (यस सङ्खावात्)।

रोहियौनत्तत्रं श्रस्मि श्रष्टं श्रोभमानस्

ग्रहं ग्रस्ति ।। ४०५ ॥

नेघराषेः सूर्यभगवान्

प्रसद्भः अवन् श्रीस तस्य-मध्ये।

मेघराशिना तव श्रस्ति-ते मैत्रम्

ग्रहं ग्रसि॰॥

सकर-राशेः हे भौसदेवग्रह

तवैव सेवां करिष्यामि-ते नित्यम्

इंद्रक् शोधनं श्रिक्ति-ते न किंचित् स्थानम्

ग्रहं ग्रसि॰॥

कन्यारायेः प्रेमपात्र हे-ब्रुधग्रह

पालियथामि-त्वां तीरेण विताविकारिवयेषेण च।

श्रीग्रं ग्रामक्क-मां बन्ति-मे लोकाः उपद्यन्तः

ग्रप्तं ग्रसिए ॥

कर्कटराधेः हे-वृष्ट्यतिग्रह

ग्रस्मि पश्चात् पश्चात् त्वामेव ग्रन्विष्यन्ती।

च्योतिर्विदः त्वामेव श्रोधनं गणयनः

श्रष्टं श्रक्षिण ॥

धीनगणेः हे-शकदेव यनसा सावधानेन

प्रबद्धः स्त्रयं तिष्ठ-नास-सां सां-प्रति ।

<sup>\*</sup> रोडिपों विना रवचन्द्रो न शोभते । दत्यं सर्वेचायेऽपि खोत्लरुलं स्रोतयनी अप्रत्यचीभावोपास्त्रभवाकानि गायति तद्द्रिभद्भिः खयस्सम् ॥

मर्ग्कि सिर् श्वस्य वार्वाम व्यक् श्वस् पान द्याको ॥ ४ ८०॥ तोकि-इन्दि प्रनेश्वर

व्यञ्जकु गर पनुन छुय्। काड्य वार दौरिय द्यान

व्यष् श्राम् पान दयालो ॥ मिथुनि-मञ्जू खग् कुख् राष्

हे पादगाह् खख फोजि-सान्।

संकटा-दम्य कुख् गालान

ब्बह् खस् पान दयालो ॥ सिहमि-हेन्दि हर्मिक केत

यमदूत-निग्न म्बक्ताव्तम्

श्वस्य खब्त दख् पुश्रान

व्यक्ष्य पान दयाको ॥

सकी-इन्दि नारायण

गयस् मन प्ररन् चृथ्।

च्ह् बुख् बाव-स्त्य् तोठान

व्वह् च्यस् पान दयाली ॥

सावित्री-इंन्टि ब्रह्मा-जिय

चोनुय् रूप् स्य चिवि खग्।

द्रार्न् दिम् चामथ् कारान

व्वह् छम् पान द्यालो ॥ ४ म ५ ॥

-485]

सनसः रहस्रानि प्रस्ति-ते प्रकटयन्ती

ग्रहं ग्रक्षि**। ४**=०॥

तुलाधरराथेः चे-श्रनेश्वर

(यत्) उच्चभावस एइं खकीयं श्रस्ति-ते

प्रन्वेषिष्यामि-त्वां समाधेन धृता घानम्।

ग्रप्तं ग्रिक्ति ॥

बियुनराशियध्ये प्रसन्नः श्रीस-त्वं राहः

हे सम्राट ! सुखेन सैन्येन-सहितः।

सङ्खटाख्यां-दशां श्रीष-त्वं नाश्रयन्

ग्रहं ग्रीसा ।।

(ड) सिंहराथेः इपंयुत केती

( त्वसमपुच्छेभ्यो ) यसद्तेभ्यः उन्योचय-नाम-मामु ।

म्रांखा-व्यथि सुखं च दुःखं समर्पयन्ती

ग्रहं ग्रसि॰ ॥

खस्माः-श्रक्तेः हे-नारायग (खामिन्)

गताइं सनसा प्ररखं तवेव ।

व्यं ग्रांचि भावेन (भत्तिमात्रेण) तुष्यन्

ग्रहं ग्रस्ति ।।

बावित्रीदेवाः हे-ब्रच्चन् (स्वामिन्)

तवैव रूपं यय श्रागमिष्यति मनो इरम् ।

दर्भनं देहि-मे श्रिक्ति त्वां श्रन्विष्यन्ती

ग्रहं ग्रिक्ति ।। ४८५॥

पार्वती-इन्दि परमेश्वर यितम् गर पनुनु कुय्। इंदयम्-मञ्जू कुह् चोनुय् चान् व्वह् छम् पान द्याली ॥ ईश्वर कोन कुख् यिवान् दर्शन् कोन कुख दिवान्। मंग्-दिख् छुख् न, छुख् जागान् व्वह् खम् पान दयाको ॥ पालन् कुख च्ह् म्याञ् करान् व्यइ छाम् चाञ् मीव् करान्। कृष्णम् तोठ्म्य महेगान व्वह् छम् पान द्यालो ॥ यहचन्-मञ्ज् कुख् सनिदान् यहंदि-बन् तस म्य-ति कास् ! सूकन्-मझ् चास् मन्दरान् व्वह् छम् पान द्यालो ॥ ४ ॥

दथय्-पाठि भिव-खीला लेजू वनने। वनान् वनान् सदाभिव् लेजू वनने॥ ४८०॥ तिकूय् गय मध्य रूदुस् न कुत्युक् होभ्। भिक्षिय् खोलकिस् सरस्-मञ्जू भीन-पंपीभ्॥

<sup>5.</sup> DESCRIPTION OF PARVATI IN THE FOREST. THE BEAUTY OF THE FOREST BLESSED BY HER PRESENCE. SHE ENTERS A LAKE AND, STANDING IN THE WATER, INVOKES SIVA.

पार्वतीदेव्याः हे-परमेश्वरिशव ग्रागच्छ-नाम-मां गृष्टं स्वकीयं ग्रस्ति-ते । षृदयस्य-मध्ये ग्रस्ति तवैव स्थानम् ग्रष्टं ग्रस्मि० ॥

हे-इंश्वर किंन ग्रसि ग्रागच्छन् दर्शनं किंन ग्रसि ददन्।

कठोरहृदयः ग्रसि न, ग्रसि तदनुरूपं-कुर्वन् ग्रहं ग्रस्मि०॥

पालनां ग्रसि त्वं सम कुर्वन्
ग्रहं ग्रस्मि तव सेवां कुर्वन्तो ।
क्षाणं(ग्रन्यकर्ताः सां-)प्रति तृष्य, हे-सहेशान
ग्रहं ग्रस्मिण ॥

ग्रहाणां-मध्ये श्रवि संनिहितः

दुर्ग्रहाणामवस्यां तस्य ममापि श्रपनय ।

लोकानां-मध्ये ग्रस्मि लज्जमानः

ग्रहं ग्रसि ।। ।।।

त्रतः परं वने यद्गृतं संपन्नं तत्पुरः मरं जले स्थिला समाधानं श्रीपार्वत्याः प्रस्तविते ॥ ५ ॥

इत्यं-प्रकारेंगैव शिवस्तुतिं प्रवृत्ता वक्तम् ।

उक्का उक्का सदाशिवेत्रक्षण प्रवृत्ता भवितुम् ॥ ४६० ॥ तादृष्येव संपद्मा सत्ता, श्रवस्थितं-तस्थाः न कस्थापि परिज्ञानम् । प्रमुज्ञानि-तस्य भक्तिकपस्य सरसः-सध्ये प्रेमकपपद्मानि ॥ श्चिवं सांपंज् दित्न् श्चिनायसंय् दिल्। पननि-पानं चू खबर् इज़्स् न बिल्कुल् ॥ वनस्-मञ्ज् कृष्ट् दिवान् श्रोधू क्षिकंटू ज़न्। ग्ररन् गय रैश्वरस् पुग्रिरिष् स तन् मन्॥ वनय् क्या ह्तय् वनस् श्रीसि दन्-बाग्ये। यत्यम् माता भवानी बिक्त लागे ॥ सुइ चाङ्गुल् श्रोसु कोताइ कर्मवानय । यमिस-मञ्ज् परम-मित्रय होतु पानय्॥ ४८ ५॥ वनय् कूतु तिम बुतराचू परम् श्वब् प्रोवु । यमिष्-ष्यठ् माजि भवानिय कदम् चोवु ॥ वनय् क्याइ श्रीषि यिम् कुलि इस्ताद । संबुख् पारिकात-खत कदर् च्याद ॥ तिमन् यांषिय् कुछान् यिम् घ्रां सिमंतिय् पोश्। सपजू तुलसी ति डी शिष् तिमन् वेहो श्॥ वसवज्ञ श्रास पाज़िच नहर क्याह खग्। बुक्थि मद्रयंद ति चन्दु गौव नाबदस् गम्॥ सबज् कछा वथरिथ् तल् पादनेय् दन्। सर्पनु मख्मल् त प्रक्रक्योव् ऋदिनाइ ज़न् ॥ ५००॥ हवाह् कलूयंनाप् ज़न् स्वर्णख्दार्। सपंदु त्राकाश-पाठ वंक् त्रमतेचू दार्॥ समिय् ज्यानवार् करान् ऋषि बोल्-बाग्ध। वनान् श्रीं शिव ग्रद्धर श्रविनाग्र ॥

श्रिव्रक्षेत्र संपन्ना समर्पितं-तथा श्रीश्रिवे-स्व चित्तम्।

खात्मनः प्रवृत्तिः ख्यिता-तस्याः न श्रीखलतया ॥

वनस-मध्ये मार्गणां दहती ग्रामीत् सृगी इव।

श्ररतं गता इंश्वरं समर्प सा तनुं मनः॥

वस्यामि किं (वक्तुं न श्रक्रोमि ) तस्य वनस्य त्रासन् धन्य-भाग्यानि ।

यत्र जरान्माता भवानी भक्तत्वं ग्रनुकरिष्यति ॥

तत् सद्वारखं ग्रामीत् कियत् (ग्रनन्ततया) भाग्यणालि ।

यख-मध्ये परमेशशक्ता प्रकटितः स्वात्मा ॥ ४९५ ॥

वस्त्रामि कियत्, तया पृथ्वा परमं मङ्गलं ग्रवामम्।

यां-प्रति सात्रा भवान्या (सहासायया) परं स्त्रापितस् ॥

वस्थामि किं ग्रासन् ये वृत्ताः उत्यिताः।

लब्धकीः पारिजातवृत्तात् मादरः म्रधिकः ॥

तेषां ग्रासन् वृत्ताणां यानि प्रफुल्लानि पुष्पाणि ।

संपद्मा तुलसी श्रापि दृष्ट्रा तानि निश्चेष्टा ॥

श्रवस्थनः श्रासन् जलस्य भराः श्रतिश्रयेन सुन्दराः ।

प्रवलोक्य साध्ये तेषां, षंभूता फाणितस्य मुच्छी ॥

र्डारहुर्यः तृषः ग्रास्तरयीमूतः तले पादयोः हयोः ।

संपद्मः कोशेयवस्त्रविशेषरूपः प्रदीप्तः च ग्रादर्श-एकः इव (निर्मेखदीप्तिः)

11 400 11

वायुः कत्त्र्रीसृगनाम्युद्भवौषधिः इव सुगन्धपूर्णः।

संपद्गः, भ्राकामात् ग्रवतीर्णा ग्रस्तात्मनो-जलस्य धारा ॥

समेत्य पत्तिकः कुर्वन्तः ग्रासन् विरावान् ।

क्ययन्तः ( स्व ) ग्रासन् श्रिव शङ्कर ग्रविनाथेति ॥

ग्यवान् श्रास बागनंय-मञ्ज् कुकिल गूगुः। मिलिय् बसाह् वनान् त्रास भिव प्रभुः॥ समिष् कुसी प्रयम-स्तिन् वनान् श्रीसि । च ह्य वासुख इवा श्रस लोल ज्य फीसि॥ इवाह-स्तिन् वनान् श्रोस् पन् कुछन्-हंन्दु । करान् श्रस्य नासमंत् कुय् सोस् तंमि-संन्दु॥ ५०५॥ वनान् श्रोस् पोञ्ज ज्वयन्- इंन्दु हे-सदाशिव्। रटन् भिवजी तवय स्थम् चीवू-मंजू दव्॥ समिष् सरिय् वनान् त्रासि हे-अवनि । च्ह् ख्या शिव-शिक्त-रूप् श्रीस विक्ति चानी ॥ करनि श्राय् देविय-इन्दु देव् दर्श्जन्। कंदल् श्राकाश-एठ तस् पोश-वर्ष्ण् ॥ नज़र् चीवून् बुकुन् ऋख् नागरादाइ। वसिथ् तथ्-मञ्ज् दिचून् खोलंचू समादाइ ॥ पंक्न् जीजा, सदाभिव् भाद् साँपंनु । प्रयम-स्त्र्य भिवनाथम् नाद् साँपंतु ॥ ५१०॥ ५ ॥

वेख वोत् सेखनस् दर्श्यन् स्य द्वाव् प्रयम-सर्किय् पंपीश् काव्॥ ५११॥ श्रदेत रूप कुख् कुनुय् श्रासवुन् श्रक्त च्योतिक्प-स्रत्य न्यथ् वासवुन् ।

<sup>6.</sup> PARVATI SINGS A HYMN OF PRAISE TO SIVA, ALLUDING TO EACH DAY OF THE LUNAR FORTNIGHT.

गायन्त्रः श्रासन् उद्याने व्वेव कोकिलाः गूगुः (इति श्रव्सम्)।

परिमलय्य भस्म कथयन्त्रः श्रासन् श्रिव श्रम्ः (इति)॥
समेत्र पत्तिविशेषाः प्रेम्णा कथयन्तः श्रासन्।

तव श्रस्ति वासुकिः कच्छे, श्रस्माकं प्रेमरूपाः (खदीयाः) पाशाः ॥

वायुना-संयुक्तः कण्यन् श्रासीत् पर्यम्मूहः वृत्ताणाम् ।

कुर्वत् ग्रस्माकं ग्रालिङ्गनानि ग्रस्ति प्रेम तस्य ॥ ५०५ ॥

क्षययत् त्रामीत् पानीयं त्रत्यमुल्यानां हे सदाधित ।

ग्रहीष्यामि-तं भ्रीशिवं, तेनैव ग्रस्ति-मया ग्रारच्या दुतग्रतिः॥

समित्य सर्वे-एव कथयन्तः ग्रासन् हे-भवानि । त्वं ग्रिस शिवशक्तिरूपा वयं भक्ताः तवैव ॥

कतुं भागताः देवाः देवाः दर्भनम् ।

कृतं-तेः ग्राकाणात् तथाः पुष्पवर्षणम् ॥

दृष्टिः दत्ता-तया, दृष्टं-तया एकं देवखातकम् । उत्तीर्यं तस्य-मध्ये दत्तस्तया प्रेमात्मा समाधिः॥

ग्रधीता-तया स्तुतिः, सराणिवः ग्रतिप्रमीदभाकु संपन्नः (यतः)।

प्रेम्णा श्रिवस्वासिनः श्राहानं संपन्नस् ॥ ५१०॥ ५॥

प्रतिपदमारभ्य दैवसस्तुतिः क्रियते श्रीपार्वत्था ॥ ६ ॥ समयः पाप्तः संगमस्य, दर्शनं ने प्रदर्शय प्रेमात्मसरसः पद्मानि उपभुद्धः ॥ ५१९ ॥

म्रह्नेत(प्रतिपत्तिचि) हपः ग्रसि एक-एव भवन् एकेन ज्योती हपेण नित्यं भासपानः।

<sup>\*</sup> कुर्मिर इति प्रसिद्धाः कोकिलसदशाः पचिविधेषाः ॥

कुनुय् कुख् तवय् कुय् केवल नाव् प्रयम-सरकिय् पंपीश् छाव्॥ दय- जचन कुख् भिवभक्ति- रूप् दुयी चिविष् कुख् प्रज़खबुनु दीष्। दय-इन्दि दय च्यंय कुइ र्ंतु खनाव् प्रयम-सर्किय् पंपोग्र काव्॥ चेलोका-नाथ् कुख् चिव्वन-सार् चय-स्त्रम् कुख् करान् व्यवसार्। चिनेच-दार्वनि नज़राइ चाव् प्रयम-सर्किय् पंपोश् छाव्॥ चतुर्भुज वीतिष् छुख् च्वा-पोर् चन् तर्फन् ह्यथ् श्रवस्थाय चोर्। चन वीदन्-मझ कुख् बिना-बाव् प्रयम-सर्किय् पंपोश् काव्॥ ५१५॥ पंच-म्बख त्रासवुनु छुख् भिव-जो पान्त्रन प्रानन् पेरवुनु च्य्। इमि पान्त्र-तर्झ तार् ऋन् दमे-नाव् प्रयम-सर्किय् पंपोग्र् छाव्॥ ग्रयि ग्रयि काडय कुम् चोनु को ल् प्राविष् कमार्जिय-सन्द कुख् मोख्। ग्रडचर् नाव् चोनु भोग्रद् द्राव् प्रयम-सर्किय् पंपोश् काव् ॥

<sup>\*</sup> वडीतिज्यस्यवनेतत्।

(यतः) एक-एव ग्रिसि सेनैव ग्रिस्ति-से क्षेवल-इति नास प्रेसात्मस्यसः ०॥

द्वाष्यां लक्षणाध्यां ग्रसि शिवशक्तिरुपः

द्वेतं त्यक्का ग्रसि प्रक्वलन् दौप-इव।

द्वितीयातिषेः \* ईश्वर तवैव श्रक्ति शुभंः स्वभावः

प्रेमात्मधरसः ।।

त्रेलोकानायः प्रसि त्रिभुवनसारभूतः

शुणत्रपेण ग्रसि कुर्वन् जगद्वावहारम् ।

चे-त्रिनेत्रधर शुभदृष्टिमेकां प्रसारय (श्रस्तासु)

प्रेमात्मसरमः ।।

चि-चतुर्श्वज व्याप्य ग्रमि चतुर्हिक्सम् चतुर्गो दिख्यानां गृहीत्वा ग्रवस्थाचतुष्ट्रयम्

चतुर्षुं वेदेषु श्रमि अक्ति-भावषपः

प्रेसात्ससरसः ।। ५१५॥

पञ्चप्रुखः वर्तमानः ग्रीब ग्रीशिवः

पञ्चानां प्राणानां ग्रलंकुर्वन् त्वमेव।

ग्रस्मात् संवारात्म(पाँच्तरन्-नाम्नो)नदीप्रवाहात् तारय, ग्रानय (उत्पाद्य) धर्मकपां-नोकास्

प्रेमात्मसरसः ॥

प्रदेशे प्रदेशे ग्रन्वेषिष्यामि-त्वां, ग्रस्ति-मे तव ग्रतिप्रेम प्रवसुख्य स्वामिकुमारस ग्रीस पिता।

षडत्तरमन्त्रात्म नामधेयं तव (संसारस) ग्रोषधं उद्भूतम्

प्रेसात्ससरसः०॥

<sup>\*</sup> बागवद्वितीयायां शिवोत्सवः प्रसिद्धः

मध्-संग् सदिन्-इन्दु सत्य-रूप् सत्य-वादी कुख् कुय् न केंह् लीफ्। मत्सदाभिव वय् म्य सतं चू हाव् प्रयम-सरकिय् पंपोग् काव्॥ श्रष्टसंज् स्त्य छय कर् म्योनु पाय श्रष्टदल-इदयम्-मज्ञ् चाञ् ज्याय्। प्रष्टमूर्त्त-विष्ण् हुख् च्य् मोच् दाव् प्रथम-सर्किय् पंपीण् काव्॥ नव्युमु गर दर्मुकु चोनु दर द्यान् नव् दार् मुच्रिष् रट मन प्रान्। नव् निदान् बंरि बंरि किय् चाव-चाव् प्रयम-सर्किय् पंपोश् काव् ॥ ५२०॥ द्राभुज नाव् चोनु नागिन्द्र-हार् दहविन द्यान्-हन्दु कुख् च्य सार्। द्इन् द्रन्द्रयनयं स्वति ग्रम्राव् प्रयम-मर्किय् पंपोग् काव्॥ एकादग्र-बद्र चानि विकिय् किय् तिथुय् कर्त यिथु पर्जनावोध च्य्। श्रद कति रावि श्रस काइन् गाव् प्रयम-सरिकय् पंपोग्र काव्॥ बाइन् बुर्जन्-मञ्ज् चोन् व्यवहार् बाइन् यज्ञन्-मञ्ज् चोनु विस्तार्।

षसङ्गात्मा साधूनां सत्य-इपः

सत्यवादी ग्रसि ग्रस्ति-ते न कश्चित् लेपः।

हे-मित्रत्यक्षत्याणात्मन् सार्गे मे सत्यस्य प्रदर्शय

म्रष्टिसिद्धयः संयुक्ताः सन्ति-ते, कुरु सस उपायम् म्रष्टुदलयुक्तहृदयस्य-मध्ये तव स्थानम् ।

(पृथ्वादि)मूर्यंष्टकात्मा-विष्णुः ग्रिष त्वमेव मोत्तं दापय-नः

प्रमात्मसरसः ।।

नवमं (ग्रहराशिकुण्डलीरीत्या) एइं धर्मस्य तव, धारियसामि धानं (ते) नव हाराणि उद्घाटा ग्रहीष्यामि मनणा प्राणान् ।

नव निधयः पूर्याः पूर्याः सन्ति-ते श्रक्तिद्राः

प्रेसात्मसरसः ।। ५२०॥

चे-दश्रमुज, नाम तव नागेन्द्रहार-इति
दशानामेव दिशां श्रमि खमेव सारमूतः ।

दर्शेन्द्रियाचि (तिद्विषयवासनाञ्च) समापि श्रमय

प्रेमात्मसरसः ।।

हे-एकादशात्मस्टूष्प तव भक्ताः स्नो-वयम्

तथेव कुर-नाम यथा उपलक्षयिष्यामः त्वामेव ।

तदा कुतो-नाम श्रविनङ्क्ष्यत् श्रक्षाकं रकादश्रसंख्याकानाम् (रका) गोः\* प्रेमात्मसरसः ॥

द्वादश्रमु मेध।दिराशिषपगृष्ठविशेषेषु तव व्यवहारः

द्दादश्रम् (वाजपेयादि-)यचिम्रु तव विस्तारः।

द्वीन्द्रियाणां मनस एकाद्मस्य वाणी कृतो नाम विनष्टा भवेदिति भावः ।
 22

बाइन् सर्वन स्रविचानु तीज् ननु द्राव् प्रयम-सर्किय् पंपीश् काव्॥ हेर चू नुनम् -हन्दु कुख् र्तु फल् राथ- धन् श्रीसितन् स्य चार्ञ्य् कल्। च्यादश-त्रात्मर्सर्ग्नानीर्थं मन् नाव् प्रयम-सर्किय् पंपोश् काव्॥ च्दाइ रंत्न् द्राख् च्य् त्रोसु विकि-बाव् च्दंश्-इन्दि खामिया म्य-ति म्वकलाव्। पुनिमू-इंज़ू जून् छाष् मत मन्दकाव् प्रथम-सर्किय् पंपोग्र छाव् ॥ ५२५॥ पुनिमू त मावीं व्रथ् दीरि दीरि न्यथ् कर इय पूज् पोश् चृरि चृरि। लो सकान् पो प्रन् कर्तम् काव् प्रयम-सर्किय् पंपोश् काव्॥ क्रष्णस् प्रीम् चोनु यन-पाठ जाव् चाञ् सीव् करने जनास् भाव्। कां लि मेलि वावष्-स्रतिन् वाव् प्रयम-सरकिय् पंपोण् काव्॥ ६॥

SIVA DISGUISES HIMSELF AS AN ASCETIC, AND COMES TO PĀRVATĪ TO TEST HER. HE URGES HER TO WORSHIP RĀMA, NOT SIVA.

मदािशव् जूिंग स्नीग्थ् श्रोस् सारान्। वनय् स्थाह् हास किम श्रोस् कास मारान्॥ ५२ ८॥

द्वादश्रसु सूर्येषु तव तेजः प्रत्यत्तं निर्गतम्

प्रिमात्सपरसः ।।

शिवरात्युसवाघारभूतायाः त्रयोदशौतियेः श्रिष शुभं फलम् रात्रिन्दिवं भूयाद्वाम सस तवैव श्रनुरागचिन्ता ।

त्रयोदशात्मसूर्यस्य (सार्तेग्डस्य) (त्रयोदशस्य स्त्रात्मसूर्यस्य वा) तीर्घे मनः संशोधय प्रेमात्मसरसः०॥

चतुर्दश्ररत्नरूपः उद्भूतस्त्वं त्वमेव, (यतः) श्रामीत् (देवासुराणां) भक्ति-भावः चे-चतुर्दश्रीतिषेः व्वामिन् (तस्यां त्वद्रुपामकानां मुक्तिश्रुतेः) भामिष उन्मोचय

पूर्णिमातिषेः च्योत्स्ना-इव श्रक्ति मा-नाम लज्जय प्रमात्मसरसः १ ॥ ५२५ ॥

पूर्णिमायां च श्रमावस्थायां व्रतानि धृत्वा धृत्वा नित्यं क्ययां-ते पूजां पुष्पाणि विचित्य विचित्य।

षादात्मकानि पुष्पाणि कुर-नाम-मे उपभोगम्

प्रमात्मसरसः ०॥

(प्रम्यकृतः) कृष्णाख्यस्य प्रेम स्वदीयं यत्कालात्प्रस्ति उत्यन्नस् तत्र सेवां कर्तुं जन्मनि ग्रागतः ।

कालेन संगंद्यति वायुना-सन्द वायुः (श्ररीरं नश्वरम्, भूततन्मात्रमात्रमविश्रिष्यते) प्रेमात्मसरसः ।। ६ ॥

### श्रीभिवस्य यतिरूपं धला पार्वतीवञ्चनाय परीचित्रमागमनवृत्तं वर्ष्यते ॥ ७॥

बदाशिवः योगिनो-लिङ्गं श्रनुक्षं-धृत्वा श्रामीत् धावन् । कथिष्यामि किं, वृत्तेन केन श्रभूत् प्रतानि ददन् ॥ ५२८॥

इरन् सुसलाह् विलिय् बस्नाह् मिलिय् श्राम्। 💮 💮 बनिष् वन्वं सि त लागिष् जूगि संन्यास्॥ महामाया दपान् श्रोस् ब्रम्रावन्। प्रयम् कोता ह् छु इतस् स्योनु अज्ञावन् ॥ ५ २०॥ क्तुनु हुस् बाव-वानस् को जुकुय् खन्। मनचू करवंटू ब्वर् लागस् क्रा सह कुन्दन् ॥ ं गक्यम् लो जेचू नदी ज्यारी किमस् कुन्। दृष् गंजूराविष् दितुन् त्राखव् तिमम् खुन् ॥ करव् मंवाद् च्ह् कन् थाव् राज कूरिय्। कु इ का इ कर्म स्य पुग-पोमतु ति इ पूरिय ॥ कुञ्य-जञ् त्रथ् वनस्-मञ्ज् क्याजि श्रायख्। करंन्दु कुय् लोल् क़ारने कस् च्ह् द्रायख्॥ मतन्-मञ्ज् यिनु पज्या दक्नय् वतन्-मञ्ज् गंडिय् काम्खाब् डुलगंनि दिनि दतन्-मञ्ज् ॥ ५ ३ ५ ॥ दंपुस् देविय म्य काम् भिवनाय-मंज्रु माय्। दंपुम् तमि छुय् सुइ वेपर्वाय् है-हाय्॥ गराह श्रासान् कृष् भीतन् जन् सुह् कोपूर्। गराह् त्रासान् साठाह् कूदी साठाह् कूर् ॥ पकवुन् क्य् न वौदच वित-कुन् सुय्। यमिनू दक्श गक़ान्- छस् तिय् करान्- कुय्॥ ग्रकर्-वुठव् म कर् वञ् शिवनाथ शिवनाथ्। सुनावता-ह तुझे श्रव में धर्म-की बाष् ॥

<sup>\*</sup> From here to the end of the chapter, the second half of each line is in Hindi.

मार्वे चर्म विश्वता भस परिमलियव्या त्रागतसस्य ।

भूत्वा वानप्रस्थः च श्रनुरूपियत्वा योगिनं संन्यासिनम् ॥

महामायात्मिकां-पार्वतीं चिन्तयन् म्रामीत् मोहयिष्यामि-ताम् ।

प्रेम कियन्मितं ग्रस्ति तस्याः मम, परीत्तिष्यामि-ताम् ॥ ५३०॥

विक्रेयं श्रीचा-तस्याः भक्तगत्मापयो प्रेमात्मेव खर्णम्।

मनोवर्ष शार्ष ग्रहं संयोजिययामि ग्रस्ति-कीदृक तत् खर्षे (सा श्रुद्ध-स्वर्णेक्पांस्त किम्) ॥

संवत्स्यति-तस्याः प्रेमात्मिका नही प्रवहन्ती कं प्रति ?।

इत्यं संकलय दत्तस्तेन ग्राह्माननादः तां प्रति॥ करिष्यावः संवादं, त्वं कथीं निधेष्टि हे-राजकन्ये।

म्मक्ति किं कर्मणः (भाग्यस) तव म्मपूर्णीभूतं ? तत् पूर्ण-भविष्यति ॥

रकाकिन्येव ग्रत्र वनस्य-मध्ये कुतो-नाम ग्रागतासि ?।

कस्य ग्रस्ति-ते रागः ? ग्रन्वेष्टुं कं त्वं निर्गतासि ?॥

समने-वर्षे (समवार्षिकाः) श्रागमनं योग्यमस्ति-कि ईन्धेषु मार्गेषु ?।

विषत्वा काम्खाबाखां-बहुमूत्व्यवस्त्रं, निपत्य-संचारान् दातुं (योग्यं किं) लोष्टेषु ?॥ ५३५ ॥

प्रत्युक्तं देव्या, सम श्रस्ति-मे श्रीशिवस प्रीतिः।

प्रत्युक्तं-तस्य तेन, श्रस्ति सः निर्भयः (निर्गेरवः) सहत्कष्टमेतत् ॥ कर्दाचित् वर्तमानः श्रस्ति श्रीतलः सः कर्प्रः इव ।

कदाचित् भवन् ग्रत्यन्तं कुद्धः ग्रत्यन्तं क्रूरसः॥ ग्राचरन् ग्रस्त्येव न वेदस्य मार्गे-प्रति सः।

यस्य (कार्यादेः) इच्छा संपद्यते-तस्य, तदेव करोति ॥ स्वादिष्ठौष्ठाभ्यां मा कुरु स्नतःपर्ग त्रिवनाय त्रिवनायिति । स्नावयामि लां स्रधुना स्नष्टं धर्म्यो कथाम् ॥ कहत् द्वात तक् त ज़क् श्रीराम-संन्टु नाव्।

बद्धत खच्मी वही देवे रखो भाव्॥ ५४०॥

ज्ञपन् कृष् राष्-द्यन् श्रीराम श्रीराम्।

सुद्धो है कुक नही उस-के सिवा काम्॥

स्य कृम् न खूब् श्रासवुन् कृष् व्वह् परदेस्।

सुद्धो सब कहते-हैं जोगी-च्ये श्रादेस्॥

श्रयस-क्यथ् कृय् फक्षय् स्य श्रद्ध कमण्डल्।

श्रमी जाता-द्वं में सण्डल्-ब-मण्डल्॥

बिनय् सर्तिख खन् कन् थाव् चृह् स्यय् कुन्।

श्रदे राजे-की कुमारी गल् मेरी सुन्॥ ७॥

8. CONTINUATION OF THE FOREGOING. SIVA, IN HIS CHARACTER OF AN ASCETIC, ADVISES PĀRVATĪ TO DEVOTE HERSELF TO RĀMA, LAKŞMĪ AND KŖŞŅA.

THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P

The 8th chapter is in Hindi, and is here omitted (vv. 545-552).

9. PARVATI'S REFLY. SHE TELLS THE DISGUISED ASCETIC TO GO TO THE DANDAKA FOREST, WHERE HE WILL FIND THAT SIVA ALONE IS TO BE WORSHIPPED.

हतो सादो मतो वन्तम् स्य दक् कथ्।

सतंत्र कथ् चावूमंत्र क्यय् रावूमंत्र वथ्॥ ५ ५ ३॥

तिथुय् तक् साद् च्य यिथु निर्मल् गिक्य् मन्।

दुशौ चावस् वुकस् पानय् सुह् हन्-हन्॥

ब्वह् बाबा-जौ वनय् च्यय् कुन् च्यवाबाह्॥ ५ ५ ५॥

प्रजस् बोलस् प्रालस् जन् र्त् स्वलाबाह्॥ ५ ५ ५॥

कतु महत्ता-भव-नाम तपः जपं च श्रीरामस्य नामस्यस्यम् ।

सन्दतीं विभूतिं स-स्व दास्यति-ते श्रातिष्ठ भादनाम् ॥ ५४० ॥
जपन् श्रस्मि रात्रिन्दिवं श्रीराम श्रीरामेति ।

मम श्रिष्ति किंचित् निह तद्रहितं कार्यम् ॥ मम श्रिष्ति-मे न लोभः, प्रवर्तमानः श्रीष्म श्रहं वैदेशिकः।

भां सर्वे कथयन्ति है-योगिनाथ ग्रादेशोऽस्तु-ते (इति ग्राचारोक्तिम्)॥ इस्ते ग्रस्येव केवलं सस रकः कमग्डलुः।

श्रधुनैय गमिम्यामि श्रष्टं मण्डलान्मण्डलान्तरम् ॥ संभविष्यति-ते श्रारकूटस्य (इव) स्वर्णे, कर्णे निधेषि त्वं मानेष्य (महुक्तिं) प्रति । श्रुष्टु राज्ञः कुमारि वाचं ने शृणु ॥ ७॥

### चादेशपूर्वकमिव पुनर्वञ्चथितं कथयति पार्वतीं प्रति श्रीभिवः॥ ८॥

श्चिवायोगिक्पश्चिवयोः परस्परविवादः ॥ ८॥

रे साधो मा-नाम कथय-मे में ईदृशीं कथाम् ।

सत्यस्य कथा स्रंत्यक्ता (त्वया) श्रक्ति-ते विनष्टः पार्शः ॥ ५५३॥ तथैव तपः साधय, तव यथा निर्मलं संपत्स्यति-ते सनः।

हैतं त्यस्यि द्रस्यिष स्वयमेव तं निःशेषम् (विश्वमयम्) ॥ श्रृष्टं है-योगिष्ठप क्षयिष्यामि त्वां प्रति प्रत्युत्तरम् । श्रृज्ञ (-इति श्रिवसूत्तकं पदं) उचारयेश्वेत, विक्षिष्यिष सुन्दरं खलाब (कुसारी) पुष्टं इव ॥ ४४५ ॥ त्रगर् त्राज्ञा च्ह् म्याञ् थावख् मनम्-मञ्ज् ।

गिक्ष्य सादख् च्ह् तफ् दण्डख्-वनम्-मञ्ज् ॥

दुवी चावख् कपठ् थावख् न ऋख् च्यव् ।

कहाँगी मैं तुझे क्या है सदागिव्\* ॥

च्य हुय् मन् ऐन व्यद्वे काम्हीस् खय् ।

बतावाँगी तुझे ग्रिवनाथ् क्या है ॥

ननन् हुख् जीव् त व्यद्वे बनख् देव् ।

सुनाश्राँगी तुझे क्या है महादेव् ॥ ८ ॥

10. PĀRVATĪ CONTINUES HER ADVICE TO THE ASCETIC TO GO TO THE DANDAKA FOREST. HE WILL THERE FIND THAT SIVA IS ALL IN ALL, THAT HE ALONE EXISTS, THAT HE IS BRAHMĀ, BHAGAVAT, ALL THE GODS, AND ALL CREATION, AND THAT THÈRE IS NO DUALITY.

The 10th chapter is in Hindi, and is here omitted (vv. 560-570).

11. SIVA'S REPLY. HE PRAISES PÄRVATÎ'S BEAUTY, AND ARGUES THAT SO LOVELY A PERSON AS SHE SHOULD NOT UNDERTAKE SUCH ASCETIC PRACTICES.

दंपुस् सादन् स्य-प्यठ् नाइख् गथख् तङ्ग् ।

करान् छाख् च्यङ्ग दथ-पाठि गौव् न सत्सङ्ग ॥ ५०१॥

कपठ् चिविष् स्य वेनुमय् मन् घविष् साप् ।

गरज् क्याइ हुम् स्य च्यं-निज्ञ, कर् च्ह् दन्साप्॥

स्य हुम् फेरान् चह् छाख्-ना क्याइ खन्दर्-माह्म् ।

वनय् क्याइ, हुय् च्यं गोमत् हाल वेहाल्॥

स्य हुम् फेरान् चृह् छाख्-ना स्यं निर्मल्।

कैस्नय् च्यं इत्यं च्यं इत्यं च्यङ्गल्॥

<sup>\*</sup> From here to the end of the section, the second half of each line is in Hindi.

यदि श्राचां त्वं मदीयां निधास्त्रियं मर्नाष्ठ ।

गत्ता साधियस्यि त्वं तपः दस्डकारस्त्रमध्ये ॥

दैतं त्यच्यिष कपटं निधास्त्रिय न एकं यवमात्रम् ।

वच्यामि श्रष्टं त्वां कः श्रीक्तं सदाश्रिवः ॥

तव श्रीक्ति-ते मनः श्रादर्शः (इव) यदि श्रपनेष्यसि तन्मालिनां ।

कप्यिष्यामि त्वां, श्रीश्रिवः किं-वस्तु श्रीक्ति ॥

पत्यचत्तया-भाषमानः श्रीस-त्वं जीवः, यदि तु संपत्स्त्रसे देवः ।

श्राविष्यामि त्वां, किं-वस्तु श्रीक्तं रहादेवः ॥ १ ॥

#### उपदेशादिव कथनं श्रीपार्वत्याः ॥ १०॥

### श्रीभिवस्य प्रत्युक्तिः ॥ ११॥

प्रायुक्तं-तस्ये साधुना महुपरि निर्धे संपद्मा-त्वं क्रुहा।
कुर्वन्ती ग्रसि युद्धमिव, ग्रनेन-प्रकारेण भवति न सत्तद्भः॥५०१॥
कपटं विद्याय मया क्षणितं-सया-ते सनः कृत्वा (स्थापियत्वा) श्रुह्म ।

प्रयोजनं किं ग्रस्ति-से से तत्र-समीपे, कुक त्वं विचारम्॥

सम ग्रस्ति-से संतापः (श्रोकः), त्वं ग्रसि-नाम किंदपा (ग्रलीकिकी) सुन्दरी।
कथिष्णामि-ते किं, ग्रस्ति-ते तव संपद्मं वृत्तं विपरीतम् (देइकान्ति-कार्थम्)॥

सम म्रास्ति-मे मंतापः (श्रोकः), त्वं म्रासि-नाम सूर्य-इव निर्मस-रूपा। कोन-नाम कृतं-कोन-ते तव ईदृक् इन्लं (वञ्चनं) (येन हेतुनाम्नितं) यृष्टीतं-त्वया विपिनं (ईदृक्)॥ म्य कुम् फेरान् च्ह् छाख्-ना तीक् - वुज़मल्।
गक्ष्य मा व्यञ् च्ह् नाह्य मीगर्मय तल्॥ ५०५॥
म्य कुम् फेरान् ज्य चोवुष् फर्ण मख्मल्।
काषय्-पाठिन् गरि द्रायख् कीम केष्ट्रय् कल्॥ ११॥

12. CONTINUATION OF THE FOREGOING. HE ADVISES HER TO GO HOME. SIVA IS NOT A HOUSEHOLDER. HE IS NOT SO GLORIOUS AS THE SUN, SO GRACIOUS AS VISNU, OR SO RIGHTEOUS AS BRAHMA. SHE SHOULD WORSHIP THEM.

त्र्यय-स्पारिय जाम ऐस स्पारिय गर गक् राज़-कर्नारिय् ॥ ५००॥ सत-वंरिणिय छाख् खात चात वारथ् मार्य मत कते पनुनुष् पान्। सुह् कवय जानिय करं ज् खानदारिय गर गक् राज़-कुमारिय ॥ तम् सूरमितमेय् कति दन-दोज्ञण् मख् छ्यं त्रानन्द-त्रप्तंय् चाय्। नय् छुय् ग्रहस्य त नय् व्यवहारिय गर गक् राज़-कुमरिय ॥ वनखय् तीज् संस्तु सूर्य-भगवानय् क्ष कुय् बडि-बंडु देवन्-मञ्ज् खसंज् श्रम् श्रमिदार् रथ-सर्वारिय गर गक् राज़-कुमंरिय्॥ ५ ८०॥ श्र्विय विष्ण-ज्व लच्चीवानय स्य ग्रवि-सानंय ग्राम-खन्दर्।

सस ग्रस्ति-मे श्रोकः, तं ग्रसि-नाम तेजस्तिनी-विद्युतः (इव)
गिमष्यसि मा-स्तितः ग्रधुना त्वं निर्यमेव मेघमण्डलस्रैव तले
(तिराधानम्)॥ ५७५॥

सम श्रक्ति-मे श्रोकः, त्वया संयक्तं श्रयनीयकं मख्मलाख्यबहुमूच्या-स्तरणोपेतम् । केनैव-प्रकारेण गृहात् निर्गतासि, केन समुद्भाविता-तव दुरिच्छा ॥१९॥

श्रीपार्वतौ प्रति विनयदानपूर्वकं श्रीशिवः कथयति ॥ १२ ॥ चित्स्कारमास्त्राहय, श्रिष्ठ एखाफलानि पूगफलानि(च) यहं गच्छ हे-राजकुमारि ॥ ५०० ॥

सप्तवार्षिकोव श्रमि भुङ्क-नाम विज-नाम मधुःम् इतकं मा कुरु-नाम स्वकीयं श्रात्मानम् ।

षः (भित्रः) कुंतो जानाति कियां गाईस्थस्य (कुटुस्बभरणस्य) सर्चं गच्छ०॥

तस्य भस्मपरिमलिताङ्गस्य कुत्र घनानि-द्रव्याणि

प्रमत्त-इव श्रक्ति स्त्रातन्त्रगनन्दासृतं पौत्वा ।

निहि श्रस्ति गृहस्यः, पुनः निह व्यवहारं-कुर्वन् गृहं गच्छ०॥

मनासे-चेत् तेजस्वी (वरणयोग्यः) सूर्य-भगवानिव रूपेण ग्रस्येव ग्रनुत्तरः देवानां-मधी।

वाहन रूपेया प्रस्ति-यस्य शोभमानं रथवाहन मेव यहं गच्छ० ॥ ५८० ॥

श्चनुरूपो-भवेत्तव ( सः ) श्रीविष्णुः ( यो ) लस्मी(महाश्रोभा)वान् स-एव सुप्तमयोपेतः श्याम-सुन्दरः।

<sup>\*</sup> चित्स्कारासादपूर्वकम् अचित्स्कारं यामीक्रत्य, ग्रदं सात्रश्रमुसीनतां प्रयादीति भावः । स्तदनुष्टप स्वाधीऽव चिन्यः ।

तमिय द्रथ् ज्ञगतम् श्रवतार् दरिय् गर गक् राज़-कुम रिय्॥ द्रपख्य ब्रह्मा ति कुय् म्वनवानंय् वीद् बखनानय न्यथ् मथ्-रूप् । संसार् कुइ व्ययदावान् च्योरिय् गर गक् राज़-कुमरिय्॥ दम् चीविष् छाख् कम् पथ् लेजूमेच् संबद्ध-क्रस्य जन् गंजूमचू जून्। कहन्दि बापण् छाय् रेचू लाचारिय् गर् गक् राज़-कुमिरिय्॥ वुकि वुकि चाय-कुन् ताव कुस्-न अननय वनन्य कुसय् व्यञ् धनकार-पुक्य्। मन् थव् प्रसन् रोज् बोज् कन् दरिय् गर् गक् राज़-कुमारिय्॥ हय् हय् यंमि-संज्रु प्रय् छाय् गननंय् चीविष् सुह् च्लिय् वननंय-मञ्ज् । बूज़मतु कुय् मार् कम् द्राय् भारिय् गर गक् राज़-कुर्मारिय्॥ ५ ८ ५॥ गम-रंस्तु वुकान् कुस् मझ् व्यवहारम् श्रम्दम् फीरि फीरि संसारस्। कम् कम् राज़ कम् कम् संसंरिय् गर गक् राज-कुमारिय्॥

तेनैव ग्रस्मिन् जगति ग्रवताराः घृताः

यहं गच्छ ।।

( भ्रायवा) सनासे-चेत् ब्रह्मा भ्रापि श्रस्ति गुणवानेव वेदं श्रभ्यसन् नित्यं सत्यरूपः ।

संसारं ग्रस्ति उत्पादयन् समन्तादेव

यहं गच्छ ।।

रतान् विद्याय, ग्रसि-त्वं कस्य प्रश्वात् लग्ना

(नित्यचिन्तन-)संकल्पकलनया गलिता इव जोत्स्वा (ग्रिषि)।

bola P bila-bes

क्रस्य कृते ग्रस्ति-ते इयती दुर्गातः

गृहं गच्छ०॥

दृष्टा प्रति त्वां सहनध्मे श्रीस्म न स्त्रीकुर्वन् कथयद्वेत श्रीस-त्वां श्रधुना हितकाराय।

मनः निद्देहि, प्रस्त्रं (प्रस्त्रा ) तिष्ठ, शृणु कर्णी निधायैव युहं गळ्ळ ॥

कष्ठं कष्ठं यस प्रीतिः श्रक्ति-ते घनीभवन्ती

भ्रपद्वाय सः भ्रपयास्त्रति (त्वां ) वनानामेव-मध्ये।

मुतं म्रस्ति-त्वया (प्रसिद्धमेतत्) यतयः कस्य संपन्नाः स्थिराः

यहं गक्क् ।। ५८५॥

निभयः पश्यन् त्रसि मध्ये व्यवहारस

स्त्रेच्छानुकू त्येन परिवृत्य संचारं-गताः (श्वाश्रिताः) संसारस्य । के को-नाम राजानः, के के संसारिणः (श्रूनोऽपि बह्नवो महैश्वर्या सहाराजाः मन्ति)

युष्टं गच्छ ।।

त्याग-वैराग- हेसु रोज् व्यवहारी व्यवहार- मझू व्यवकारी आस्। कृष्ण कर् राग-देश-रेसु खानदारिय् गर गक् राज्ञ-सुमीरिय्॥ १२॥

13. PĀRVATĪ ANGRILY REPROACHES THE DISGUISED ŠIVA, AND ASSURES HIM THAT HE IS ATTEMPTING AN IMPOSSIBLE TASK IN APPEALING TO HER.

हतो बादो कपठ बोह्य वनान कुख न च्य जूगी न च्य बज्ञान ननान कुख ॥ ५ ८ ८ ॥ हिहिय फाल-डोँगि त हायख् कज़ अनान कुख । व्यह् केंह् बोज्ञय न, चय नाहख् छानान कुख् ॥ अवस् खानवट-स्रोतिन खड् खनान कुख् । अवस् मागस् अन्दर् भौनाह् क्नान् कुख् ॥ ५८ ० ॥ वनान् खाराह् फर्जचू, हाराह् रनान् कुख् । गिक्ष् व्यक्षरस् चृह् नावर्-फ्लि कुनान् कुख् ॥ १३ ॥

न च्ह् कुख् जूगि त न च्ह् संन्यास्।

बस्राह् मलनुकु त्रांसिनय् पाम्॥ ५८ २॥
त्रज्ञमडं ह् स्त्र्य कुय् कह्मय् माफ्।

पाफ् मा खस्रम्, न-त दिमहाय प्राफ्।

थियु पिकिहिय् तियु करहाय चाम्।

बस्राह् मलनुकु त्रांसिनय् पास्॥

<sup>14.</sup> CONTINUATION OF PĀRVATĪ'S SPEECH. SHE THREATENS HIM AND PROCLAIMS ŚIVA AS THE ONE OBJECT OF WORSHIP.

(प्रम्यकृतः स्तोपरेगः) त्यागेन-वैरायिण-सहितः तिष्ठ व्यवहारकृत् व्यवहारस्य-सच्चे परोपकारम्भेतः भवः। चे-कृष्णास्य कुरु रागेण द्वेषेण (च) रहितः गाईस्यम् पृष्टं गच्छ०॥ १२॥

सकोधोपास्त्रभामिव प्रतिवद्ति पार्वती ॥ १ ३ ॥ रेखाघो सप्टं सर्वमेव सपर्यास ।

न त्वमेव योगी न त्वमेव बज्जनः (भाषमानः) प्रत्यंत्तीभवद्गिष्ठं ॥ ४८८॥ बाहुर्थं पिचु-पिख्डानि तुलाः च त्रिलाः श्रानयद्गिष्ठं ।

ग्रष्टं किंचित् म्रोष्याधि न, त्वमेव निर्धे (ग्रायासेन) किन्नीभविष ॥ निर्द्यमेव क्रफोबिना गर्ते खनन्निस ।

निर्यमेव माघमाषस्य मध्ये हिममिव विक्रीणाषि ॥ ५९० ॥ क्षययन् (साघमानः) खारीप्रमार्णाः फलस्य (तच्छुलादेः), श्रारीमार्गः (श्रस्यमेव) पचक्कि ॥

गता (च) व्रलराख्यमद्वापद्मधरसी-मध्ये त्वं फाखितखब्डानि पातयन् ं (साध्ययं वंपादनाय) ग्रांच ॥ १३॥

पूर्ववदेव पुनर्वदित श्रीपार्वती ॥ १ ४ ॥

न व्यं ग्रांच योगी न च व्यं मंनामी।

अखनः परिमलनस्य भूषाते चान्तिः (मत्तः) ॥ ५१२ ॥ कूष्मास्डफलविषेष्ठसंभूतः-कमस्डलुः सद्दभूतः श्रस्ति-ते, (तेन) कृता-मण चान्तिः

(विभेषि) पापं मा-स्वित् च्छं-भवेन्मे, ग्रनाया ग्रहास्यं-ते श्रापम्। यया भवेत्-ते-समुचितं, तथा श्रक्तियं त्रासम् (दस्डम्)।

अस्मनः परिसत्तनस्य ।।

<sup>•</sup> खसमञ्चसमेव वद्सीति भावः।

<sup>+</sup> जारी-पणवित्वेदकप्रमाणसुचिते ।

वनुष् काष् कीं ह् कुन शिवजी चा रय्। ज़न् पतिमिय् दह् श्रामंति किय्। महाका सन् कुय् कर्मत् यास्। वसाइ मजनुकु श्रीविनय पाम्॥ किकि-कालन् मा पान् होवुय्। सूँ नुमतु सोरुय् कर्म् रोवुय्। चान्द्रायन् चाम् कर् व्यपवास्। बस्ताह् मलनुक् श्रीसिनय् पास् ॥ ५८५॥ कन् दरिष्रोज् बोज् मंवाद्। च्यथ् थाव् तम् कुन् कथ् थाव् याद् । श्रद कुख् साद् तय् श्रद वन्वास् बसाइ मजनुक श्रीविनय पास्॥ पंपीग् हिहि किय् तर्धन्दिय् पाद्। सुय् खद्-सादन्-ईन्दु कुय् साद् । सुय् राज्ञयोग् सुय् प्रान-त्रयाम्। बसाह् मलनुकु श्रीमिनय् पाम् ॥ कनम् कर् थम् अद वनम् मझ् फोर्। दर्मच लर्य छ्य कमेचू हेर्। दति-धोर् भिव भिव करवृनु मास्। बसाह् मलनुकु श्रीसिनय् पाम्॥ क्रणा चोनु मोलुत माजू कुय् देश्वर्। लोल सान् बोल् ग्रा-भिव ग्रङ्गर्।

कचितं-त्वया कर्णं किमपि ग्रस्ति-न श्रीशिवः त्वया इत्यम्।

प्रायः ग्रम्त्यसमयस्य दिनानि ग्रागतानि सन्ति-ते ।

यद्वाकालेन ग्रस्ति-ते कृतः ग्रासः।

असनः परिमलनस्य ।।

कालियुगेन किंनाम खात्मा प्रकाशितकी है।

(येन) संचितं सर्वमेव सत्कर्म नष्टं-ते।

व्रतं चान्द्रायणाख्यं चर कुर (ग्रनुतिष्ठ) उपवासान् (ग्रनशनव्रतानि)।

भसनः परिमलनस्य ।। ५१५॥

क्यों निधाय समातिष्ठ शृखु सत्वंवादम्।

वित्तं समाधत्स्व तं (शिवं) प्रति, क्यां निधेष्टि स्नृतौ।

ततः ग्रमि-त्वं माघुः तथा ततः वानप्रस्यम् ।

भसनः परिमलनस्य ।।

पद्मपुष्पसदृश्रो स्तः तस्य (श्रिवस्य) पादी।

ष-एव सिद्ध-साध्नामपि श्रस्ति सद्गुरः।

स-एव राजयोगः स-एव प्राणाभ्यासकर्म ।

भसनः परिमलनस्र ।।

कर्णेख कुर हस्तग्रहणं ततः वनस्य मध्ये संचर (हस्तेन कर्णेग्रहणं नाम श्रापणविशेषः)।

धर्मक्षे संनिवेशे ग्रस्ति सरकर्मक्षा ग्रधिरोष्टिणी।

इतः-परं शिव शिवेति कुर्वन् भूयास्त्वम् ।

भसनः परिमलनस्य ।।

हे-कृष्णाख-स्त्रात्मन्\*, तव पिता माता च श्रक्ति-ते देश्वरः। सातिप्रेमभक्ता रटमानो-मव शिवेति शंकरेति।

<sup>🍟</sup> प्रन्यकर्तुः सं प्रति विनयनम्।

# ज़ना ज़ना त्रामख् तर्मन्दुय् दाम्। बस्राह् मलनुकु त्रांसिनय् पास्॥१४॥

15. SIVA, PLEASED WITH PĀRVATĪ'S CONSTANCY REVEALS HIMSELF IN
HIS PROPER FORM, AND PRAISES THE VIRTUES OF
CONSTANCY AND DEVOTION.

प्राच् बी प्रियं फिरन् जूगिस वर्न् घोस् ।

सदा प्रिव-जी तियुय से पैन् वियुय त्रोस् ॥ ६००॥

सत् संवाद् बू जिय साद खग् गव् ।

प्रत् डी प्रियं बन्योव् जूगिस सदा प्रिव् ॥

सत् संवाद ख्यं जि काद्रयं करान् नं ज्ञ् ।

सत् संवाद क्यं जि काद्रयं कज्ञ गक् ।

सत् संवाद जि ने चन् ख्यं त्र जान् गाम् ।

सत् संवाद जि पापन् ख्यं करान् नाम् ॥

सत् संवाद बू जियं सन् चृद् खम् यव् ।

सत् संवाद बु जियं सन् चृद् खम् यव् ।

प्रत् गर् गर् चनस्-सद्भं सोच् दावान् ।

प्रत् गर् चन्यं चनस्-सद्भं सोच् दावान् ॥ ६०५॥

प्रत् गर् चत्यं कुद् स्वास्यूयं जान् ।

प्रत् गर् चत्यं कुद् स्वानं स्वात्स-प्रिव् पान्॥ १५॥

प्रत्-गर् च कुद् स्वानं स्वात्स-प्रिव् पान्॥ १५॥

(येन) जन्मनि जन्मनि भविष्यसि तस्रौव दासः। भस्मनः परिमलनस्य०॥ १४॥

## श्रीपार्वत्याः सकोपोपालकाप्रतिभाषितोत्तरं दृढ्भिक्तिनिश्चयं परौद्ध श्रीमहादेवस्य लिङ्गिवेग्रपराष्ट्रच्या स्रह्णसाचात्कारवृत्तम् ॥१५॥

श्राणपद्मतां दृष्टा परिवर्तियतुं योगिलिङ्गिनः (श्रिवस्र) लिङ्गिलं श्रापिततं-तस्र (लिङ्गिलं यक्का खरूपमास्थित इयर्षः)। (श्रपात्) श्रीसदाशिवः तादृगेव संपद्गः यादृगेव श्रासीत् (वस्तुतः)

वास्तवं संवादं श्रुत्वा साधुः (योगिलिङ्गी) संतुष्टः संपन्नः । श्ररणापन्नतां दृष्ट्वा संपन्नं योगिलिङ्गिनः (वास्तवं) सदाशिवत्वस् ॥ सत्यस्य संवादः श्रस्ति हि वाङ्मानसातीतं (वृत्तं) कुर्वाणः प्रत्यसम् ।

सत्यस्य संवादेन ग्रस्ति श्रिलायाः भवन्ती नवनीतता (कठोरस्य मार्दवं संपद्यते इत्यर्थः)॥

सत्यस्य संवादः नाम श्रन्थनेत्रयोरिप श्रन्ति जनयन् सुप्रकाशम् । सत्यस्य संवादः हि पापिपापानां संभवति कुर्वन् विनाशम् ॥ सत्यस्य संवादं शृत्वा मनः त्वं संतुष्टं संनिधेहि ।

सत्यस्य संवादः (तत्तरस्त्रह्मः) श्रस्ति स्वयमेव सत्तदाशिवः॥ श्ररणापन्नता स्त्यसात्रकाले-एव मोत्तावस्त्रां दापर्यति।

श्रारणापद्गतेव संभवति लोके-श्रालोकं (संसारे सत्प्रकाशं) प्रदर्श-यन्ती ॥ ६०५ ॥

श्ररणापन्नतेव कारयति खात्मरूप-परिचानम् । श्ररणापन्नतया संभवति प्रदर्शयन् खात्मरूपः-श्रिवः खखरूपम्॥१५॥ 16. DESCRIPTION OF THE GLORIOUS APPEARANCE OF SIVA AS HE RE-VEALED HIMSELF TO PARVATI.

The 16th chapter is in Hindi, and is here omitted (vv. 607-617).

17. PĀRVATĪ SEES ŠIVA IN HIS PROPER FORM, AND BEGINS TO SING HIS PRAISES.

वुकुन् जूगिस् बन्योमत् व्याख् रंगा।

खिस्य दृश्रवस् वसान् तस् ग्रेर गंगा॥ ६ ( ८॥

सफोद त्रांमू तस् तन् जि जन् निर्मल् सुद् कोपूर्।

कारोर् सूर्यन्-इन्दि येदु क्याइ वन तसेन्दु नूर्॥

त्रथम् दन् ह्याय् सुद् पंपोश्राइ निश्रलाइ।

तिथय् तिम पेक् दास-वावेत् खास लीला॥ (२०॥१०॥

18. PĀRVATĪ'S HYMN IN PRAISE AND AWE OF ŚIVA. SHE ENTREATS
HIM TO TAKE HER FOR HIS SPOUSE. HE PROMISES TO GRANT
HER PETITION, AND TELLS HER TO GO HOME AND WAIT FOR NĀRADA.

हे प्रिव प्रंकर परकेश्वर हर।

भस्रादर काल-संहीरी ॥ ६ ११ ॥

प्रमरनार्थिक श्रकाल श्रमर

व्वह् मर च्य्य-पत द्यय् सीरी।

स्य् ज़िन्द मरुन् छुद् देवन् ति श्राश्वर

भस्रादर काल-संहीरी॥

सर्तपू वय् हाववृत् छुख् सद्स्वर

च्य् छुख् महा-व्यचीरी।

## श्रीपार्वतीमो हिचेकी षंथागतस्य श्रीभिवस्य तद्तुरूप सिङ्गिरूप-वर्णनं हिन्दीभाषया ॥ १ ६ ॥

### श्रीश्रिवस्य योगिसिङ्गितात्यागोत्तरं स्वस्क्ष्पावस्थान-दर्शनम् ॥ १७॥

षृष्टं-तथा योगिपूर्वेदपस्य संपन्नं श्रन्यत् स्त्ररुपस् ।

(यथा) ग्राहचा त्रुषभं (त्रुषभाष्ट्रः सः) प्रख्यन्ती तस्र श्रिरस्तः राष्ट्रा॥ ६९८॥

शुक्तवर्णो श्रासीत् तस्य मूर्तिः हि इव निर्मलं सः (श्रभूत्) कर्णूरम् । कोटिसंख्य-सूर्योणासप्याधिकोनाभूत्, किनास कपये (यत्) तस्याभूत् प्रभापकाशः॥

हस्ताभ्यां दाभ्यां गृहीत्वा सः (ग्रभूत्) कमलं त्रिशूलं (च)। तावत् (तादृक्षस्वरूपं दृष्ट्वा) तया (पार्वत्या) ग्राधीतुं-प्रसाविता दास्राचरणस्य शुद्धा स्तुतिः॥ ६२०॥ १७॥

तत्त्वरूपदर्भनमनु श्रीभिवं प्रति पार्वत्याः स्तुतिरियम् ॥ १ ८॥

हे-भसपरिमलिताङ्ग महाकालसंहारकर्तः॥ ६२१॥

चे-म्रमरनाषाख्यत्तेत्रनिवास, म्रनन्त (वा तत्त्तेत्राम्ययाखां कालहरख) सृत्युहीन।

म्मर्डं मरिष्यामि ( उपचारीकुर्यो स्वात्मानं ) त्वासुद्धिम्य सद्द-धृत्वा सर्वपरिवारम् ॥

तदेव जीवदवस्थयापि सर्गं समस्ति देवानामपि श्रास्त्रयौत्मादकं (दूर्जभं)।

हे-असपरिमलिताङ्ग ।।

तत्त्वचानस्य मार्गे प्रदर्शयन् श्रवि सद्गुस्पूर्तिः।

त्वभेव ग्रसि सन्महाविवेककृत्॥

च्य कुख प्रश्न त च्य कुख वन्तर भसादर काल-संहारी ॥ च्य् कुख् माता पिता चर-श्रचर भ्य् कुख् बांदव्त बंद् सरी। च्य् कुख् पनुनु त च्य् कुख् व्यपर भसादर काल-मंहारी॥ च्य कुख् विष्णुक्प महेश्वर हे हर संसारम् त्राख् त्रवतारी । राचम् गालिय् वक्य् करूप् खर भसादर काल-संहारी ॥ ६ १ ॥ वीदं भू भोबा कुख् च्ह् विद्यादर च्य वातिथ् कुख् च्वापरि । क्रपा कर्त्तम् कुम् चोनु त्रासर भसादर काल-संहरि ॥ गंगाय गयाय प्रयाग पुष्कर भिक्त पाप-न्यवारी । जन्म कार्या च्य देवन्-देव कुख महेश्वर भसाद्र काच-मंहारी॥ न्यय् सुचि व्ययद्यं पतिमि पदर च्रनन् जगहीय् द्यान परि । द्या म्य कर्तम् द्या-सागर भसादर काल-संहिरी॥

त्वमेव ग्रसि सत्प्रश्नरूपः त्वमेव च ग्रसि उत्तररूपः। स्रे-भसपरिमलिताङ्गः।

त्वमेव ग्रीं माता पिता चराचरात्म-जगतः

त्वमेव ग्रसि बास्यवरूपस संबन्धिरूपस सर्वे (बस्ववः संबन्धिनस सर्वे त्वमेव)

व्यमेव ग्रीष खीयः व्यमेव च ग्रीष परः

चे-भसपरिमलिताङ्ग०॥

व्यभेव ग्रिष विष्णुष्यः महेश्वरः (जगत्यालकः ) हे हर (जगल्लयकर्तः) संसारे ग्रागतस्त्वं ग्रवतारेण ।

रात्तवान् विनाध्य (मुक्तिकरी) भक्तिः कृता-त्वया स्थिरा हे-भक्षपरिमलिताङ्ग० ॥ ६२५ ॥

वेदस्य श्रोभा (साराम्यः) श्रीं खं हे-विद्याधर (सर्वेविद्याश्रय) व्योपकः श्रींस सर्वेतः।

दयां कुष-मिय, ग्रस्ति-मे तव ग्रवलम्बः

चे-भसपरिमलिताङ्ग०॥

भ्रीगङ्गायां गयातीर्थे प्रयागतीर्थे पुष्करतीर्थे स्रे-सद्धर्भफलदातः (तथा) पापनाश्रन ।

त्वभैव देवानां देवः ग्रसि हे-महेश्वर

हे-भक्तपरिमलिताङ्ग ।।

नित्यं सुवेलायां (ब्राह्मसुहूर्ते) उत्तिष्ठेयं राज्यन्त्यप्रहरे

(ते) चरणयोः येजयेयमात्मानं समाधि धृत्वा।

दयां मयि कुष-मयि चे-दया-षागर

च-भसपरिमलिताङ्ग०॥

महाराज़ बनिथ् यितम् ज़टाद्र स्रंत्य् द्वाय् श्र्बिदार् सर्वारी । क्रपा कर्तम् वर्तम् म्य खयंवर मदादेवन् काख-संहारी ॥ भिवनायन् तोर दंपुनस् ब्वह् तिय् कर थिय वनहाम् तिय् राज़-कमारी। खग् रोज् खख-मान् गक् वञ् पनुनु गर भसादर काल-मंहिरी ॥ ६ ३ ० ॥ ग्रंकि ह्यथ् वातिय् नारद-सुनी खर करनावि खांदरंचू तयारी। चिमय त निमय् हार्खय् गिक्य् घर भसादर काल-संहिरी॥ चोनु म्य-ति कृष्णस् प्रयम्-दिगंबर चाञ्य बक्य छम् सर्दारी। श्रोग्रद् मन्य्र जप न्यथ् ग्रडचर भसादर काल-संहारी॥ १८॥

19. SIVA COMFORTS THE AWE-STRICKEN PĀRVATĪ. HE PROMISES
TO MABRY HER IN HER FATHER'S HOUSE, AND RETURNS TO KAILĀŚA.

#इदेवन् दंपुस् ऋज्-हद् कहण् तफ्।

व्वह् कहणस् खग् खार् खार् दफ् काह् गिक्य् दफ्॥६६३॥

यिक्ख् यद्वय् त पख् स्यय्-सूत्य् च्ह् बुञ्च्यन्।

पक्ख्-नय् ऋद कहन् क्याह् गिक् तिह् च्य् वन्॥

महाराजः (वरः) भूत्वा श्रागच्छेः-मे (मद्दरणाय) चे-जटाघर

सह घृत्वा श्रोभमानां जन्मसादितितम् ।

कृपां कुर्स-मिय वृणुयाः-मां मां स्वयंवरेण

चे-भस्मपरिमलिताङ्ग०॥

श्रीशिवनाधेन उत्तरं किष्यतं-तस्ये श्रष्टं तदेव कुर्याम्

यदेव कष्ययेः-मां तदेव चे-राजकुमारि।

प्रश्ना भव सुखेन गच्छ श्रधुना स्वीयं मृहम्

चे-भस्मपरिमलिताङ्ग०॥ ६६०॥

संदेशं घृत्वा प्राप्तुयात्-ते नारदसुनीश्वरः कारियष्यति विवाहोत्सवस्य सज्जनाम्

ग्रागच्छेयं-ते नाम सह-नयेयं-त्वां श्रीघ्रसेव भवेते सुज्ञातम् हे-सम्बर्णारमन्तिताङ्ग०॥

तव समापि कृष्णाभिधस्य (ग्रन्यकृतः) प्रेम (ग्रस्ति) है-दिगम्बर तवैव भक्तिः ग्रस्ति-मे प्रोत्नताधिकारित्वम् । भवौषधभूतं मन्तं जपेयं नित्यं षडचरात्मकम् ।

हे-अस्मपरिमलिताङ्ग०॥ १८॥

श्रीपार्वत्यास्तपः मंतुष्टः श्रीमहादेवः पुनर्पि तत्रगंसनोत्तरं वरदित्सया संवदति ॥ १८ ॥ '

श्रीसद्दादेवेन कथितं-तस्यै श्रायुत्कृष्टं कृतं-त्वया तपः। श्रद्धं कृतरत्व्यादं प्रसन्नः श्रातिश्रयेन कथय किं द्दष्टं-तव कथय॥ ६३३॥ द्वत्कृषि यदि तु श्रायाद्धि सयैव-सद्ध त्वं श्रद्धना। श्रायासि-न-चेत् ततः कर्तवं किं श्रस्ति तत् त्वमेव वद॥

दंपुष् तिम छाम् स्य थिच्का हिमाल-संन्दु थिख्। चिकोटी देवता ह्यथ् तंति स्य वरिष् निख् ॥ ६३॥॥ दंपुस् तमि तोर सोहय चोनु कुइ मंजूर्। ब्बह् कुष् चाय स्ति-स्तिनय कुष्-न केंह् दूर्॥ थिह् प्रामीवख् ब्वह् तथ्-कुन् न्यथ् थवय् च्यथ् । समादण् कुम् समादण् कुम् समादण्॥ ब्बह् यूरि सोज़ख् सत-चंषि ह्यय् श्रहन्धय्। सुकरेर् तिम् करन् इति खांदरं चू कथ्॥ तिमन् पत पान नारद-ऋषु ब्वह् सोज़न्। सदस् प्रकि तिम् तसङ्य वानिय बोज़न्॥ च्ह् गक् व्वञ् माच्य-मोलिस् माच्यराह् वन् । दृ बू ज़िय् यिथु बदन् तिम् इनि प्यठ् इन् ॥ ६ ४०॥ ब्बह् कुष् भिव् मित-रूप वितिष् च्पोह्य्। यमिस् दितु म्य तिमस् चाय् दित्रथ् सोस्य्॥ व्वह् कुष् चाय स्त्य च्य स्त्य चाख् नितोन्यथ्। र इय् कुय् सथ् र इय् कुय् सथ् र इय् सथ्॥ चह् छाख् गौरी व्यह् छुम् ग्रंकर् छुह् का इ बन्। कुइ कर्मतु कर्मनानिय श्रस पैथन् ॥ चा स्रत्य केंड्स्य तफावय् चा-न कन् थाव्। कु इ गौरी- गंकर चंदु म्यय् कुनुय् नाव्॥ दक्षय् नाव् युमु क्रिय् तस् कास संकठ्। दया करवुनु रोज़ न्यथ् व्वय् तिमस् यठ्॥ ६ ४ ५ ॥

प्रमुक्तं-तस्मे तया ग्रस्ति-मे यम एक्का हिमालयस ( एहे ) ग्रागक्केस्त्वम् । त्रिकोटिसंख्याः देवताः सष्ट-ब्रद्धा तत-रव मां वृद्धा नयेरत्वम् ॥ ६६५ ॥ प्रायुक्तं-तस्य तेन । उत्तरं वर्वमेव व्यदीयं ग्रास्ति (मे ) खीकृतम् । ग्रहं ग्रसि त्वया नित्यं-सहवर्त्येव ग्रसि न सिमपि दूरे (व्यतिरिक्तः)॥ यत् प्राज्ञापयिष प्रष्टं तद्वपलच्य नित्यं समाधास्यामि चित्तम्। श्रतिसंबतं श्रक्ति-मे श्रतिसंबतं श्रक्ति-मे। श्रतिसंबतम् ॥ णुहं हुहैव प्रेष्विष्यामि-तानु सप्तर्षीन् सह प्रस्थता। निश्चितं वे करिष्यन्ति इच्च विवाचीसवस्य कर्या ( वृत्तम् )॥ तेषां पश्चात् (तान्प्रति ) स्वयं नारद-देविष प्रहं प्रेषियस्थामि-तम् । प्रेषयेयं-तान्प्रति संदेशं, ते तस्य वाचा श्रोष्यन्ति ॥ त्वं गच्छ प्रधुना मातापितृभ्यां सर्वतृतान्तं कपय । इदं-वृत्तं मुत्वा यथा श्वारोपियथतः तो त्राङ्गेषु त्राङ्गानि ( हर्षेण स्ववपृषि नो माखतः ) ॥ ६४० ॥ ग्रप्तं ग्रस्ति शिवः श्रक्तिक्पेश (ग्रिभिन्नश्रिवशक्तिः) व्याप्य-स्थितः परितः ( सर्वत्र ) । यसे दत्तं (भोगमोचमलं) मया तसे खयेव दत्तं-खया सर्वम् ॥ षाहं प्रास्मि त्वयेव सह त्वसेव मया सह ग्रीस नित्यदा (न कदापि वियुक्तिरावयोः) इदमेव ग्रस्ति सर्वं इदमेव ग्रस्ति सर्वं इदमेव सर्वम् ॥ वं श्रवि गौरी श्रष्टं श्रक्ति शंकरः श्रक्ति को-नाम भेदः। श्रक्ति कृतं श्राद्यदैवेन श्रावयोः पिग्डेक्सस् ॥ ध्वया यह कोऽपि सस विशेषः श्रस्ति-न क्रयौ निधेहि (ससाधानेन शृगु) प्रांक्त गौरीशंबार-इति प्रसिद्धं सम एकमेव नाम ॥ इरमेव नाम यः जिपष्यति तस्य ग्रापाकुर्यो संकटम् (दुःखजालम्)। दयां कुर्वन् अवेयं नित्यदा ग्रष्टं तं प्रति ॥ ६८५ ॥

दुष्ठ्य नाव् जपवन्यन् न्यथ् खर्ग् दावे ।
दुष्ठ्य नाव् युष् जपिय् सुय् मोच प्रावे ॥
बन्धेमंत्रू छाख् ब्वय् छुष् ब्वह् स्तिनंय् च्य्य् ।
त्य त स्य छा-न फर्ख् केंह् छाम् पननं ज्ञ द्विय् ॥
विनय् द्वय् गव् सदाप्तिव् कोहि-केंबास् ।
प्रामय् खोख प्रमिय् प्रयम दह्य श्रास् ॥
विनन् छ्यास् स्य दक्तू बक्ती दथुय् खोख् ।
प्रयम् योगी-ग्रंकर छुख् माजू तय् मोख् ॥ १८॥

20. PARVATI LEAVES THE FOREST OF HER AUSTERITIES, AND RETURNS HOME. HER RECEPTION BY HER PEOPLE.

भवांनी श्राय श्रज़-जंगल् ब-खानय ।
वनय् क्याह् तफ् कहन् श्रोसुस् बहानय् ॥ ६ ६ ० ॥
महामाया स श्रांस्-ना पनि-पानय ।
छुह् सोह् वैक्षोक्य तसंन्दुय् श्रख् निश्चानय् ॥
श्रियस् स्रांत्य-श्रितः श्रुक्तव्य मिल् प्रसिद् श्रोस् ।
द्रथ्य कृष्टिर-क्रमादाह् तफ् कहन् योस् ॥
ह्यींव तम् तप-स्रांत्य तेज् कोताह् ।
वनव कोताह् करय् व्यञ् क्स कोताह् ॥
छुनोव् याञ् तमि पर्श्ननुय् गर-वते-कुन् ।
वृद्धिय् देवव् तिह् छ्रांत् तस् बोज़नावुन् ॥
क्रिय् देवन्-हेन्दिय् देवन् बेडु श्र्य प्रसाद् ।
त्रु गौरी राज़कूरी छुय् श्राफरीं-वाद् ॥ ६ ५ ५ ॥

च्दमेव नाम जपद्रम्यः नित्यं खर्गभोगं दापिय्यति । इदमेव नाम यः (चमाधानेन) जपन्यात् सः मुक्तिं प्राप्यति ॥ चंबिद्धा ग्रिषि-त्वं ग्रहमेव, श्रिष्मि श्रहं नित्यावियुक्तः त्वया । तव श्रिष समापि श्रीष्ति-न श्रन्तरं किमपि (तस्कृते ) श्रीष्ति-मे खात्मनः श्रापयः ॥

च्ह्या द्ययमेव गतवान् श्रीसदाश्चिवः शिखरस्थानं-कैलास्य । ईवृष्या द्यावक्ता ईवृष्या प्रेम्णा (युक्ता) नित्यमेव भूयाः (इति)॥ भवतु-नाम कृष्णस्य मम ईवृशी भक्तिः ईवृगेव प्रेमासञ्चनम्। त्वसेव मम हे-गौरीशंकार श्रसि माता पिता च॥ १९॥

श्रीगीर्थाः पित्रगेहमागत्य तद्नुबन्धि रुत्तम् ॥ २०॥
भवानी प्राग्रता वनप्रदेशात् पितृगेहम् ।
विविध्यामि किंनाम तपश्चरणं श्राषीत्तस्याः हेतुमात्रम् ॥ ६५०॥
(यतः) महामायाश्रक्तिः सा वाषीत्-त्र सम्बर्णेषः (वस्तुतः)।
श्राक्ति-हि वर्व त्रेचोकां तस्या-एव एकं कलामात्रम् ॥
श्रिवेन सहचारिणी (श्रिभिद्गा) श्रक्तिः (इति) श्रादित-एव ऐकां प्रसिद्धं श्रासीत्।
स्वारणविश्रेषेण (स्वातन्त्रालीलामात्रेण) लोकाचारदर्श्रनाण तपसः करणं श्रामाखितम् ॥
(तत्रापि) श्रामुहतां-गतं तस्याः तपश्चर्यया तेजः श्राम्यन्तत्या।
वक्तुं-श्रकां क्षियद्वाम, कुर्यो श्रप्तुना प्रायद्विकाद्वं समाप्तम् ॥
श्रारक्यं यावत् तया संक्रमणं महमार्ग-प्रतिः।
समीद्य हेवैः तद् श्रारक्यं तामुद्धिण संस्तवनं (प्रश्रंसनम्)॥
(यथा) कृतः देवानामपि देवेन महान् तव प्रसादः।
सव, हे-गौरि, हे-राजकुमारि, श्रक्ति श्रम्युद्यवादः (श्रस्ततः)॥ ६४५॥

वृक्षिय् मैनावती गय वारयाह् खम्।
हिमाखय् ते खठाह् खंगु तम् करिन भावम् ॥
प्रज़खवुनु तम् वृकुख् कर्मुक् बंडु खप्रकाम् ।
कंदख् तम् मर्हवा भावाम् भावाम् ॥
ब्वकटि-पान-षठय् श्रीस्य् च सर्तचू खय्।
च ब्वियनय् जय् सदाभित-संज्ञू दथा ख्य् ॥ २०॥

21. HIMĀLAYA AND MĒNAKĀ PRAISE PĀRVATĪ.

प्रयम् श्रोसुय् श्रिव-संन्दु च्यन-कालय् ! करय् व्वह् लोल-पोश्रन् पोश-मालय्॥ ६५८॥ दिच्य हरनञ् कालय् लोल-डालय् सदाभिव् पान क्रोड्यन् बाल-बालय्। चाइय बाख-पान तोयोय बूल-बाखय कर्य् व्वह् खोल-पोग्रन् पोग्र-मालय् ॥ ६६०॥ दचन्-दीग्रक् चंबुय् जब्दंय् मबाबय् च्य वर्ने सदाभिव् विचि किम हाजय्। च च्यूखुमंतु र्तु छुइ पानय पननि कपालय् कर्य व्वह् बोल-पोप्रन् पोप्र-मालय्॥ गनान् छाम् प्रय् वनन्-इंन्द्र पोश् वासय् च जागय् पोश् मिलविष् त्रगे-चालय्। श्वर् हर्णाञ् पालना चानिय इवालय कर्य् व्वर् खोख-पोग्रन् पोग्र-माखय्॥

(तां तथाविषां) दृष्ट्वा मेनका (जननी) संपद्मा ग्रत्यन्तं प्रसद्मा । दिसाखयः (पिता) च ग्रत्यन्तं (प्रसद्गः) लग्नः तखाः कर्तुं प्रशंसाम्)॥ देदीप्पमानः तखाः दृष्ट्यताभां सीभाग्यस्य ग्रतिसद्दान् स्वप्रकाशः । कृतं-ताभ्यां (च) तस्याः ग्रहोभाग्यमिति प्रशंसनं प्रशंसनं (वीष्यया प्रशंसनम्)॥ बाल्यादेव-प्रशृति ग्रासीत्ते तत्र सद्दस्तुसंयोगस्य प्रीत्यासक्तिः ।

बालादेव-प्रश्ति त्राषीत्ते तव षद्वस्तुषंयोगस्य प्रौत्याषितः।
तव श्रूयात्ते जयजयकारः श्रीवदाशिवस्य प्रदान् श्रनुप्रदः श्रक्ति-यां-प्रति
॥ २०॥

श्रीपार्वत्या मादकतसुतिप्रसावना ॥ २१ ॥

प्रेम ग्रासीत्ते परमित्रवस्य जन्मन-ग्रारम्य ।

कुर्यो-त्वत्कृषे श्रष्टं प्रेमपुष्येः (विचिताः) पुष्पमानाः ॥ ६५९ ॥ दत्तानि-(विचितानि-)त्वया स्गणेतस्रेव उच्छन्तिगतानि प्रेमविचनतया

श्रीबदाशिवः स्वयमेव श्रन्विष्टः प्रति-पर्वताधित्यक्षोपत्यक्षम् । तवैव बाल्यावस्त्रायां मंतुष्टीभूतस्ते नित्यबाल्यमनोष्टरमूर्तिः-श्रम्भुः कुर्यो-त्वत्कृते । । ६६० ॥

दात्तिणात्यप्रदेशस्य (ग्रर्थतो दत्तप्रजापितसंबन्धी) श्रपगतस्ते श्रीग्रमेव मनुः तव वरणाय श्रीसदाशिवः श्रागियस्ति मेनापि वृत्तेन (महाप्रश्रयसंभारेख)

लया ( हि ) निखितं प्रश्चसं ग्रस्ति ( सङ्गाग्यं) खयमेव खस्तिन् भानपट्टे

कुर्यो-त्वत्कृते०॥

धनीभवन्ती श्रस्ति-मे प्रीतिः वनानां पुषाणि श्रानियव्यामि व्यथि समर्पयव्यामि पुषाणि मेलियत्वा श्रस्तश्रस्तपूरैः । श्रस्तिं कृष्णस्य पालनं तव स्वायत्तमस्ति

कुर्यो त्वत्कृते ।।

करन् बैक्ति बक्य् चार्ज्य परमम्भी छाड् बक्त्यन् चार्ज्ञ् बक्यंय् नित्यस्वकी । छाड् बक्ती चार्ज्ञ् कासान् सीज्ञ् सकी छाड् बक्य् चार्ज्ञ् बक्त्यन् नेख्बख्ती ॥ २१॥

22. PRAYER AND PRAISE ADDRESSED TO PĀRVATĪ BY THE WHOLE UNIVERSE.

सिमालय-पर्वतिन गरि च्य जायख्। भायख् करने ज़िंग रचपाल् ॥ ६६४॥ परमग्रख्य परमित्रव् क्रांडिन द्रायख् कर्म-स्रत्य सप्नूख् भिवभक्ति-रूप्। भगवय-माया बोज़नय श्रायख् श्रायख् करने ज़िंग रचपाल्॥ ६६ ॥ परमाता-सूर्य-मझ तीज् नंनु द्रायख् प्रज़लि श्रायख् संसारस्। यमि-मझ द्रायख् तथि मझ् चायख् श्रायख् करने ज़िंग रचपाल्॥ ज्ञगतेचू दाता छाख् फलदायख् यस् दिख् च्य् तस् दियि प्रिवजी। सुय् चाय लायख् च्य् तस् दायख् श्रायख् करने ज़िंग रचपार्च्॥ वरने यियिय हाथ् वैकुंठ-नायख् वीगिम् खमनुकु छुय् छाय्यस्।

खुर्वन्ति ( सर्व एव ) भक्ताः भक्तिं तवैव हे परमणके

श्रिक्ति (हि) भक्तानां तव भक्तिरेव नित्यसुक्तिक्षा ।

श्रिक्ति (हि) भक्तिः तव नाणयन्ती श्रक्ताकं संकटम्

श्रिक्ति (हि) भक्तिः तव भक्तानां सौभाग्यणालिता ॥ २१ ॥

पार्वतीं प्रति सर्वे ख जगत: स्तुतिपूर्वे कं कीर्तनम् ॥ ११ ॥

हिमालय-पर्वतस्य गृहे त्वमेव जाता-त्वम् । श्रागता-त्वं कतुं जगत्याः पाजनाम् ॥ ६६४ ॥ परमञ्जेतक्या परमञ्जवं श्रन्वेष्टुं निर्गता-त्वम् सत्कर्मेणा ( जोकाचारविहितेन ) संपन्ना-त्वं श्राभन्नश्चिव-शक्तिस्पा ।

भगवन्याया ( सात्तात् ) दृष्टिपयं श्रागता-त्वस् ग्रागता-त्वं०॥ ६६५॥

परसात्त्र-सूर्य-सधात् प्रकाश्रहण प्रत्यत्तं निर्मता-त्वम् प्रकाश्रियतुं ग्रामता-त्वं संसारमग्डलम् । यन्प्रधात् निर्मता-त्वं तस्मैव सध्यं प्रविष्ठा-त्वम्

ष्रागता-त्वं०॥

जगतः दातृष्या श्रीष फलदात्री

यस्मै दास्त्रिष त्वमेव तस्मै दास्रित (सत्फलं) श्रीश्रिवः।

स-एव तवेव योग्यः त्वमेव तस्य धीसचिवात्मिका

श्रागता-त्वं०॥

वरीतुं त्रागमिष्यति-त्वां (सः) सह-कृत्वा वेकुष्ट-नायकम् (श्रीविष्णुम्) विमानचित्रस्य श्रारोष्ट्रगस्य ग्रस्ति-ते संग्रुपभोगः।

विवासोत्सवेषु ग्रसाङ्गनमध्ये पश्चरङादिना यदिमानाकारं चित्रं लिख्यते
 च जन्मते ।

मानर्थञ् पतिवध् त सती द्रायख्
श्रायख् करने ज़िंग रचपाल्॥
कृष्ण लोल-तारौ सेतार वायख्
वानी भवानी चृय् गिक् स्वद्।
सय् करिय् नाद-व्यंद् बोज़नस् लायख्
श्रायख् करने ज़िंग रचपाल्॥ १ १॥

23. THE LEGEND OF THE ASURA TĀRAKA. HE OPPRESSES THE GODS.

ŚIVA TELLS HOW BRAHMĀ HAS EXPLAINED TO THEM THAT HE

CAN ONLY BE CONQUERED BY ŚIVA'S SON, AND SENDS ARUNDHATĪ AND

THE SEVEN RŞIS AND OTHERS TO HIMĀLAYA TO ASK HIM AND

HIS WIFE TO GIVE THEIR DAUGHTER TO ŚIVA IN MARRIAGE. THEY CONSENT. ARUNDHATĪ, ETC., RETURN TO BENARES AND INFORM ŚIVA.

HE IS PLEASED, AND DIRECT NĀRADA TO SUMMON BRAHMĀ, VISNU, AND

THE OTHER GODS.

स्टेबाइ श्रख् श्रोस् श्रोस् श्रीयसंन्दु बाव्।

तिमस् किथ् स्त-पौरानिख् दपान् नाव्॥ ६००॥
स्वीश्वर् बंडु तपीश्वर् कर्मवानेथ।

मनस् श्रीसस् खनिथ् श्वरदाइ पुरानेय्॥

दथय पाठिन् दिवान्-छ्य वीद-सांची।

तपोवन-प्यठ श्विव-जी श्वाव् कांशी॥

वनारस् नाव् कांशिय-इन्दु छुइ मग्रहर्।

महादेवर् छुइ तिम दीग्रुक् प्रथम् पूर्॥

बसान् युस् तित मोर्चचूर् गथ् बनान्-छ्यः।

सदाग्विव् पान शिव-जूकस् श्वनिय् तस्॥

तत्य् वातिथ् सत् स्वि मंगनांविन्।

तिमन् सारिय् मनिक सिर् वार बाविन्॥ ६०५॥

मानवती पतिव्रता सती च निर्गता-त्वं (सव) श्वागता-त्वं ।।

हे कृष्णाख्य हार्दात्म-तन्त्रीभः वीषां वार्दायष्यि (चेत्) वाषी (परात्मिका) भवानी तवैव संपत्स्वते विद्वा। सा-एव करिष्यति-ते नार-बिन्द्वात्मकं प्रवणापे योग्यम् ग्रागता-त्वं०॥ २३॥

## प्रक्षतत्रक्तवानकिनिक्पणम् ॥ १३ ॥

ऋषिरेकः एकः श्रासीत् श्रासीच्-(च)-तस्य श्रिवात्मपरमात्मनः श्रतिरागः। तस्य सन्ति (लोकाः) सूत-पौराणिक-इति कथयन्तः नाम ॥ ६००॥

(सः) मुनीश्वरः महान् तपस्त्रिनामग्राः सत्कर्मश्रीलः (च)। सनसि श्रासन्-यद्य उठ्टाङ्कितानीव ग्रष्टादश्र पुराणानि॥

(तत्कथनानुष्पं) इत्यं प्रकारेण प्रदराति वेदस्य-प्रामास्यम्।

तपोवन-पृष्ठात् श्रीश्रिवः श्रागतः काश्राम् ॥

वाराणसीति नाम काशीपुरः श्रस्ति प्रसिद्धम् । महादेवस्य श्रस्ति तस्य देशस्य प्रेम पूर्णम् ॥

वास्तवः यः तत्र मोत्तस्येव गतिः संभवन्ती-तस्य।

सदाशिवः स्वयं शिवलोकं ग्रानिययित तम् ॥

तत्रैव प्राप्य सप्तर्षयः त्रानायितास्तेन ।

तेषु सर्वोष्येव मनसः रहस्यानि सम्यक् ग्राविष्कृतानि-तेन ॥ ६०५ ॥

<sup>\*</sup> प्रन्यकृतः स्रोक्तिः। † योगप्रसिद्धः मञ्दः।

<sup>🏌</sup> रतडुनं वेदे पूर्वभूतमेव प्रकाशयित स्त्रत इति भावः ।

श्रदंधती बमै नारद्-सुनीश्वर्। सर्पि इ जिर् तिसन् लंगु वननि ई सर्॥ कुइ तारक-नाम दैत्याह् श्रख् बज़ोरय्। तिमय् न्यूमत्-क्रुह् देवन् राज्य् सोर्य् ॥ किह् तस्-निश देवता लाचार् श्राम्ति । बहार् श्रचाफ् किय् तफ् करनि द्रामिति॥ तिमन् वनुमत् जि कु इ ब्रह्मा-जियन् इय्। कु इ्राज़ी तारक स्थठ् पान भिव-जिय्॥ करिव् तफ् भिव-नाथम् वनि संतान्। जिबिव् श्रद राज्य सुय् ह्ययि तारकस् ज्यान् ॥ ६ ८०॥ सु ह् ता दख् दर्भ-कर्भ-निभ् ययि तंतु-ताम्। शिवस् संतान् व्यत्पण् गिक् यंतु-तास् ॥ बहानाह् ज़हिरुकु तस् द्रथु वनुनु पव्। न-तय् निफ्काम निक्कल् छुय् सदाधिव्॥ गक्किव् लिहि तस् हिमालम् निम् वनिव् इय्। श्रनोन् गौरी वनन् इथ-पाठि शिव-जिय्॥ क्ह प्रमीवान द्रथय-पाठि प्रिव ग्रंकर्। करव् गौरिय स्तिनय् ऋषि खयंवर् ॥ ब्बय्यन् जै-जै ऱ्य-हिहिस् वाग्यवानस् । सदाभिव् पान यिथि यस् कज़दानस् ॥ ६ ६ ५ ॥ दृ बूजिय् सत-ऋषि ऋरंधती ह्यय्। पकान्-गय् वं ज्रुख् हिमालस् हकेकथ्॥

ग्रास्थतौ (विसिष्ठिषिसधर्मिणौ) (च) सद्द नारदर्षिणा।

(ते खर्वे) संपद्माः संनिष्टिताः तान्-प्रति प्रवृत्तः वक्तुं संसरः ॥

श्रीस्त (चि) तारको-नाम दैत्य-एकः एकः श्रतिबली।

तेनैव श्रपनीतमस्ति देवानां राव्यं सर्वमेव ॥

र्षान्त (द्वि) तस्मात् देवाः उद्देगं ग्रागताः।

बहिरेव दूरेषु-प्रदेशेषु बन्ति तपः तप्तुं निष्कृान्ताः॥

तेभ्यः कथितं हि ग्रस्ति ग्रीव्रस्या इदमेव ।

ग्रस्ति प्रसन्नः तारकं प्रति स्वयं श्रीणिवः॥

कुरत तपः (येन) श्रीशिवस्य उद्भविष्यति श्रपत्यम्।

त्रावण्डात ततः राज्यं (स्वं) स-स्व ग्रहीष्यति (त्रापनियष्यति) तारकासुरस्य जीवनम् ॥ ६८० ॥

सः तारसासुरः धर्मोत्-कमर्थः पतिष्यति तत्कालपर्यन्तम् ।

श्रिवस ग्रपतां उत्पन्नं संपत्सते यावत्॥

सिषमात्रं प्रत्यत्तं ( लौकिकं ) तस्य ईदृशं कथियतुं श्रापतितम् ।

प्रनाया निष्कामः निर्वासनः ग्रस्ति सदाशिवः॥

गच्छत यूयं तस्य हिमालयस्य समीपे कथयत इदमेव।

म्मानियव्यासः (म्मानियव्यासि )-तां गौरीं कचयन्ति (कचयित) इस्यं म्मीमिवः ॥

ग्रस्ति ग्राचापयन् इत्यं-प्रकारेण ग्रीशिवः शंकरः।

करिष्यामः (करिष्यामि ) गौयाँ सह वयं (श्रहं) खयंवरम्॥

भूयात् जयकारः त्वसदृशस्य भाग्यशालिनः।

सदाशिवः स्वयं श्वागिमध्यति यस्य कन्यावरणार्थम् ॥ ६८५ ॥

इदं भुव्वा सप्तर्घयः ग्रहस्वत्या सह ।

निर्जग्नः कथितस्तैः हिमालयाय वृत्तान्तः॥

च्ह् कुख् बंदु बाग्यवानय् कर्मवानय्। यियिय् भिवनाथ् ह्ययिय् ख्यय् कज़दानंय्॥ कु इ वीदु अपद् युष् श्रों कार प्य-मञ्ज् यियिय् सन्तव् सुह् चानिस् दारसंय-मञ्ज् ॥ निरंजन् निर्मेख् निर्मन् निराकार्। न तस् कूद्य न तस् खूब्य निराहार्॥ महामायाय चन्दु कुय् कर्मलोनुय्। दिचिय् दर्भुन् चिचिय् सुय् गर चोनुय् ॥ ६८०॥ तिथय् मैनावती य्यक्ति बोजनावुख्। खठाइ साँपंज् प्रसन् श्रांकार् स दिवूख्॥ देपुख् हिमालन् ति मज़ूर् कु इ मज़ूर्। पुनिमू-चंद्रम खंत् म्यय् पूरि-कनि पूर् ॥ दह्य कथ् ख्रथ् यविथ् मानिव् दय-गथ्। म्य बनुमव वाख् लंहि ज्ञानिव् सतो सथ्॥ द्धातुख् रुख्यथ् तिमन्-निग त्राय् कांगी। महादेवस् दंपुख् हे ऋविनाशौ ॥ यिह् कैंक़ाह् ऋख ऋस्य ऋागिया चाञ्। श्रम् क्य बोज़वुन पानय तिमौ माञ् ॥ ६८५॥ दृ बू जिथ् वारया ह् ख्रम् गव् महेश्वर्। तिथय् इं ज़िर् सपंनु नारद् सुनी श्वर् ॥ महादेवन् दंपुस् ग्रंकि बोज् थव् कन्।

गिक्षिय ब्रह्मा-ज्वस् विष्णस् द ह् कथ् वन् ॥

वं ग्रीं महान् भाग्यवान् सुकर्मकृत्।

ग्रागमिष्यति-ते ग्रीशिवः प्रतिग्रहीष्यति-ते व्वतः कन्यादानम् ॥

श्रक्ति (हि) वेदस्य श्रादिभूतः यः श्रों-(प्रणव)-इति-तस्य सच्चे। श्रामसिच्यति-ते संपुखं सः तव हारसध्ये (हारे)॥

(यः) निरञ्जनः निर्मेलः निर्गणः निराकारः (च)।

न तस्य क्रोधः न तस्य लोभः निरपेत्तभोत्यः (चास्ति)॥

महामायाद्यायास्त्वत्कन्यायाः त्रास्ति भाग्यं (भर्तृद्धाः सः)।

दाखाति-ते दर्शनं ग्रागिमध्यति स-एव एहं तवैव ॥ ६९० ॥

तथैव मेनका यदा श्राविता-तैः।

( सापि ) श्रतिश्रयेन संपद्गा प्रसद्गा श्रङ्गीकारं सा दापिता-तैः ॥

प्रतिकथितं-तेभ्यः हिमालयेन श्रीप खीकृतं श्रस्त खीकृतम् ।

पूर्णिमाचन्द्रमाः ( इव ) उदितः ममेव पूर्वदिरभागात पूर्णः ॥

इमामेव क्यां (वाचं) चित्ते निधाय मनाघं देवीं-गतिम्।

मया किंचतं-वः वाक्यं यूयं जानीत सत्यमेव सत्यम्॥

यहीता-तैः गमनानुचा तेभ्यः ग्रागताः काशीम् ।

(तत्र) महादेवाय किंघतं-तैः हे श्रविनाश्चिन्॥

यत्किंचिद्रण ग्रसाकं ग्राषीत् ग्राज्ञा लहीया।

रकामेव क्यां (वाचं) शृश्वद्भिः खयमेव तैः संमता (सा)

11 469 11

इदं शुला श्रतिश्रयेन प्रसद्गः संपद्गः सहस्ररः।

तथेव प्रत्यक्तः संपन्नः नारदः सुनीश्वरः ॥

महादेवेन कथितं-तस्में संदेशं शृगु निधंहि कर्गी (त्वम्)।

गत्वा श्रीब्रस्यो विषावे इसां वाचं वद ॥

चिकोटी देवता द्वाय् श्रस्य निग् विन्।

वृक्तिय् वेलाइ मिमय् तिम् इंजिरी दिन्॥

दृह् बूजिय् द्राव् नारद्-जी तुजून् दव्।

पकान्-गव् विष्णुलूकस् वंतिर्थय्-षव्॥ २३॥

24. NĀRADA GOES TO VIṢŅU, AND, AFTER PRAISING HIM, INFORMS HIM OF ŚIVA'S INTENDED MARRIAGE.

इरि-नारायणस् लंगु वावने चाल्। महाराजा महादेवुनु च कुय् बाल् ॥ ०००॥ चृष् राम-रूप-किनि सीताय तोयोख च्ह् क्रष्ण-रूप-किनि राधाय तोयोख्। तु ज्य च्य किस्य-प्यठ् गोवर्धनुकु बाब् महाराजा महादेवुनु च कुय् साल्॥ च जो जं चू यं ञ् खायण् यगोदाय निग् च्ह् हदुख् खोल-किनि कुञाय निग्। सुदामनि ऋष खायण् कंमू-सिरिचू चान महाराजा महादेवुनु त्य कुय् साल्॥ बनोवुषन् प्रकिष् सिरि-म्बद्ध-स्रंत्य् दिनय् दियास्य स्वद्य त्रय रंटुनय् श्रीक्किणिय्। व्यनच् कं क्नय् दिइस् कोता ह् ज़री-माञ् महाराजा महादेवुनु च छुय् साल्॥ विभीषणम् दित्य संकाय-इंन्ट् राज्य कल्य-पाठ स्थय चंतुष् सुग्रीवसंय ताज्।

त्रिकोटिसंख्याकान् सुख्यदेवान् सहकृत्वा श्रम्माकं समीपे श्रागच्छेयुः।

(यथा) समीच्य समयं समेत्र से साचात्कारं दृद्युः॥

इत्यं श्रुत्वा निष्कृत्तः नारदर्षिः उत्यापिता-(स्वीकृता)-सेन दुत्तगतिः।

श्रासद् (च) विष्णुलोकं प्राप्तीद् ॥ २३॥

विष्णुकोकं प्राप्य नारदार्षविष्णुं स्तौति प्रवृत्तिं च प्रस्तौति ॥ २४ ॥

इरये-मारायणाय प्रवृत्तः कथियतुं वृत्तम्।

हे-महाराज महादेवस्य तव श्रस्ति निमन्त्रसम् ॥ ७०० ॥

व्यमेव राम्र-इपेश सीतायाः (परमशक्तेः) श्रतुष्यः

त्वमेव कृषा-रूपेग श्रीराधिकायाः ग्रतुष्यः।

जत्यापितस्त्वया त्वयेव किनिष्ठकाङ्गुल्यां गोवर्धनाच्यः पर्वतः है-महाराज ।।

त्वया प्रेमसम्पितं नवनीतं भुक्तं-त्वया यश्रोदायाः समीपे त्वं श्रास्थितस्त्वं हाईन कुळायाः समीपे । सुधामब्राञ्चयस्र हस्तेन भुक्तं-त्वया तस्तुलकस्यरेखोः

**इस्तपूरमात्रम्** 

चे-सहाराज०॥

संपादितस्त्वया-सः एक्षेनेव तण्डुलकणचूर्णदानेन सद्दाधनी द्वितीयायाः सुष्टेः (तद्भृष्टणकृते) एकः यृष्टीतकाया-ते श्रीस्त्रिण्या।

विचिप्तिः कृता-तया-ते दास्त्रीष-तस्ते क्रियन्-नाम स्वर्णोदद्विणम् हे-सहाराज् ॥

विभीषणाय दत्तस्त्वया लङ्कायाः राष्ट्रम् प्रिरिष त्वयैव स्थापितं-त्वया सुग्रीवस्य ( राज-)सुकुटस् । 27 च्य बख्रुय् बलिदानवस् ति पाताल् महाराजा महादेवुनु त्र्य हुय् साख्॥ वस्तृत बासकन् स्त्रय् वयु स्य ब्रह्मा बन विथ् तिम् तिथिय् तस् कं रूथ् चमा । च्ह् तोबोख् गोपियन् छुय् नाव् गोपाख् महाराजा महादेवुन च छुय् साख्॥ ०० ॥॥ मरिष् श्रांषि देविकय् गार्मित ग्र संतान् श्रनिष् दितिषम् दिखुक् कं बुयम् च श्रमीन्। तिमन् त्रोसु मरनम् गोमंतु खठा इ का ल् महाराजा महादेवुन च छुय् साख्॥ परिष् विद्या खरन् दिचना मंजूय् ज्यान् गद्यम्त्यय् दिन् मूदुमंतु ऋनिष् मंतान्। षसुद्रम् फंटुम् विदि विदि म्य गेलिम् लाल् महाराजा महदिवुनु त्य कुय् साल्॥ मनस् यालि राग् संतान-संन्दु खठाइ गोम् श्वनिष् तमि क्षेप दित्यम् विष् तमिष् भ्रोस् । कर्न् श्रस्तय त्य-सुन् च्य सुख् फिरान् काल् महाराजा महादेवुनु च कुय् साल्॥ गंखाखर् दैत्य मोर्यन् गंख् तिमम् द्राव् क्रुइ तथ् ग्रंखस् चा चेतुमंतु पान्चज्ञन्य् नाव्। तवय्-वापय् दिनूष् पाञिस् अन्दर् काल् महाराजा महादेवुत् च कुय् साख्॥

त्वया परितोधेश-समर्पितं-त्वया बिन्दानवाय श्रपि पातानराज्यम् है-महाराज्ञ ॥

वसान् (गोपाल-)बलकान् च संग्रज्ञ ग्रपगतः त्वत्तः ब्रज्ञा सप्तुद्भावितास्त्वया ते तथैव (तादृशा स्व) तस्मै (ब्रज्जये) कृता-त्वया जमा।

त्वं मंतुष्टस्त्वं गोपीनां ग्रस्ति-ते नाम गोपास (इति) है-महाराजणा १००५॥

मृत्वा भ्रामन् देवकीमातुः गतपूर्वा घट् पुत्राः ग्रानीय दत्तास्त्वया-तस्यै मनसः निष्कासितस्त्वयां-तस्याः त्वया अत्योत्स्वक्रक्षेत्रः।

तेषां ग्रामीत् मरणकालात् व्यतीतः श्रत्यन्तः समयः हे-सम्रागाज्यः॥

त्रधीत्य ( श्रध्याय्य ) विद्याः गुरुषा दित्तया प्रार्थिता-व्यतः रुचा इष्टं-देयमस्ति-चेत् दातव्य(स्व्वया ) सृतः श्रानीय पुत्रः । सम्रद्गे निमग्नः-स-मे सदिव्या सदिवा मर्मावनष्टा-मे कनीनिकाः

चे-महाराजः ॥

(इत्यं) मनिष यदा रागः (ग्रत्योसुकोन इठः) पुत्रस्य ग्रतिश्रयेन संपद्गस्तस्य ग्रानीय तेन खोस्य (सासास एव) दत्तस्त्वया-तस्मे यादृश (-एव) तस्य ग्रासीत्।

कृता-तेन कृतकृत्यभावेन-स्तुतिः व्यां-प्रति, (यतः) व्यमेव श्रसि विपर्ययन् मृत्युम्

चे-महाराज०॥

श्रङ्घासुरनामा देत्यः ष्टतस्त्वया-सः श्रङ्धः तसात् निर्गतः श्रिक्त तस्य श्रङ्घस्य त्वया संनियतं पाञ्चजन्य-इति नाम । तत्कार्यार्थमेव प्रक्तिप्ता-त्वया जलधेः मध्ये सम्पा हे-सहाराज्य ॥ करिन संगि पन्कि पांडव चाज् पूजा स्रठाह् गव् रग्रंख् राजन् काह् दह् ग्र्या। सुदर्भन-च्क मोर्थन् स्य शिश्रुपाल् महाराजा महादेवुनु ऱ्य कुय् साल्॥ ७१०॥ कुइ कम् तागथ् वनिथ् इति चोनु चर्यथ् ग्रुराह् सास् ऐठ् श्रख् हथ् चिय वर्षथ्। वरिय कुख् बाबुखाइ चृटिय् सुई नि जाल् महौराजा महादेवुनु त्य कुय् साल्॥ बनीविष् क्ष्म यनु यनु प्रथ्-श्रकिस् स्रत्य् कुनुय् श्रीषिथ् करान् श्रोधुख् चृह् दिह् कूंति। खठाह् प्रर्मन्द गोसय् तिथु वृक्षिथ् हाल् महाराजा महादेवुनु च छुय् साख्॥ च खरिय् मनमा जि-किति मन कु जिय् मझिम-योरि राधिकाय-इंन्दि कूर्ति तु लिय्। तिथय्-पाठि वालि भिवजी कद-किन लाल् महाराजा महादेवुनु च छुय् साल्॥ वेक्य थिय-पाठि लकी श्रीस् चय् प्रय् तिथय-पाठि गंकरस् गौरी वर्ज्ञ् खय्। करन् कुय् वारया इ ख्रम् तस्ति हिमाल् महाराजा महादेवुनु च छुय् साख्॥ कुत्य कुख् प्रामवुनु किय् लक्ष-वंदि नाव् सदाभिव-रूप कृष्णस् दर्शनाह् हाव्।

कतु प्रवृत्ताः पञ्च पाग्डवाः तव पूजास्

(तेन) श्रातिश्रयेन संपन्नः द्वेषः राज्ञः किंनास इत्यं श्रोभते (योग्यं नास्तीति)

(तावत्) सुदर्भनेन-चक्रीण इतस्त्वया-सः स-एव श्रिश्चपानः

चे-महाराज्ञ०॥ ७१०॥

श्रीक्त कस्य सामध्ये कथितुं श्रक्त्यात् तव चरित्रम्

सोडश सहस्तं त्रष्ट्री रकं श्रतं क्त्रियः वृतास्त्वया।

(तास्त्र) वृत्वा श्रीस बालकमात्रं क्रित्वा मोहस्य जालानि

हे-महाराजण्या

उद्भावितानि-त्वया रूपाणि भिन्नं भिन्नं प्रत्येकया यह रक-रव मूत्वा कुर्वन् ग्राषीः त्वं रूपाणि कियन्ति (ग्रसंख्यानि)। ग्रातिश्रयेन लिजतः संपन्नो-ऽहं-से तादृशं दृष्टा चरितम् हे-सहाराज्य ॥

त्वया श्रारोपिताः राधिकायाः-कृते (मुक्तमालाया वा) मुक्तफलात्मकाः वृद्धाः

मध्यस्येन (विवाहार्षे) (येभ्यः) राधिकायाः श्रमंखाः (मुक्ताः) रत्यापिताः (प्राप्ताः)।

तादृत्य-प्रकारेण वर्षिष्यति श्रीशिवः वर्षण्डपेण रत्नानि हे-सहाराज्ञ ॥

वृता-त्वया येन-प्रकारेण लक्ष्मीः ग्रामीत् तवैव ग्रनुरागः तादृक्-प्रकारेण श्रङ्कारस्य पार्वती वरणीया ग्रांस्त । कर्तव्यः ग्रस्ति ग्रांतश्रयेन प्रसन्नः तस्यापि हिमालयः

हे-सहाराज०॥

रक-एव मासि दर्तमानः सन्ति-ते लक्तमः नामानि

\* सदामिव-रूपेण भक्तस्य (कृष्णाख्यग्रन्यकर्तुः) दर्भनं प्रदर्भय ।

## श्रवीद-वक्य् वर्ष्पुम् तम् दुयी गाल् महौराजा महादेवुनु च छुय् माल्॥ ७१५॥ २४॥

25. VIȘNU, PLEASED, DISPATCHES NĂRADA TO CALL BRAHMĂ AND THE OTHER GODS. THEY ALL APPROACH SIVA. SIVA DISPATCHES NĂRADA TO WARN HIMĀLAYA, WHO NOTIFIES THE APPROACHING WEDDING. NĀRADA INFORMS SIVA OF THIS. THE WEDDING PROCESSION IS FORMED AND STARTS. VIȘNU LEADS THE OTHER GODS.

दृ वृज्ञिष् श्री-विष्णुजी खग् स्थाह् गव्। वननि लंगु मोनु खीमी श्री-सदागिव्॥ ७१६॥ श्र चिक्व- किनि श्रंसि पकव् हर् ग्रम् थविथ् सन्। च्ह् गक् ब्रह्मा-जियस् वन् स्त्य स्य अन् ॥ गंडिय गुलि द्राव् नारद्-जी दह्य कथ्। वं जून ब्रह्मा-जियस् कथ् श्राव् तस् ह्यथ्॥ खबर् नारद्-जुवन् कंक् ज्याय-ज्याय। चिकोटी देवता बूजिय तिय श्राय॥ खिष् गर्डम् सुरारी कं क् तयारी। शिवस् निज त्राव् श्रद ह्यय् देव् सरी ॥ ७१०॥ गंडिख गुलि त कंदख शिवनायम् नमस्कार्। छाइ क्याइ ऋस आगिया, संरिय् किह् तयार्॥ महादेवन् दंपुख् नारद्-सुनीयर्। मबड़न् ग्रंकि ह्यथ् गिक्न् तंतु तिय् कुइ बह्तर्॥ गिक्ष वंतु नारदन् हिमालयम् द्रय्। चिकोटी देवता ह्यथ् श्रोय् श्रिव-जिय्॥

षाद्देतक्यां-भक्तिं वितर-तसी तस्य (भक्तस्य) द्देतं विनाशय ॥ १९॥ २४॥ स्रे-महाराज्ञ०॥

श्रीविष्णुना तच्छूना प्रत्युच्यते यच विधीयते तहत्तम् ॥ १५ ॥

इत्यं श्रुत्वा श्री-विष्णुः प्रसन्नः श्रविश्रयेन संपन्नः।

कपयितुं प्रवृत्तः श्वसाकं स्वामी श्री-सदाशिवः (श्वस्ति ) ॥ ७१६ ॥

श्रित्तिह्वारा (इव) वयं (श्रइं) श्राग्रिसच्यामः (-मि) इर्षे स्थापीयत्वा सनः।

त्वं गच्छ ब्रसायं वद, सह तं श्रानय॥ बद्धा श्रञ्जलं निर्शतः नारदर्षिः इयमेव वार्तो ।

(गला) कपिता-सेन श्री-ब्रस्थो कपा (प्रवृत्तिः), त्रागतः (नारदः) सं सह-कृत्वा॥

प्रवृत्तिः नारद्विषा कृता (श्राविता) प्रति-देश-देशं (सर्वोन्देवादीन्)। त्रिकोटिसंख्याकाः सुख्यदेवाः श्रुत्वा तदेव श्रागताः॥

म्रास्य गरुडं सुरारिया कृता चन्नना ।

श्रिवस्य समीपे ग्रागतः ग्रनत्तरं रहीत्वा स्वान् सर्वान् ॥०२०॥ बह्या-तेः ग्रञ्जलीन् कृतस्तैः च श्रिवस्वामिने नमस्तारः ।

ग्रस्ति का-नाम ग्रसाकं ग्राज्ञा सर्व-एव सः सज्जाः॥

महादेवेन प्रत्युक्तं-तान् नारद्युनीश्वरः।

प्रथमं संदेशं गृहीत्वा गच्छतु तत्र तदेव श्रस्ति समञ्जसम् ॥ गत्वा (च) कथितं नारदेन हिमालयस्य इदमेव ।

त्रिकोटिसंख्यात्मकान् देवान् सष्ट-कृत्वा श्रागतस्त्वसमीपे श्रीश्रिवः॥ पकान् छाय् म्यय् पतय् तसंज्ञुय् सर्वारी । तयारी कर् तयारी कर् तयारी ॥ खबर् बूज़िथ् बजीविन् प्रोदियान । वज़ान् श्रोसु ज्याबज्या बहु नगार्खान ॥ ७१५॥ सुवाि पाव् माव् स्य व्यञ् दोय-जमान । बनिष् महाराज़ थिथि भिव-नाय् पान ॥ सदाभिवस् निम नारद् सुनीश्वर्। सपनु इ ज़िर् दथोनस् हे महेश्वर्॥ पितव् दिमाच - संन्दि-किनि छान कुतिचू तोक्। वुकूम् तम् वारयाच्-पोठि द्यमण् त दोक्॥ खबर् बूजिय सपेज् सारिचू तयारी। सर्वारी श्रीस् देवन्-इंज़ू च्यारी ॥ वुकुख लग्नाइ यहिंद तथ - प्यठ् किंदिर बीठि। खदय् त्राय योगिनी ह्यय् तय् दितिन् मीठि ॥०३०॥ सदाभिव् द्राव् ह्यथ् चैलोक्य् सोरुय्। लकन्-इन्दि लक् करोरन्-इन्दि करोरय्॥ खिष्य् गर्दुष् चृतुर्भुज् श्री-नरायण्। पकान् श्रम्य छाकान् श्रोसु ग्रंख् वायन्॥ करान् श्रीसिस् लता गंदर्व सरी। इरे गोपाल श्री-गोवर्धन-द्रि ॥ १५॥

श्रागच्छन्तः सन्ति ममैव पश्चात् तस्य सादिमुख्याः (सहचराः)।
सञ्जनां कुम सञ्जनां कुम सञ्जनाम् ॥
वृत्तान्तं श्रुत्वा वादितास्तेन (हिमालयेन) वस्तवार्षपटहाः।
ध्यायमानः श्रासीत् प्रतिस्थानं सहान् श्रानकादिवाद्यनिवहः
॥ ७२५॥

इष्टानुकूतः समागतः मे श्रघुना प्रचारः-समयसः ।

(यतः) भूत्वा महान्वरः श्राग्रामित्यति श्रीशिवः स्वयम् ॥

(श्रनन्तरं) श्रीसदाशिवस्य समीपे नारदः भ्रनीश्वरः ।

संपन्नः प्रत्यत्तः कथितं ( -च )-तेन-तसी हे-महेश्वर ॥

म्रागच्छत हिमालयस-द्वारा नास्ति कस्रापि (वस्तुनः) विलम्बः। दृष्टं (-च)-मया तस्र म्रायन्त-प्रकारेण म्रोदार्थे धेर्पे (च)॥

( सतत् ) वृत्तं मुत्वा संपन्ना सर्वप्रकारेख सज्जना ।

श्रम्बह्हस्यादिवाहनानि श्रासन् देवानां समन्तात्॥

समीत्तिनं-तेः विवाहसुहूर्तलग्नं ग्रहाः (सूर्योदयः ) नत्र-स्थानेषु सेन्द्रायां स्थिताः ।

> सिद्धिः श्रागता योगिनीः गृष्ठीत्वा तस्य (लग्नस्य) दत्तानि-तया शुभचुम्बनानि ॥ ७३० ॥

षदाश्रिवः निर्गतः गृडीत्वा त्रैनेक्ससुख्यान् सर्वान् । नत्त्रसंख्याकानां नत्तान् कोटिसंख्याकानां कोटीः ॥

त्राषद्य गरडं चतुर्भुजः श्रीनारायणः।

गच्छन् ग्रमृतं षिञ्चन् ग्राषीत् श्रङ्घं वादयन् ॥ कुर्वन्तः ग्राषन्-यस्य स्तुतीः गन्धर्वाः षर्व-एव । हे-हरे गोपाल हे-गोवर्धनधर (इति)॥ २५॥ 26. THE GANDHARVAS PRAISE VIȘNU.

तोठान् च्य कुख् बिक-बावस । म्याम-रूप लगयो राम-नावम् ॥ ०३४॥ सासिम्बख गीय कुय् ग्यवान् भ्रेषनाग् राष्- चन् श्रासितन् स्य चोनुय् राग्। जनख्-राज च्य्य करनोव्यन् त्याग् राज-भर्त्वहरियस् दितुष् वैराग्। योग-किनि तो योख् असुंड-कावस् ग्याम-रूप लगयो राम-नावस्॥ ०३५॥ ग्रंख-मञ्ज ग्रब्द्-चावनम् लगयो बोज़वुनु मोच् दावनम् लगयो । त्रमवुनु म्वख् दावनम् लगयो नाग्र-रस्तिस् यावनस् सगयो। लगयो सथ्-रूपिकिस् खबावस् श्वाम-रूप लगयो राम-नावस्॥ हे भिव केमव कुम् चोन् दास् प्रिव-रूप वसवुनु कुख् च्ह् कैलास्। राम-क्षेप खंकाय करवुनु डास् क्रथा- ह्प-किनि कुख् खेलान् राम्। तार् दिम् मोइनिष् दंरियावष् म्याम-रूप लगयो राम-नावम्॥

सुख्यमय्यं च श्रीविष्णुं प्रति गन्धर्वादीनां स्तुतिप्रस्तावः ॥ २६॥

चे-म्यामद्य उपहारीभूयोमं-ते रामेति-नाम्न ॥ ७३४ ॥
सद्यसुर्खेः कीर्तिगीतिं म्रस्ति-ते गायन् मेमनागः
रात्रिन्तितं भूयान्नाम से तवैव म्रनुरागः ।
जनकराजः त्वयैव कारितस्त्वण-सः सर्वसंसारत्यागम्
राज्ञी-भर्तृहरये दत्तं-त्वयैव वैराग्यम् ।

योगविधानेन संतुष्टस्तं भुसुगड-काकस्य

चे-ग्यामहप्रा ॥ ७३५ ॥

श्रद्धभाषात् श्रव्हप्रकाशनस्य उपदारीभवेयं-ते
तच्छ्रुतिसमकालमेव मोत्त-वितरणस्य उपदारीभवेयं-ते।
दस्तमश्रीलस्य मुखस्य प्रदर्शने उपदारीभवेयं-ते
श्रवन्तस्य योवनसौन्दर्धस्य उपदारीभवेयं-ते।

उपहारीभवेयं-ते सत्यदपस्य खभावस

चे-ग्यामखप०॥

हे जिवात्मन् मेशवात्मन् ग्रस्मि तव दासः

श्रिवस्वरूपेण वास्तवाः ग्रसि त्वं मेलासे।

रामबपेण लङ्कायाः कुर्वन्निष पर्वनाशम्

कृषाक्रेण प्रवि-त्वमेव क्रीडन् रासलीलाम् ।

तारं देष्टि-मे मोद्वात्मकायाः मद्वानद्याः

चे-थामदप०॥

कति यवि समयन् कंसस् ज़ोर् कित रुज़ू रावणस् तिक्रू दोर-दोर्। कति रूदि लंकाय बाह् प्रय पोर् त्रज्-ताञ् संसार् कस् इद् सोस्। क्मि दौफ् प्रज़लोवु मज़् वावस् ग्याम-क्रिप लगयो राम-नावस् ॥ सर्व-थापख् छुख् मझ् मनस् कृष्ण-कृष् दरिथ् मञ्च वनस् कल ह्यथ् वामन्-जीवनस् श्राञ्चर् चा होवुष् श्रर्जुनम्। चाञ् वितय-इन्दु छुम् म्य हावस् ग्याम-रूप लगयो राम-नावस्॥ रामचन्द्र भौतल् कुय खवाव् पुनिमू-दह भिव-त्रार्ती करनाव्। चन्द्रचूंड सूर्य-हिड्ड् दर्श्यन् म्य हाव् कृष्णम् भिव-लोल तिथु गंज्राव्। विथु पार्थी करि दरि मावस् म्याम-क्प लगयो राम-नावस् ॥ ७४०॥ २६॥

SEL SIGHT EVENING

कुत्र-नाम निहितानि समयेन कंसस्य वीर्याण

कुत्र-नाम स्थिता रावणस्य तादृशी प्रधावशीलता ।

कुत्र स्थितानि लङ्कायाः द्वादश्र श्रतं पुराणि

ग्रदा-यावत् संसारः कस्य स्थितः सारभूतः ( भ्रुवः )।

क्षेत्र दीपः प्रकाशितः मध्ये वातस्य

हे-ग्यासहप्रा

षर्वव्यापकः ग्रिषि-त्वं मध्ये मनसः

कृषाद्यं पृता मध्ये वनस्य ।

श्रिरः क्रित्ता वामनजीवना खस्य

श्राम्बर्येष्ठपं त्वया प्रदर्भितं-त्वया ग्रर्जुन।य ।

तव भक्ति(-दार्क्यस्य ) त्रस्ति-मे मे कुतुकम्

हे-श्यामक्पण ॥

हे-रामचन्द्रात्मन् श्रीतलः श्रक्ति-ते स्वभावः

पूर्णिमा-दिने श्रिव-श्रारती-नामिका-दयाक्रन्दस्तुतिं कारय-माम्।

हे-चन्द्रचूड सूर्यवल्दीयमानं दर्शनं सम पदर्शय

कृष्णाख्यस (मे-ग्रन्यकर्तुः) शिवपीतिं तादृश्रीं घनीकुर ।

यथा (नित्यं) पार्थिवलिङ्गात्मश्रिवार्चनां करिष्यति व्रतानि-करिष्यति श्रमावस्राहीनाम्

चे-ग्यामरूप०॥ ७४०॥ २६॥

27. THE AUTHOR EXPLAINS THAT HE CANNOT DESCRIBE THE GLORY OF \$IVA'S WEDDING, WHICH EVEN THE GODS ARE UNABLE TO PRAISE.

कलन् स्थम् ज्यृत् डलन् सुस् सुय् सर्थय-सय्। कुइ कम् ताकय सुइ करि तिम खांदरं चू कय् ॥० ४१॥ समेम्ति ऋषि साल्र् क्याह् वनय् कूति। सदाभिव् श्रोस् किथु त कम् श्रीसिस् तमिस् स्रंत्य्॥ महापुरमन् महादेवुनु महातिमय्। वतुनु दर्जव् म्य व्वद् काय-पाठि वातिय्॥ तसंज्ञू खीला कठिञ् गमिनू छाह् देवन् । वनुनु पच्या श्रद श्रस्थ मूर्खन् त जीवन् ॥ वनय् क्याह् मूर्ख-बावाह् द्रणु वनुत् छुय्। फक्ष भित्रनाथ-संन्दु नावा ह् वनुत् छुय्॥ ७४५॥ रिनस् खनवट-स्तिन् खड् खनुनु कुय्। श्रनिस् रूपम् श्रंदर् वावा ह् श्रनुनु छुय्॥ द्रिषम् कु बिसंय् कु इ ्कति त्यु इंदय् कु इ ्कति मू ब् करान् कुष् स्वक्रमर् श्रति कुम् गक्रान् तुल्॥ कलन् छाम् ज्यृत् उलन् ज्वद् छाम् वनय् च्या ह्। परय् जीला करय् व्यञ् क्ष कोता इ॥ २०॥

28. THE AUTHOR AGAIN EXPRESSES HIS INABILITY AND UNWORTHINESS.

सदाभिव स्वीमियो कुस् विक्त स्नूत्य्। बन्योमेतु पाप-ग्रेबास् कड् त स्नूतुय्॥ ७४८॥ ब्रह्मादिभिरपि स्रोतुमग्रकास्य श्रीभिवहत्तस्य वर्णितुमत्यभक्ततं स्त्रीयं मन्यमानो ग्रन्थकददिति ॥ २०॥

मुकीभवन्ती श्रिक्ति-में जिल्ला चञ्चलीभवन् ग्रिक्ति ग्रस्येव सत्यमेव-सत्यम्।

त्रस्ति कस्य सामर्थे सः करिष्यति तस्य दस्तवस्य निकपसम् ॥ ७४९॥

समेताः ग्रासन् जन्याः किं विदिष्यामि कियन्तः (ग्रमंख्याः)।
सदाशिवः ग्रासीत् कीदृशः के च ग्रासन्तस्य तस्य सहचराः॥
महापुम्माणां (ग्रापि) महादेवस्य माहात्म्यम्।

वर्त्तुं दुष्करं मम बुद्धिः क्षेन-प्रकारेण पर्योष्काति (तन्माचारम्यं वस्तुम्)॥

तस्य स्तुतिक्रिया कठिना संभूता ग्रस्ति देवानाम् ।

कथितुं योग्यमस्ति-किंततः ग्रसाकं मूर्कांकां देहिनां च॥

कथिययामि किंमीर्क्षमेव ईंदृक् कथनीयं ग्रस्ति।

क्षेत्रलं श्रीशिवस्य नाममात्रं कथनीयं त्रास्ति ॥ ७४५ ॥ क्रकास्य कफोस्थिना गर्तः खननीयः (इव) श्रस्ति ।

ग्रन्थस्य (इव) रूपस्य दर्भनविषये वायुः (कीदृगूपोऽस्तीति पृच्छा इव) ग्रानेयः ग्रस्ति ॥

ई दृशस्य वृत्तस्य श्रम्ति कुत्र ग्रग्रभागः श्रम्ति कुत्र मूलभागः । कुर्वन् श्रम्भि षंत्तेपणं (परंतु ) श्रत्र श्रम्ति-मे संभवन् दैर्धम् ॥ मुकोभवन्ती श्रम्ति-मे जिल्ला, तरलीभवन्ती बृद्धिः श्रम्ति-मे,

कर्णायव्यामि किम्। पठिष्यामि स्तुतिं करिष्यामि श्रधुना इत्तान्तं समाप्तम् ॥ २०॥

खासामर्थ्यमयोग्यलं च प्रकटयन्यन्यक्तदेव पुनर्वद्ति ॥ २ ८ ॥ हे-सदाश्रिव खामिन् श्रीम भक्तग हीन-रव । संपन्नः पापात्मश्रिलाहणः जहः भिक्तिहणः च ॥ ०४९ ॥ द्या दर्भस् जुनेय् केंं ह् कुम् न मैलंय्। कर्नेलय् कुष् कर्नेलय् कुष् कर्नेलय् ॥ ०५०॥ श्वहंकारन् बनोतुमंत् खनौ रंख्य । महाह् श्रीसिण् महन् कर्मतु व्वह् इंखुय्॥ मि विन् वंस्र् विषय् किम् कुम् न श्रुच्य्। फक्ष दंद्रिय्-खखंचू क्यम् वार क्चूय्॥ पश्चन्-हंन्द-पाठि कुस् खाय् चाय् श्वंगान् ब्वह् । मगान् मथ् हुम् दिझकु खख् हुस् मंगान् व्वह् ॥ ग्रमान् कुष् न समान् कुष् सूवमंय् सुन्। क्नान् त्या तवय् छाम् चूवसंय् कुन्॥ खाइ कुम् मद् त छाम् न वासना यद्। गक् ख् काय-पाठि स्वद् म्य काम् न तिकू य् व्वद् ॥ ७ ५ ५ ॥ न जानय् योग् पूजा नय् लता द्यान्। न जानय् यज्ञ बक्य् न संद्या आन्॥\* न ज़ानय् वीद् पर्नु खरून् न नावंय्। न ज़ानय् तक् न ज़ानय् विकि-बावय्॥ न कुम् पंरमंत् प्रास्त् नय् पुरानय्। वु किय् जूकन् कुनय् कुम् त्रय् दरानय्॥ थविथ् त्रथ् छाम् खाने चू श्रासान् मनस् कल्। खसान् छुम् कूद् असान् त्रासान् पतय् लल् ॥

<sup>\*</sup> न ज़ानय् पार्थि-पूजा नय् लता चाज्। न ज़ानय् खारती न त्रान् संद्यां॥ इति पाठान्तरम्॥ † न ज़ानय् ज़फ् करनु। इति पाठान्तरम्॥

दयायां घमें प्रत्येव कापि श्रम्ति-मे न कविः।
कुवैल-एव श्रम्मि कुवैल-एव श्रम्मि कुवैल-एव॥ ७५०॥
श्राभिमानेन संपादितः गुणैः विहीन एव।
मन्नः भूत्वा मोडेन कृतो-ऽस्मि श्रष्टं हस्तिकृपः॥

मिलनानि वस्त्राणि त्राच्छादितानि सन्ति-मे, श्रक्ति न श्रुद्धः।

क्षेत्रलं इन्द्रियमुखस्य ग्रस्ति-मे सुष्टु स्विरेत ॥ पश्रनां-सदृश्वत्या ग्रस्मि जग्धा पौला स्वपन् ग्रहम् ।

विसारत् सत्यं ग्रस्ति-में, हेहस्यैव सुखं ग्रस्ति कामयन् ग्रहम् ॥ शाम्यन् ग्रस्ति न ग्रतुसरन् ग्रस्ति लोभं प्रत्येव ।

पातयन्ती तृष्णा तेनैव-चेतुना ग्रस्ति-मे सोभं प्रति ॥ ग्रितिययेन ग्रस्ति-मे सदः ग्रस्ति-मे च न वासना शुद्धा । संपत्स्यसि केन-प्रकारण सिद्धः सम ग्रस्ति-मे न तादृशौ बुद्धिः॥ ७५५॥

(तव) न जानामि योगं पूजां नैव स्तुतिं ध्यानम् । न जानामि यज्ञं भिक्तं न संधां स्नानम् ॥ न जानामि वेद-पाठं स्नार्णं न नामः (तव)।

न जानामि तपः न जानामि भक्ति-भावम् ॥ न श्रक्ति-सया श्रधीतं शास्त्रं नैव पुराणम् ।

समीच्य लोकान् प्रत्येव ग्रस्मि व्रतानि धारश्न् ॥ निधाय व्रतानि ग्रस्ति-मे भुक्तप्रयमेव वर्तमाना मनसि कलना । ग्रारोइन् ग्रस्ति-मे क्रोधः इसन्ती वर्तमाना ग्रन्वेव ललना

(कुत्तिश्व)॥

<sup>\*</sup> न जानामि पार्थिवसिङ्गपूजां न स्तुतिं तव । न जानामि खातिस्तुतिं न स्नानं संधाम् ॥ इति पाठान्तरस्य ॥ ः † न जानामि॰जप-करणम । इति पाठान्तरस्य ॥

म वुक् स्यय् कुन् उमानायो चमा कर्। च्ह् वुक् पनञ्जय दयाय कुन् दया कर्॥ ७६०॥ खवर् च्यय् छय् बह् छुम् अन्तर्बहिः किण्। च्ह् कु व् यिथु विथु नमकाराह् च तिथु कु य्॥ मक्षेमंत् कुस्, स्रठाह् कुस् मूर्व् नादान्। तवय् जान।न् बह् कुस कुम् मासुकु पान् ॥ खबर् कें इ क्यम् न द्रय् मासम् बन्धोव् कथ्। खबर् केंह् काम् न काम् काय-पाठि व्यत्पय्॥ त्रन्द्रि-किनि काल मारान् कुम् च्पोदय्। न्यवरि-किनि छुम् वनान् प्रारब्द् छुइ मोहय्॥ त्रसथ् वीनी वनान् कुष् कुम् उलान् मन् ! ऋपंजु पंजु बूज़ि बूज़िय् छुस् थवान् कन्॥ ७६५॥ न्यवर् तज़र् अन्दर् सोहय् मच्चर् छुम्। खचर् छुम् तय् खचर् छुम् तय् खचर् छुम्॥ तिकृय् कामंचू म्य छम् नेचन् अन्दर् ज्याय्। नज़र् यामथ् दिवान्- कुष् छाम् गक़ान् राय्॥ म वुक् स्यय् कुन् डमानायो चमा कर्। च्ह् वुक् पन ज़य् दयाय कुन् दया कर्॥ खनर् सोह्य च चय् मन् म्योन् कूठु किथु कुय्। त्ह् कु ष् विष् विष् नमस्काराह् च तिष् कुय्॥ गराइ वनान् कुमय् निर्मन् निराकार्। गराच् वनान् कुमय् ग्रंभो जटादार्॥ ७००॥

मा पथा मामेव प्रति, " हे उमानाच तमा कुर।

त्वं पत्र्य स्वकीयामेव दयानुतां प्रति, दयां कु ॥ ७६० ॥

विदितं तवैव श्रस्ति-तं श्रष्टं श्रस्ति श्रन्तर्विष्टः (च) कीदृशः।

त्वं ग्रसि यादृक् यादृक्(क्षः) नमस्तारः (यम) ते तादृक् ग्रस्ति ॥

विमलेन-स्पूलीभूतः श्रासि, श्रातिशयेन श्रासि मूर्कः निर्वृद्धिः।

तेनैव-हितुना जानानः श्रष्टमस्मिति (ममतां) श्रस्ति-मे मांसमयः

खात्मा ॥

विदितं किंचित् ग्रस्ति-मे न इदं मांसं संपन्नं कस्य-वस्तुनः।

विदितं किंचित् ग्रस्ति-मे न ग्रस्ति-मे केन-प्रकारेण उत्पत्तिः॥

ग्रनःकरणहारा अम्याः ददन् ग्रांस समन्तादेव।

बाह्यव्यवद्वारेश श्रीका क्ययन् प्राथ्यं श्रीका सर्वमेव ॥

श्रवयां वाचं कषपन् श्रक्ति, श्रक्ति-मे तालीभवन् मनः।

त्रसत्यं सत्यं श्रुत्वा श्रुत्वा श्रीका संनिदधन् कर्यो। १६५॥

विदः तनुता ग्रन्तः सर्वमेव स्थौल्यं ग्रस्ति-मे ।

मालिनां श्रील-मे मिलिनां च प्रक्ति-मे पुनः मालिनां श्रीकि-मे ॥

तादृष्येव कासनायाः अस ग्रस्ति-मे नेत्रयोः सध्ये स्थितिः (ते) ।

दृष्टिं यहा ददासि ग्रस्ति में संभवन् संकलाः॥

मा पण्य मामेव प्रति, हे-डमानाण समां कुरा।

वं पथ्य खकीयासेव दयानुतां प्रति, दयां कुर ॥

विदितं सर्वमेव तव ग्रस्ति-ते यनः सदीयं कठोरं की दृक् ग्रस्ति ।

तं श्रीय याहुक् याहुक् नमस्कारः (सध) ते ताहुक् श्रीस्त ॥

कशचित् कथयत् श्रस्मि-त्वां निर्श्वाः निराकारः ।

कदाचित् कथयन् ग्रस्नि-त्वां डे-श्रमो जटाधर ॥ १०० ॥

<sup>\*</sup> मन्त्रभीष कुत्वितानि मा समीच स दति भावः।

गराह् वनान् कुषय् कुय् न चा काँह् रंग्। गराह् वनान् कुसय् को फुर् किय् श्रंग्॥ गराह् वनान् कुमय् निर्जूब् निष्क्रिय्। गराह् वनान् छु सय् छाय् बाव चूय् प्रय्॥ गरा ह्वनान् कु सय् खटिथ् रटिथ् वन्। गराह् वनान् षुषय् पानय् चृह् हन् हन्॥ गराह् वनान् छुसय् स्रों कार्रसुय् व्यंद्। गराह् वनान् छुम् नय् म्वड् न ऱ्यय् श्रंद् ॥ 💹 🕬 गराह् वनान् कुषय् श्रगोर हे-खच्छंद् ! गराह् वनान् कुषय् बे-सिस्लु-सानंद् ॥ ७०५॥ गराह् वनान् कुषय् कुख् भात्मा प्रान्। गराह् वनान् छ सय् छ ख् योग् त जान्॥ गराह् वनान् कुषय् बंडू क्यय् च्य दया। गराह् वनान् छुप्रथ् केँह् छुय्न पर्वा॥ गराह् छुय् विष्णुक्षपय्-किनि मकुटा । गराह् छाय् गिवर्छपय्-किनि च्य जटा ॥ व्यह् हुस् दन्-त्यन्-त्रंदर्गोमत् वरांशी। कुन्य हुख् श्रासवुनु केलास-वासी ॥ च्य कुम् ज्ञानिय चुह् कुख् कियु हिह् निराकार ।

च्ह् कुख् थियु तिथु तिथब् बय्यनय् नसम्कार्॥ ७८०॥ २८॥

कराचित् कथयन् श्रक्ति-त्वां श्रस्ति-ते न तव कथ्यित् रागादिः । कराचित् कथयन् श्रक्ति-त्वां कपूरस्य(-इव) सन्ति-ते श्रङ्गानि ॥

कराचित् कथयन् ग्रिक्मि-त्वां निर्लोभः निष्क्रियः (इति)। कराचित् कथयन् ग्रिक्मि-त्वां ग्रस्ति-ते भावस्यैव प्रोतिः॥

कराचित् कथयन् श्रिक्सि-त्वां गूठं गृहीत्वा वनरुषः (इवागाधः )।

कदाचित् कपयन् श्रसि-त्वां खयमेव त्वं ग्रंशमश्रम्॥

कदाचित् कथयन् श्रसि-त्वां प्रखवस्य बिन्दुरुपो (ऽसीति)।

कदाचित् कथयन् श्रस्मि निंह श्रादिः न तव श्रन्तः॥

कदाचित् कथयन् ग्रसि-त्वां श्रघोर हे स्वच्छन्देति।

कराचित् कथयन् ग्रस्मि-त्वां ग्रनुपमसादृग्य-इति ॥ १०५ ॥

कदाचित् कथयन् ग्रस्मि-त्वां ग्रिष ग्रात्या प्राणकपः।

कदाचित् कथयन् ग्रस्मि-त्वां ग्रसि योगः चानं च॥

कदाचित् कथयन् ग्रस्मि-त्वां महती श्रस्ति-ते तत्र दया।

कदाचित् कथयन् ग्रसि-त्वां किंचित् ग्रस्ति-ते न भयम्॥

श्रदाचित् श्रक्ति-ते विष्णुरूपस्य मुकुटम्।

कदाचित् श्रक्ति-ते शिवरपस्य तव जटा ॥

श्रष्टं ग्रस्मि दोलायमानः संपन्नः उदासः ।

एक-एव ग्रींस वर्तमानः कैलासवास्तवाः॥

त्वां कः जानाति त्वं ग्रमि कीदृक् निराकारः।

व्यं श्राप्ति यादृशः तादृशः, तादृशः (तादृशाय) भूयात्ते नसम्बारः॥

TO REFERENCE IN THE PARTY

29. THE REJOICING IN THE HOME OF HIMĀLAYA AT THE APPROACHING ARRIVAL OF ŠIVA. NĀRADA IDENTIFIES TO MĒNAKĀ THE MEMBERS OF THE PROCESSION, AS FROM A HIGH TOWER SHE WATCHES THE APPROACH. HER LAMENTATIONS ON ŠIVA, IN HIS ASCETIG FORM, BEING POINTED OUT TO HER. SHE REFUSES TO BE COMFORTED. PĀRVATĪ, ON THE OTHER HAND, IS ENRAPTURED, AND CONSOLES HER MOTHER.

वनय् क्याइ वाति तिम् नज़दीख् यख्-बार्। हरे: नारायणम् बय्यनस् नमस्कार् ॥ ७ ८ १ ॥ तिथय् ऋद पाञ्च जन्य नोमु गंख् वोयन्। श्चिवः ग्रंभुः करिय् श्वव-ग्रब्ट् लोयुन्॥ प्रब्द् वूजिय् खाउ। इ खाग् गैय् सौरी। वननि लंगि वांचू शिव-नाथझ् मवारी ॥ तिथय मैनावती गय वार्या इ खग्। सर्वी खत थंदु वुकुन् वंगानुकुय् पण्॥ खिष् तं चि- षठ दं पुन् पि स्यम् नज़र् दूर्। वुक्रन् भिव-जी आसि किथु कुम् प्रयम् पूर् ॥ ० ८ ५ ॥ वियम् महाराज कियु राज्ञमायं। कथ चीविय लगस् बह् रथ-सवार्य ॥ लगस् त्रथ् स्वतः-जञ्यानस् लगस् बह्। लगभ् महाराज-सामानम् लगम् बह्॥ गुरिस् खमनस् पथर् वसनस् लगस् बह्। खंदर् म्यखस् र्तिस् असनस् लगस् बह्॥

लगस् काम्खाव -ज्यासन् लगस् बह्।

लगस् अतलास-पेज्यामन् लगस् बह्॥

## प्रक्रतवृत्ता । १८॥

क्यण्यामि किं-नाम, प्राप्ताः ते समीपस्थानं युगपत्।

हरये नारायणाय (प्रधानपुरुषाय) भ्रूयाद्वास-तस्मे नसस्कारः॥ १८९ ॥

तथैव (तत्काते) ततः पाञ्चजनां नाम श्रङ्खः ध्पापितस्तेन ।

श्रितः श्रम्भुरिति कृत्वा कल्यायप्रश्रम्बः प्रचालितस्तेन ॥

श्रद्धं श्रुत्वा त्रतिश्रयेन प्रस्त्राः संपद्गाः सर्व-एव ।

कपयितं प्रवृत्ताः प्राप्ताः श्रीशिवस्य त्रश्वहस्त्यारोहादयः ॥

तथैव (विशेषतः) मैनावती संपन्ना श्रातिश्रयेन प्रसन्ना ।

मृचेभ्यः ग्रमुद्रातः समीतितस्तया (यः) प्रासादस्य पटलः (कर्ष्यभागः) ॥

त्राबद्ध स्ति तिस्त्रित्र कियां (विचारितं-) तथा पर्यो स्थाति-से दृष्टिः सुदूरं (ग्रसादेत)।

द्रस्थाधि-तं, श्रीशिवः स्थात् कीदृशः श्रीस्त-मे प्रेम (श्रीसुकां) पूर्णम् ॥ १ १ ॥

समाग्रीमध्यति-मे वरश्रेष्ठः कीरृक् राजकुमार्याः।

(श्रन्याः) कथाः परित्यन्य उपहारीभन्नेयं-तस्य ग्रहं सहागतरिष्यमः॥

उपहारीभवेयं-तस्य श्रिक्तन् मुक्तामयय।प्ययाने उपहारीभवेयं-तस्य श्रहम्।

उपहारीभवेयं-तस्य वराईसामग्रां उपहारीभवेयं-तस्य श्रहस् ॥

ग्रमं-प्रति बारोहणे तसान्त्रूमी ग्रवतरणे उपहारीभवेयं-तस्य ग्रहम्।

मुन्दरमुखे श्रोभन स्मिते उपहारीभवेयं-तस्य श्रहम् ॥

उपहारीभवेयं तस्य बहुमूच्यवस्वविषेषेषु उपहारीभवेयं तस्य ग्रहम्।

उपरारीभवेयं-तस्य बहुमूल्यवस्त्रविशेषाघरीयवस्त्रे उपरारीभवेयं-तस्य

\* मनोराच्यानि करोति सेना।

विथय पाठिन् गनान् श्रोसु प्रयम् बाव्। तिथय् नारद् सुनी यर् तस् नि शिन् न्नाव् ॥ ७८०॥ गंडिय गुलि तस् देषुन् दय् हे सुनी धर्। दसन् सञ्ज् सुम् सुह् हावुम् शिव-शंकर्॥ दृ वन्तम् भ्याम-रूपय् कुम् कु इ जोतन्। म्बकटा ह् दिथ् इटिस् हुस् को स्तव- सन्॥ खि थिय् गर्डम् इतिथ् इत्य् लाल-मालय्। विलिथ् छुस्-ना पीतांवरुकुय् दुशालय्॥ निथ्र् पंपोग् किस् जि कुय् तीजवानय । नवेश विश्ववता) चैवाव म्य श्रीम सन्दु म्बख् वुद्धिय् कुय् दख् चलानय्॥ द्र्यमा महाराज श्रास्थम् खग्गक्यम् मन्। गनिय् यक् श्रम् स्थठाह् पक् स्य अन्तम् ॥ ०८ ५ ॥ दंपुस् नारद्-जियन् बच्ची-नरायन्। इज्जय् कुय् पाञ्चलन्य नोमु ग्रंख् वायन् ॥ सत्-ग्वन् क्स खठाइ कामान् कुइ संकठ्। स्गेञ् लथ् छम् स्रालत्तः वक्स्-प्यर्॥ दुक्तय भिवनाथ-संज्ञ खरन् फिरान् छुय्। ग्ररन् ग कि ग कि चरन् तमन्दिय् खरन् छुय्॥ दणोनस् बिय हे नारद सुनीयर्। म कर जल्दी म्य स्रंतिन् श्रख् गराह् वर्॥ इह् वन्तम् कुम् कुह् ह्यथ् गंदर्व-लूखय्। म्बखी चोरी परान् छुय् वीद-श्रूखय्॥ ८००॥

येनैव प्रकारेण घनीभवन् ग्राषीत्तवाः प्रेम भक्तिः।

तथैव (तत्काले) नारद-प्रुनीश्वरः तस्य समीपे ग्रागतः ॥ ७२० ॥

बद्धा ग्रञ्जितं तं-(नारदं-)प्रति किषतं-तया इदमेव हे मुनीश्वर ।

रतेषां बध्ये कः ग्रस्ति प्रदर्शय-मे श्रिव-श्रङ्करः॥

इदं कथय-नाम-मे ग्यामच्यः कः ग्रस्ति देदीप्यमानः।

मुकुटं धृत्वा वेकत्तकं ग्रास्ति-तस्य कोत्तुभ-रत्नम् ॥

श्रावद्य गवडं निपाय श्रीका मणिमालाः।

विषतं ग्रस्ति-तस्य-नाम पीतरागवस्त्रस्य बहुमूस्यकस्य स्था।

नेत्रे पद्मपुष्पे-इव स्तो-ऽख्य हि ग्रस्ति सहातेजस्ती।

सम श्रस सुखं दृष्ट्रा श्रक्ति दुःखं ग्रपगच्छत्॥

ग्रयं स्तित् सहावरः सान्मे प्रसन्नं संपत्स्वति-मे मनः।

घनीभूता कामना ग्रस्ति-मे ग्रत्यन्तं प्रतीतिं मे ग्रानय-नाम-मे॥

प्रवृक्तं-तस्ये नारदर्षिणा लच्मी-नारायणः।

ग्रयसेव ग्रस्ति पाञ्चलमां नाम श्रङ्कं वादयन्॥

शुद्धवत्वशुवाः ग्रश्यस्य ग्रातिश्रयेन ग्रपनयन् ग्रस्ति संकटम्।

स्गुत्नेः पाद्यातिवहं श्रक्ति-तस्य स्गुलत्तेति-नाम वन्नि ॥

ग्रयमेव ग्रीशिवस्य सार्णं ग्रम्यस्यन् ग्रस्ति ।

भरणं गत्वा गत्वा चरणो तस्येव सरन् ग्रस्ति ॥

प्रत्युक्तं-तया-तस्ते पुनः चे नारद सुनीश्वर ।

या कुर प्रेयं यया सह एक-घटिकाकालं व्यतिक्रमस्त ॥

इदं क्षयय-नाम-से कः प्रस्ति सहघत्वा गन्धर्वजीकान्।

सुक्षैः चतुर्भिः पठन् ग्रस्ति वेदम्बतौः ॥ ८०० ॥

खिसय इंसस् विलिथ् वस्त्र् व्यज्ञि हुय्। श्रथन् चन् हाथ् ज्तुवीदेय् परान् कुय्॥ दंपुष् नारद्-जियन् ग्रींक बोज् च्ह् कन् दार्। दह् क्यू ब्रह्माज्वय वय्यनस् नमस्कार्॥ श्रीमय् व्यपदोतुमतु कुइ संवार् कोर्य्। श्वसङ्घ वानिय निश् द्राय् वीद् ज़ोरय्॥ दप्योनम् बिय वन् कुम् भिव-मन्दु लोल्। म्य सरिय् हाव्त व्वञ् वियु च्छाम् होल्॥ इन् वन्तम् छाय् कसञ्जू दक् रथ-सवरि । पकान् कुय् स्त्य द्वाय् वालख् च्परी ॥ ६०५॥ खठाइ कुय् तीज्ञ-संख्य तीज्ञवानंय्। म्य श्रीम-सन्दु दर्शनुय् छुय् खश्-चिवानय् ॥ दह् मा महाराज श्राखम् खग् गद्यम् सन्। दंपुम् नारद्-जियन् वन व्वह् च्ह् यव् कन् ॥ दह् कर्भुकु गाग्र कुय् दर्भुकु निदानय । दह् प्रत्यच् देवता कुय् तौज्ञवानंय् ॥ श्रमिष् किय् सूर्य-भगवानय् वनानय्। रक्षय् कुय् परमिश्व-संन्दु रथवानंय् ॥ इथय्-पोठि इविनस् वेनि-दिथ् च्पोरिय्। दर्भ-राज़ बसे दन्द्राज़ सरिय्॥ ८१०॥ द्योनम् बिथ वन्तम् छम् दक्का दय्। श्रक्तित् वुक्हीन् किथु छुह् महाराज भिव-जिय्॥ ग्राहश्च हं वं विषत्वा वस्त्राणि रक्तवणीनि श्रस्ति ।

एस्तेषु चतुर्षु गृहीत्वा चतुर्वेदान् पठन् श्रस्ति ॥

प्रत्युक्तं-तस्य नारदर्षिणा संदेशवाचं शृणु त्वं कर्णी धारय ।

ग्रयं श्रस्ति ब्रह्मा भ्रूयाइस्मे नमस्रारः॥ ग्रनेनैव जलादितं ग्रस्ति जगत् सर्वमेव।

श्रस्य वार्णी-समाशात् निर्गताः वेदाः चलारः॥

प्रत्युक्तं-तया-तस्मे पुनः क्षयय ग्रस्ति-मे श्रीशिवस हार्दम् ।

मच्चं घवनिव प्रदर्शय-नास श्रधुना यथा ग्रपयास्त्रति-मे ग्रत्योत्स्काधिः॥

इदं कयय-नाम-मे त्रास्ति कस्य ईदृक् रथगामिसमूहः।

व्रजन् त्रींक सह कृत्वा वालकान् समन्तात्॥ ८०५॥

ग्रतिश्रपेन ग्रस्ति तेजःमहितः भद्दातेजस्त्री।

मम त्रस दर्शनमात्रं त्रस्ति श्रतिरोचकम् ॥

श्रयं स्तित् यहावरः स्थान्मे प्रसन्नं संपत्स्यति-मे मनः।

प्रत्यक्तं-तस्य नारदर्षिणा कपिष्यामि श्रष्टं त्वं निधेष्टि कर्णौ ॥

श्रयं कमें याः प्रकाशात्मा श्रम्ति धर्मस्य चेतुसूतः।

ग्रयं प्रत्यत्त-देवः ग्रस्ति भद्दातेजस्त्री ॥

श्रस्य चन्ति सूर्यभगवानिति (नाम) कचयन्तः।

ग्रयमेव ग्रस्ति परर्माश्रवस्य रचवाहकः ॥

इत्यमेव प्रदर्शितास्तेन-तस्यै ग्रन्विष्य परितः।

धर्मराजः सह इन्द्रराजादिभिः॥ ८१०॥

प्रत्युक्तं-तया-तस्मे पुनः कथय-नाम-मे श्रक्ति-मे इच्छा इयमेव । नेत्रास्यां प्रथ्येयं-तं कीहकु श्रक्ति महावरः श्रीशिवः॥ कुह् सादाह् श्रख् इसन् मझ् किम हाच । इटिस् प्रथ्-तर्फ गंडिथ् सर्प-साल ॥ त्रमन्दु म्बख् कासवुनु दख् गालवुनु व्याद्। इज्ज्य् गव् साद् किस् पंपोग्र-हिहि पाद् ॥ the astront effect खसोज्वाह् नालि कुनिय् कुय् कमि हाल। इथिस् निर्मेख् रूपसंय् कल-माल ॥ दृह् तन् ज़ोतन् खठाह् छास् छुस् मिलिय् सूर्। सफोदु साफ्त निर्मल् ज़न् कुइ को फूर्॥ ८१ ॥ त्रंगन् बसाद् श्रमरबूथाद् मलिय् छुस्। 🐷 🔭 🔭 🚾 गज़-ज़म् त स्इ-सुसलाइ विलिथ् छुस् ॥ खिं व्यावस् असवुन् न्यथ् लसवुन् । 💮 🕬 🕬 ननन्-सुम् मझ् वनन् त्रासिय् वसवुन् ॥ करिय् वन्वार्यपू सन्चास-चालाह्। कुइ ज़न् सूर-सायस् तल् खास लाला ह्॥ कुइ मस्तानाइ सुन्युक् कुम् न खयालाइ । खद्दाह् बादाह् विरक्ताह् बूजवाजाह् ॥ दह् मारान् त्रासि काल वाल-वाल । समित्र मिल्या दृह् वन्तम् काथ-पाठि त्रामंतु कुह् साल ॥ ८१०॥ द्योनस् त्मि च्य क्रुय् दन्-बाग्य कन् यव्। पयम् वानुख् इडय् क्या गव् सदाभिव्॥

इम् प्रिवनाथ् हुय् महाराज चोनुय्।

कुइ कोर्य चाज़-इंन्दुय् कर्म-लोनुय्॥

ग्रास्ति (हि) साधुः एकः एतेषां मध्ये क्षेन चरितेन (ग्रलोकिकडपः)। कब्छे (यस्र) प्रतिस्थानं (परितः) बद्धा सर्पोत्ममालाः॥

त्रस्य सुखं ग्रपनयन् दुःखं विनाशयन् व्याधिम् । त्रयमेव त्रांक्ति साधुः स्तो-ऽस्य पद्मसदृशौ पादो ॥

योगीन्द्रः कखावलम्बं पातयन् ग्रस्ति ग्रचिन्त्य-हपेण ।

र्इट्टिश निर्मेले डपे-ऽपि कपालसालाः॥

इयं (म्रस्य) तनुः दीप्यन्ती ग्रातिशयेन ग्रस्यस्य, ग्रस्यस्य परिमलितं भसा। भ्रुतः भ्रुद्धः निर्मलः च म्रस्ययं कर्प्रः इव ॥ ८१५॥

म्राङ्गेषु अस्त म्रामरभूतिः परिमलितं म्रास्त्यस्य । गजनमे सिंहचमी च वसितं ग्रास्त्यस्य ॥

म्नाब्दः वृष्ठभं इसनश्रीतः नित्यं जीवन् । परिज्ञायते-सया (श्रयं) मध्ये वनानां स्थात् निवसन् ॥

कृत्वा वनवाषयोग्यां संनामिवृत्तिम् ।

ग्रस्ति भसरेखोः ग्रथसात् शोभनं रत्नं इव ॥

ग्रस्ति श्रामोदसगुः कस्रापि श्रस्त्रस्य न सारणमात्रम् ।

सिद्धः बाघुः वैरागी ऋजुस्वभावः॥

ग्रयं प्रचारयन् स्थात् प्रुतवसंचारान् गिरो-गिरो ।

इदं कथय-नाम-मे क्षेन-चेतुना श्रामतः श्रम्ति निमन्त्रयो ॥ ८२० ॥ प्रत्युक्तं-तेन-तस्ये तेन (नारदर्षिणा) तव ग्रम्ति धन्यवाद-भाग्यं, कर्यो

संज्ञानं प्राप्ता-त्वं ग्रयमेव नाम ग्रस्ति सदाशिवः॥

भ्रयमेव भ्रीभिवः भ्रस्ति सञ्चावरः त्वसंबन्धी ।

म्रस्ति कुमार्याः तव कर्मभाग्यभूतो-वरः ॥

दक्षय् मञ्चाम् हुइ श्रामान् को हि के लाम् ।

कि इ मं रिय श्रेमि मृन्दि दामन् - हेन्दिय् दास् ॥
दह् बूजिय् योम् मातम् गोस् हाला ।

वनान् क्याह् कुख् चृह् द्रथु वनुनुय् बह् चाला ॥

दयोनस् विय नारद्-जी इह् क्याह् गोम्। स्वसोञ्जाह् हिहु इह् किथु महाराज यिथ् योस्॥ ८२५॥

दह् केमि दङ्गम् देथुय् महाराज यि्यनय्। खमोज्ञाह् राजकमार्यः च निधिनय्॥

दक्म क्मि पोश्रमय स्त्र्य खार रूजिन्। दक्म क्मि स्ररमय स्र्र्ण नार् रूजिन्॥

दिचून् श्रद बाख् बंजूस् व्यञ् बूक-पामन्। सलि खंजू खाख् वंलिन् चाख् व्यामन्॥

दमन्-मझ् बुक् बनान् क्याह् व्यवहारस् । मपेञ् मातम्-सरायाहं राज्ञ-दारस् ॥

सिम् प्रहर्थञ् यिम श्रामय् वनवान्। वुठन् ब्रंडि कडिथ् गय श्रथ हावान्॥ ८३०॥

सर्पनि हैरान् सरिय् द्रिय हालय्। जञ्योव् ऋद बोजनावने तस् हिमालय्॥

म वद् कर् बद् गयख् च्य् कथ् खयालस्। चिलोकेश्वर् छुड् श्रामंतु पान सालस्॥

दक्ष्य दक्का गयम् दोहन् दथु जिनामाह् । मंजुन् त्रय् नूर-ह्रंपम् सूर-सामाह् ॥ श्रयंभेव संनासिर्ह्याः श्रस्ति वर्तमानः कैलासपर्वते । सन्ति सर्व-स्व श्रस्य दासानामपि दासाः॥

इत्यं मुद्धा म्रापिततस्त्रस्याः भ्रोकः संपत्नं-तस्याः (च) वृत्तं-किन्म् ।
कथयन् किं-नाम श्रीं स्वं, ईदृक् कथनं ग्रहं सिंह्यामि-किम् ॥
कथितं-तथा-तस्मै पुनः ही-नारद इदं किं संपत्नं-से ।

वैराग्यवान् इव ग्रयं की दृक् वरः ग्रागत्य ग्राएतितो-मे ॥ ८२५ ॥ इदं क्षेत्र (हिपता) ग्रभीप्सितं-तेन-सम ईदृगेव वरः ग्रागच्छतु-ते । विरक्तसाधुः राजकुमारीं तव नयतु-ते ॥

ग्रभीष्टं-मे क्षेन (द्विषता) पुष्पेथैव यह क्षस्टक्जालं तिष्ठतु । ग्रभीष्टं-मे क्षेन (द्विषता) भक्तनैव यह ग्राग्निकणः तिष्ठतु ॥

प्रसारितं-तथा ततः त्राक्रन्तं जग्नाहं ग्रतः-परं लोकनिन्हापात्रतास् ।
परिसलितुं प्रवृत्ता (खदेहे) सृद्धस्तादि, कृतानि-तथा खण्डनानि
वस्त्राथास् ।

त्तये न्त्रये प्रश्न संपद्मते किं-वृत्तं (विषर्यपः) व्यवहारस्य । संपन्नं श्रोकाकन्द-ग्रहं (इव) राजङ्गारस्य ॥

समेताः संबन्धितिथिस्त्रियः याः श्राबन् गायन्त्यः।

ग्रोष्ठिषु संकोचान् विधाय गताः सस्तान् पदर्शयन्त्यः॥ ८३०॥

(यदा) संपन्नाः विमनस्ताः सर्व-एव ईर्षेन वृत्तेन ।

प्रवृत्तः तदा स्राविधतुं तां हिमालयः॥

सा महिहि संविधत्स्व सुद्धिं गता-त्वं त्वमेव कस्यां चिन्तामास्। त्रिलोक्षेत्ररः शक्ति ग्रागतः स्वयं निमन्त्रसे (स्वयंवरे)॥

र्बनृत्री हक्का संधूतास, धृतो-जीन ईवृत्रः वेषः । पश्चितितोजनेन ग्रस स्मोतिःस्वरूपस्य भक्तरेसुस्यूहः॥

श्रमिम् जञ्च-निर्वयं किय् लच्च-बंदि रंग्। च्य ब्रूटुष् श्रंकुय् रंग् इक् गयख् तंग्॥ दज्ञय् शंभ्र खयंभ्र कुम् दज्ञय् रूंष्। इड्डय् कुय् प्रज्ञलावान् सतवय् दीफ् ॥ ८ २ ५ ॥ सूर्य श्रीम-सन्दि तीजुक् अख् ज्वाह् हुय्। समंदर् सथ् अमज्जू अख् कल्-क् जाह् किय्॥ द्रथय् पाठि तस् हिमालन् यालि वझोनस् । दंपुष् तिस तोर हे खांमी व्यञ् करिव् वस् ॥ कु इ प्रार्मावन तहन्दु सोह्य मध्य-मध्। म्य कुम् फेरान् इह् छम्-ना खांदरंचू कथ्॥ दृ गंक् छाय् सार्यनिय् श्वाय सानय्। तवय् जूकन् वुक्थिय् छस् मंदकानय्॥ महाराज्ञस् पज्ञा दारुनु वरन् द्रथु । ग्रहस्यन् जूब-मस्यन् कुय् खरान् द्रथु ॥ ८४० ॥ दिपव् खद्दै लम्स् दाञम् कुह् नेरान्। म्य वुञ्-कान् पक् यिय्यम्-न कुम् ज़ि फोरान् ॥ दृ गम् यासि बोज़नोवुन् ज़्यूठु तय् क्रूठु । हिमालय् गव् व्यथिय ऋद लवि-किन व्यूठु॥ द्रथय-पाहि सारिवय येनु येनु वनुख् तस्। कमी तस् गयम्-न केंह् क्रूद्-चूवस्॥ खबर् देविय गय रूद्स-न कें इ होश्। महादेवं नि महोबतन् दितु तिमम् जोश्॥

श्रस स्वा । (श्रनन्त-)-नामधेयस सन्ति श्रनन्ताति स्पाणि। व्यथा दृष्टं व्यथा एकमेव स्पं इंदृशी संपद्मा-व्यं खिन्ना॥

श्रापमेव कल्याणप्रभवः स्वयंभूः ग्रम्त्यस्य इतमेव रूपस्।

श्रयमेव ऋस्ति विद्योतयन् सप्त दीपान् ॥ ८३५॥

सूर्यः श्रस्य तेजसः एकं कणमात्रं श्रस्ति।

षशुद्राः सप्त ग्रस्य एकं गण्डूषमात्रं सन्ति ॥

इत्यं प्रकारेण तस्ये हिमालयेन यदा कृषितं-तेन-तस्ये।

प्रत्युक्तं-तस्मे तथा उत्तरं हे स्वामिन् श्रतः-परं कुरत श्रलम् ॥

ग्रस्ति ग्राज्ञापनं यौष्मांकीणं सर्वमेव सत्यमेव।

सम (तु) ग्रस्ति से वैमनसं, इयं ग्रस्ति-से-नाम महोसवस्य कथा (ग्रवसरः) ॥

ह्यं वेन्तः ग्रस्ति सर्वेषाभेव श्रोभया पहिता (भवितवा)। सेनैव लोकान् प्रसीद्य ग्रास्त लज्जसाना॥

वरस्य योग्यमस्ति-सिंधारग्रीयं खपं ईवृक् ।

यृष्टस्थानां सदा-कामनोषेतानां ग्रस्ति ग्ररोचकं ईदृक् (विधानम्) ॥

क्षपिष्यप परि तगडुलं धानात् प्रस्ति निर्वेच्छत्।

बस संप्रति (ताहुङ्नियसवाक्ये) प्रतीतिः ग्रागसिष्यति-से-न, (यतः) ग्रस्ति-से हि वैसनस्यम् ॥

इत्यं शोकः यदा प्रावितस्तया-सः दीर्घः क्रिष्टः च ।

चियालयः गतः चत्याय ततः कोष्ठान्तभागे ग्रास्थितः ॥

इत्यमेव सर्वेरेव भिन्नं भिन्नं कथितं-तेः तस्यै।

न्यूनता तखाः संपद्गा-तखा-न काचित् क्रोधंचोभयोः॥

विदितं देवाः (पार्वत्याः) षंपद्मं ष्रमास्थितं-तस्यै-न किंचित् स्मरसम्।

सरादेवस्य प्रेमातिश्रयेन वितीय तस्य पाठवम् ॥

<sup>\*</sup> योगप्रसिद्धाः सप्तभूमिकाः।

पकान-गय माच्य निम तस् वननि खंजू हय।

च् क्या ह् जानस् किम प्यव् नाव् भिव-जिय् ॥ ६ ४ ६ ॥

जगय कुनि स्रोस्-न तथ् बाँठ् स्य स्रोसु ।

चिम्न-रूपा ह् कहन् दच्छाय-पुद्ध प्योध् ॥

हिष्य स्राकामस्य वीदस् ति गव् ज्यूठु ।

स्रम् स्रोक् स्र-ति स्रिकिस् हेरि-प्यठ् व्यूठु ॥

कु कस् ताक्ष्य सहात्मा विन स्रोस-सन्दु ॥

किन् ब्रह्मा-जवस् गोमत् कु ह् येसि-सेन्दु ॥

इद्य वेरंग् कुय् प्रघ रंगस्य सञ्ज ।

इद्य सादन-हन्दिस् सत्संगस्य सञ्ज ॥ २८॥

30. FÄRVATÍ DESCRIBES SIVA'S VINTUES TO HER MOTHER.

परम-प्रिक्त वरवुन् परमेश्वर् है।

रज्ञथ् प्रांकर् है चिबुवन-खार्॥ ६ ६०॥

ब्रह्म-रूप श्राधवुन् वीद-खागर् है

विष्णुरूप दारवुन् ज्ञाग श्रवतार्।

प्रिव-रूप राख्यन् ति दिववुन् वर् है

रज्ञथ् प्रांकर् है चिबुवन-खार्॥

रज्ञथ् प्रांकर है चिबुवन-खार्॥

रज्ञथ् संकाथ है करवुन् डाम्।

रज्ञथ् प्रांकर है चिबुवन-खार्॥

रज्ञथ् प्रांकर है चिबुवन-खार्॥

श्रागसत् (च) सातुः ससीपे तां कथियतुं प्रवृत्ता इदमेव।
त्वं किं-नाम जानासि कस्य ग्रापितिं नाम श्रिव-इति ॥ = 8५ ॥
जगत् कुर्त्वापि ग्रासीत्-न तस्मात् प्राक् स-एव ग्रामीतः।
त्रिगुणात्मकद्यं करणीयं स्वेच्छाणे ग्रापितिं-तस्य ॥
शतादृशे विदाकाशे (स्तोतुं) वेदस्य ग्राप संपन्नं दीर्घम्।
ग्रारोहणं कच्चे सो-ऽपि एकस्मिन् सोपाने ग्रास्थितः॥
ग्रासि कस्य सामच्ये माहारम्यं विदिष्यति ग्रस्य।
फठिनं (दुष्करं) ग्रीब्रह्मणः संपन्नं ग्रस्ति यस्य (माहात्यानुकीर्तनम्)॥
ग्रयमेव नीष्यः ग्रस्ति प्रति-रूपस्य मध्ये॥
ग्रयमेव साधूनां ससङ्गस्य मध्ये॥ २९॥

श्रयाच पार्वती सातरं प्रति श्रीशिवस्य सहुणान्वर्णयित ॥ ३०॥

पासायाः श्रक्तः वरः परमेश्वरः श्रिय (सातः)।

श्रयमेव श्रङ्करः श्रिय त्रिसुवनसारस्रुतः॥ ८५०॥

श्रयमेव श्रङ्करः श्रिय त्रिसुवनसारस्रुतः॥ ८५०॥

विश्वाद्वरेण धारयन् जगत्यां श्रवतारम्।

श्रिवद्धरेण रात्तसेभ्यः श्रिय वितरन् वरं श्रिय

श्रयमेव श्रङ्करः श्रिय त्रिसुवनसारस्रुतः॥

श्रयमेव चौर्यमिषेण नाययन् (रावणहारा) सीतां श्रिय

श्रयमेव चौर्यमिषेण नाययन् (रावणहारा) सीतां श्रिय

श्रयमेव चर्ण्वायाः श्रिय कुर्वन् सर्वनाश्रम्।

श्रयमेव रामलस्मणात्मा श्रामसुन्दरः श्रिय

श्रयमेव श्रङ्करः श्रीय त्रिसुवनसारस्रुतः॥

पानुन् पांडवन्-इन्दु देश्वर् है दृ अरदाह् अचौहिनी गालवुनु । र ज्ञय् कणा-जुव् सुरली-मनोहर् है इड्डय् ग्रंकर् है त्रिबुवन-सार्॥ मक्-श्रवतार छुय् जान् व्यपदाववुनु मावर्णि-राज्ञस् प्रखय् हाववुनु । कल्यां य त्रमि-मन्दु चन-माथ्र् है दुक्त्य गंकर् है चिव्वन-सार्॥ कूर्म- दिप ससुद्रस् कुय् संदनाववुनु चृदाह् रत्न् दाववुनु बाग्राविष्। त्रिं ह्य त त्रमृं धनन्तर् है दद्धय् शंकर् है विवृवन-सार्॥ प्रथ्। पाताल वराह-रूप पृथिविय खारवुनु हिरणाच-देत्यम् रक्तय् मारवुनु । गज़ेन्द्रस् स्वकाबावुन् हरिहर् है द्र इय् ग्रंकर् है चिब्वन-सार्॥ प्रह्लाद-बिताम् र इय् पा लवुन् है मद-माज वाजवुनु हिरण्यकग्रपस्। नर्सिंइ-जी रुड्य नर्भदेशर् है दक्ष्यं प्रांकर् है त्रिवृवन-सार्॥ दृष्ट्यं स्वस्य करवृतु मुकीयर् है दझ्य् धुव-राजुन् गोपीनाथ्।

पञ्चानां पाण्डुपुत्राणां ईम्बरः श्रिय श्रयमेव श्रष्टादश ग्रज्ञौष्टिणीः विनाशयन् ।

ष्ययमेव श्रोकृष्णः मुरलीमनोद्यः श्रीय

त्रयमेव शङ्करः त्रयि त्रिभुवनसारभूतः॥

मत्स्यावतारेण ग्रस्ति चानं उत्पादयन्

सावर्शिमनवे प्रलयं प्रदर्शयन् ।

कल्पितकालः ग्रस्य त्तरामात्रकालः ग्रीय

श्रयमेव शङ्करः श्रीय त्रिभुवनसारभूतः ॥

कूमात्मनावतारेण ससुद्रं ग्रस्ति मणयन्

चतुर्देश रत्नानि दापयन् विभव्य (देवासुरेभ्यः)।

इस्तेन धृता च श्रमृतं धन्वन्तरिः श्रीय

श्रयमेव शङ्करः श्रयि त्रिभुवनसारभूतः॥ ८५५॥

पातालात् वराहात्मावतारेख पृचिवीं उद्घारयन्

हिरखानाखरैतं ग्रयमेव निघन्।

गजेन्द्रं उन्मोचयन् इरिइरात्मा श्रीय

श्रयमेव श्रङ्करः श्रयि त्रिशुवनसारभूतः॥

पह्लाद-भक्तं ग्रयमेव पालयन् ग्रयि

मदान्यांचात् (निर्मदवीय कुर्वन्) ग्रवशोपयन् हिरस्थकश्चिपुम्॥

नर्शिष्टकपी श्रयमेव नर्भदेश्वरः श्रयि

ष्ययमेव शङ्करः ष्यिथि त्रिमुवनसारमूतः॥

ग्रयमेव मुक्तिं विद्धत् मुक्तीश्वरः ग्रयि

ग्रयमेव ध्वराजस्य इष्टदेवो-वरपदस्य ।

श्रटल-पर् दिववुन् विश्वेश्वर् है र इय् गंकर् है चिबुदन-सार्॥ र इच् वासन-जी गंगादर् है बिल-राज़स् बडु दात करवुनु। इन्जय् पान श्रामवुनु छुइ स्टर्त प्रस्तर् है रक्ष्य् ग्रंकर् है चिबुवन-सार् ॥ श्रमिसंय् सादन्-इन्दु न्यथ् प्रनाम् है भार्गव-राम् है रुक्तय् आसवुर्। चित्रयन् गालवुन् ऋिष तब्क् स्रथ है इड्रय् प्रांकर् है चिबुवन-सार्॥ ८६०॥ व्यद्ध-रूफ् दरिय् सेंद्र् चाववुन् है च्यग-निग्र थाववुन् राचसन् पथ्। दु दन-दिववुनु दामोदर् है दुक्तय् शंकर् है निबुवन्-सार्॥ कर्कि-श्रवतार् छुय् इड्डय् टारवुन् हे श्रदमी गालवुन् तथ् कालस्। दर्भ बड्राववुनु विद्याधर् है इड्ड् प्रांकर् है चिब्वन-सार्॥ दृ इय् विष्णु-भगवानुनु सद्-ग्वर् है पोश्च-किन लागुनम् चियुम् निष्र्। राम-सन्दु पूजनी रामेश्वर् है र्ड्ड्य गंकर् है चिबुवन-मार् ॥

श्वचलपरं (तस्मै ) वितरन् तिश्वेश्वरः श्वाय श्रयमेव श्रङ्करः श्रयि त्रिशुवनसारभूतः॥

श्रयमेव श्रीवासनः गङ्गाधरः श्रीय

बिलदानवराजं सहान्तं वदानां कुर्वेन् ।

ग्रयसेव स्वयं वर्तमानः श्रास्ति देवात्मा श्रमुरात्मा च भ्राय

ग्रयमेव शङ्करः ग्रीय त्रिभुवनसारभूतः ॥

ग्रका-रव साधूनां नित्यं प्रणामः ग्रयि

भारीवरामचपेण ग्रीय ग्रयमेव वर्तमानः।

त्तत्रियान् विनाश्यन् इस्ते परशुं धृत्वा श्राय

ष्प्रयमेव श्रङ्करः त्रियि त्रिभुवनसारभूतः ॥ ८६० ॥

बुद्धावतारं धृत्वा योगनिद्रां श्रास्थितः श्रीय यज्ञातः निधापयन् राज्ञसान् विसुखान् ।

श्रयमेव धनदाता दामोदराखः श्रीय

त्रयमेव शङ्करः त्रीय विश्ववनसारभूतः॥

कल्कावतारं ग्रस्ति ग्रयमेव धारयन् ग्रयि

पापात्मनः विनाशयत तस्मिन् काले।

धमें विवर्धयन विद्याधरीत श्रीय

ग्रयमेव प्रङ्करः ग्रीय त्रिभुवनसारभूतः ॥

श्रयमेव विष्णोर्भगवतः सद्गुरः ( पूज्यस् ) श्रयि

(येन) पुष्पार्ध निवंदितं तृतीयं नेत्रस् ।

रामखापि पुजायोग्यः रामेश्वरः ऋषि

ग्रयमेव प्रकृरः ग्रीय त्रिभुवनसारभूतः ॥

कालस् जालवुन् वसादार् है तवय् नाव् घंवुइस् कालसंहार्। यमराज्ञस् ऋमि-संज्ञू घर-घर है द्र इय् प्रांकर् है चिब्वन-सार्॥ दुझ्य त्रमरनायुक् त्रमरेश्वर् है श्रवोधाय दारकाय विव संयुरा। नैपाल कांश्रिय कस्मीर-पर् है इडिय् प्रांकर् है चिबुवन-सार्॥ प्रदृध ॥ बगन् बगवुन् योगेश्वर् है च्य् ब्वद् मन् प्रान् इड्डय् श्रात्मा। इड्डय् श्रंदर् है इड्डय् न्यबर् है द्रह्य ग्रंकर् है चिबुवन-सार्॥ पुष्पदन्त- रूप कुष् बूग-मूच् दाववुन् दक्षय् वननाववुन् महिन्न-पार्। र्ड्य मानंद-गन् नंदिनेश्वर् है र्ड्य गंकर् है चिनुवन-सार्॥ इनि-इनि मझ् इक्ष्य चराचर् है क्षणास् वननाववुनु खीला। यापना ऋषंज्ञू ह्वदयुक् मंदिर् है र्ष्ड्य प्रंकर् है चिबुवन सार्॥ ३०॥

<sup>\*</sup> ज़ेन वुनु (अयकत्) इति पाडामारम्।

कालं दाइकः भक्षमिताङ्गः ग्रिय तेनैव नाम नियतं-तेरस्य कालमंद्यार-इति । यमराजस्यापि ग्रस्मात् महाकम्पो-भौतिश्च ग्रियि ग्रयमेव ग्रङ्करः ग्रियि त्रिभुवनसारभूतः ॥ ग्रयमेव ग्रस्तराणकेतस्य ग्रमृतेश्वरः ग्रियि ग्रयमेथायां द्वारकायां पुनः मणुरायाम् । नेपालदेथे काण्यां कश्मीरदेथे ग्रियि

त्रयमेव गङ्करः त्रीय त्रिभुवनसारभूतः॥ ८६५॥ भोगानां भोगकृतः योगेश्वरः श्रीय

चित्तरूपः ब्रुद्धिरूपः मनोरूपः प्राण्यूषः श्रयमेव श्रात्मा ।

ग्रयमेव ग्रन्तः श्रिय ग्रयमेव बिष्ठ ग्रिय

ग्रयमेव ग्रङ्करः ग्रिय त्रिभुवनसारभूतः ॥

पुष्पदन्तात्मना ग्रस्ति भोगमोचात्मफलं दापयन्

ग्रयमेव वाचयन् मिष्टमाख्यं-स्तोत्रम् ।

ग्रयमेव ग्रानन्दराग्रः नन्दिकेश्वरः ग्रिय

ग्रयमेव ग्रङ्करः ग्रीय त्रिभुवनसारभूतः ॥

ग्रंग्रय-ग्रंग्रय मध्ये ग्रयमेव चराचरात्मना (परिण्तः) ग्रिय

कृष्णस्य वाचयन् स्तृतोः-सौतींश्व ।

वासस्यानं श्रस्य हृदयद्यं मन्दिरं ग्रीय

ग्रयमेव ग्रङ्करः ग्रीय त्रिभुवनसारभूतः ॥ ६०॥

31. MĒNAKĀ SCOLDS PĀRVATĪ FOR THUS SPEAKING WELL OF THE HORBIBLE BRIDEGROOM. PĀRVATĪ JUSTIFIES HERSELF. NĀRADA REPORTS THE STATE OF AFFAIRS TO ŚIVA.

द्यय पाठि पावंतीय प्रिव-लीला। कनन् माताय कंक् छास् बंडू दलीला ॥ ८६८॥ महात्मा तस् वंतुन् कोताह् वनय् काह। दंपुष् तिम दय् वनुनु पञ्या च्या वाह् वाह्॥ ८००॥ मंदक् छाय्-ना वनान् छाख् ऊर्-तैशूर्। च्ह् छाख् किक् कूरू स्य-निभ् व्यञ् दूर् चल् दूर्॥ श्रकिव् वुक्रनय् वनान् खाख् बंडू दलौलाह्। श्रस्त्र ने वं वन्येम् च ख वकी जाह्॥ चपाच् तस् दिच्न् छाय् वारयाच् प्रमे। थिवान् कें इ छाख्-न श्रंकि-तं ि छाख् चह् नम्॥ सपञ् गर्मन्द गौरी इथ् वृक्तिय् हाल्। दृ क्या ह् बोज्यम् श्रमिम् वं जुमंतु सुहन् ना ज् ॥ महादेवुनु महाताह् बोज़ि सुय् पूर्। श्रहंकारस् बन्योमंतु श्रासि यस् सूर्॥ ८०५॥ व्यक्तिय रोज़ि सुय् मायाय जालय्। प्रयन् यस् परमि प्रवंज्ञ सप-माखय्॥ मफेद्स-पाठ् लगान् किय् वार्याइ रंग्। सफेदी मानि सुय् युस् ज़ानि सत्संग्॥ गरीरम् कुय् पतव्-लाकन् बनान् सूर्। बस् प्रथि तस् युस् रोज़ि देइ-निग् दूर्॥

इत्यं पार्वत्युक्तिं श्रुला सभर्त्वनिमव प्रतिवद्ति सेना ॥ ३१॥ इत्यं प्रकारेण पार्वत्या शिवकीर्तिस्तृतिः

कर्णथोः साप्तुः कृता (गोचरीकृता) श्रक्ति-तस्ये सप्तती कथा (वार्ता)॥ ८६९॥

ग्राहात्म्यं तस्यै कथितं-तया कियत् कथिययामि किं (ग्रजौकिकम्)। प्रत्युक्तं-तस्यै तया (मात्रा) इदमेव कथनीयं योग्यमिक्त-किं त्वया ग्रहो ग्रहो॥ ८९०॥

लज्जा श्रक्ति-तव-न-किं कथयन्ती ग्रसि ग्रसमञ्जसम्। व्यं ग्रसि कीदृशी कना मत्तः ग्रधुना दूरं गच्छ दूरम्॥

ग्रांतिभ्यां ग्रदृष्ट्वेव कथयन्ती ग्रांस बहतीं वात्तीम् ।

ग्रख (ग्रिवस्य) पुरस्तादेव संपन्ना ग्रमि सधास्यरूपा ॥

थर्गेटका तस्यै प्रचिप्ता-तया श्रास्ति-तव श्रातिष्रयेन लज्जा (काक्ना नेति)। ग्रामक्कन्तौ किंचिर्दाप ग्रासि-न श्रीचिष्ठये ग्रासि व्यं मुक्सारीव ॥

चंपन्ना सुलाज्जिता गौरी ईदृज् दृष्ट्वा दत्तम् ।

(व्यचारण्च) इयं किं-नाम ग्रोष्यति-मां ग्रस्याः ग्रावृतं मोचेन वेष्टनम्॥

यक्तावेवस्य साहात्म्यं श्रोष्यति स-एव पूर्णस् ।

ग्रहंकारख संपन्नं खात् यख भस्त ॥ ८९५ ॥

उत्तुह्न्य स्थाखति ष-स्व मायायाः जालस् ।

ग्रीतिजनकाः यस परमिश्रवस सर्पात्ममाताः ( भवेषुः ) ॥

शुक्रवर्के संस्तान्तः सन्ति ग्राभेकाः राजाः।

बोक्तंर संखति च-एव यः जानाति ससङ्ग्रम् ॥

शरीरख श्रास्ति शन्ततः संभवत् शसा ।

भक्त प्रियं-भविष्यति तथा यः स्थास्त्रति देशात् पूरं (उहासीनः ) ॥

तिथय नारद्-जियन य्यक्ति वृक् द्युय रंग्।

व्यथ्य गव् पकिन क्या साँपेनु खठाइ तंग्॥

सदािश्वस् निश् दवान् दवान् आव्।

व्यन्य केष्ट्नस् प्रवो अर्जस् स्य कन् धाव्॥ ६८०॥

क्षद् यस्य लह्य आसर्वज्ञ् मैनावतौ इग्।

वृक्षिय सय् सुर्ख- ब्वेजू-किनि गय नाख्य ॥

दक्षान् श्रीस् महाराज़ाह् ज्यान् यिय्यस् ना।

विर्थ स्य राज़कमार्य निय्यस् ना॥

वृन्य किव लिहि तुहंज्ञ् माया छ्यह् प्रज़ा।

दुयौ तिस् बास्य यस् श्रासि जूक- लड्ज़ा॥

मंदक् यिस चीवू तिमय् प्रावू गथ् वेश्रख्।

च्ह् मंदक्ख् कस् कुख् सर्वयापख्॥ २१॥

32. NĀRADA PRAISES ŚIVA, AND ASKS HIM TO ABANDON HIS HORRIBLE FORM.

साउजाय-रंसि प्रजाय।

श्वन्यह कुह चोन् च्याय-च्याय ॥ ८८५॥ तुस् कुय् दयुम् कस् मंदक्ख् निर्मल-क्प-किनि कुय-न प्रख्। वन् चानि न गंज़्रन श्राय श्वन्यह कुह् चोन् च्याय-च्याय॥ बालक-श्रवस्था च्यय् च्यय् न्यय् कुय् वूल-बालय् नाव् च्य स्थ्। तथेव नारदर्षिणा यदा दृष्टं ईदृक् चरितम् ।

उत्थाय गतः चिनतुं प्रवृत्तः संपद्गः श्रत्यन्तं बहु-इव-ऋहुः ॥ सदाशिवस्य समीपे धावन् धावित्वा श्राजगाम ।

विचिप्तः कृता-तेन-तसी चे-प्रभो विचिप्तः सम कर्णी निधत्स्व ॥ ८८०॥

श्रस्ति या युष्माकं वर्तमाना मैनावतौ श्वश्रूः।

दृष्ट्वा सेव सूठबुद्धा संपन्ना श्रामसङ्गा ॥

इच्छन्ती ग्राषीत् महावरः स्विरः ग्रागच्छ्वु-मे नाम ।

वृत्वा स-स्व राजकुमारीं नयतु-मे नाम ॥

रक्षणाः स्य पूर्वं भवतां सायाविवर्तः त्रस्ति प्रजात्मभूतसर्गः।

द्वेतं तस्येव भाषिष्यते यस स्थात् लोकिकी-लज्जा ॥

लोकलज्जा येन परित्यक्ता तेनेव प्राप्ता गतिः निः मंदेहस्य ।

त्वं बिजतो-भविष्यिस कसात्, श्रीस (यतः) सर्वव्यापकः ॥ ३९ ॥

## नारदस्तुतिवृत्तं श्रीधिवं प्रति॥ ३२॥

चे-लज्जया-विहीन प्रजायाः।

श्रनुग्रहः श्रस्ति तव प्रतिस्थानम् ॥ ८८५ ॥

कः ग्रस्ति-ते द्वितीयः कसात् बिजयमे

निर्मेखेन-खपेख ग्रस्ति-ते-न संग्रयः।

गुणाः व्वदीयाः निष्ठ संकलने (सर्वत्र) ग्रागताः

ग्रनुग्रहः ग्रस्ति तव प्रतिस्थानम् ॥

बालकस्येवावस्था त्रास्ति-ते तवैव नित्यम्

ग्रस्ति ते बूलबालेति (सदार्जवोपेतार्थकं) नाम तत्र सत्यम् ।

जै-जै कुय् दक् दयाय त्रनुग्रह् हुह् चोन् ज्याय-ज्याय ॥ निर्जूव सुह् कुय् गोलुमतुय् त्रास्यं काम् छुय् जोखुमंतुय्। श्रीसिथ् इषु तीज् उमाय त्रनुग्रह् कुह् चोन् ज्याय-च्याय ॥ विरक्त वस्त्र् किब्-न नी्ल फेरान् च्य कुख् बोलि-बोलि। कुस् जानि कुख् च्ह् कथ् प्राय श्रनुग्रह् कुह् चोनु चाय-चाय ॥ न्यथननि श्रमरनाथ् च्ह् कूख् वंस्त्र् चांवि तसि यशि जवुख्। नालमंति करि प्रतिमाय मनुग्रह् कुह् चोन् काय-व्याय ॥ ८८०॥ परमधिक-संस्ति बूखवाल नी्ब खय् कुञ्जमच् कब-माब । अस्तान वेपर्वाय श्रन्यह् हुह् चोन् खाय-खाय ॥ खकर-किन खय् च जरा नाव् ष्यंयु संकट-कटा । अटा-खकर-गंगाच श्रत्यह् हुह् चोत् ज्याय-ज्याय ॥

जयजयकारः श्रास्ति ते ईदृश्याः दयायाः

यानुग्रहः ग्रस्ति तव प्रतिख्यानसु ॥

हे-निर्लोध सोइः ग्रस्ति-त्वया विमाणितः

ग्रास्य सामः ग्रस्ति-त्वपा दश्यः।

भूत्वा ईवृक् तेवः वसायाः

ग्रनुवद्यः ग्रस्ति तव प्रतिख्यानम् ॥

हे-विरक्त वस्त्राणि सन्ति-ते-न वसितानि

खंचरन् व्यसेव ग्रमि प्रतिपर्वतप्राथप्रदेशेषु

कः जानाति ग्रिषि त्वं किशन् स्थाने

ग्रनुग्रहः ग्रस्ति तव प्रतिस्थानस् ॥

हे-नगुमूर्त ग्रमरनायः त्वं श्रीष

वस्ताणि त्यक्तानि तेन येन लब्धस्त्वम् ।

ग्रालिङ्गनानि करिष्यति प्रतियायाः (तव तत्र)

षानुग्रहः ष्रक्ति तव प्रतिस्थानम् ॥ ८९० ॥

हे-परमञ्जुरपेत बहार्जवस्वभाव

वैकत्तकष्पेण सन्ति-त्वया धृताः सुग्डमालाः।

न्त्रानन्दसम् निर्भय

ग्रनुग्रहः ग्रस्ति तव प्रतिस्थानम् ॥

मुक्तरस्थाने श्रास्ति-ते तव जटा

नाम प्रतितं-ते संकटहर्तित ।

जटामुकुटस्थायाः-गङ्गायाः

श्रनुग्रहः श्रस्ति तव प्रतिस्थानम् ॥

नव् निदान् किय् दन-पूर् श्रास्र् तिह् चीविथ् में बुष् सर्। वंसुनख् न सुइ-मायाय त्रनुग्रह् छुह् चोन् ज्याय-ज्याय ॥ व्यवस् खिषय् बसाह् संनुध् हिस्त-चम् त स्ह-सुस्त वंजुय्। खग्र वयु च द्य दक्षाय श्रन्यह् कुह् चोन् ज्याय-ज्याय ॥ महाराज श्रायोख् वनिष् कस् कोर्यं कुस् ह्यकि वनिय्। मेना च दुक्ने द्राय श्वनुग्रह् कुह् चोन् ज्याय-ज्याय ॥ ४८ ५ ॥ डी शिष् चा गय चूबस् श्रंदर् हाव्तस् तिथुय् रूंफाह् खंदर्। थियु जगिहिय् पंत्-कृाय त्रनुग्रह् छुह् चोन् ज्याच-ज्याय ॥ इंसनाद-पाठ साहाय रोज् चाव् इंसुनु साथ। ह्यंसा न्य क्यम् इंसाय भनुग्रह् कुह् चोन् चाय-चाय ॥ क्षचास् तिथु दित दश्रेनुय् वियु बासिहेख् चिबुवन् कुनुव्।

नव प्रङ्खादयो-निधयः सन्ति-ते धनेन-पूर्णाः श्राष्ट्रये तत् त्राक्षा परिमलितं-त्वया भसा।

ग्रावृतस्तया-त्वं नैव बोच्यायया

चानुब्रहः चास्ति तत्र प्रतिस्थानम्॥

( श्रधुना च ) वृषभं श्राक्त्य भक्त परिमलिनं-त्वया

इस्तिचमी सिंहचमी च वसितं-त्वया।

रोचकं संपर्वं-ते तव इदमेव इच्छ्या

त्रनुग्रहः ग्रस्ति तव प्रतिस्थानम् ॥

ग्रहावरः ग्रागतस्तं भूता

कस्याः कनायाः ( रतच ) कः पर्योप्नर्गतः कर्यायन् ।

नेनका त्वां इषुं निर्शता

श्रनुष्रष्टः श्रस्ति तव प्रतिस्थानम् ॥ ८९५ ॥

**हृ**ष्टा खां गता सोभस मधी

प्रदर्भय-माज-सब्दे तादृशं क्ष्यं कचित्रम् ।

यया उपचारीसवेसा-तव पाशास्त्रशोभाषास्

श्रत्यहः श्रम्ति तय प्रतिस्थानम् ॥

चंत्रनावस्थानात् वराय

तिष्ठ प्रतिष (ग्रस्ताम्) गजरुंसस्य क्वायां (गजत्वनिभित्तभूताम्)

हिंखा ( तृष्णा ) सम ग्रस्ति-ने समीपवास्तवा

ग्रनुग्रहः ग्रस्ति तव प्रतिस्थानम् ॥

कृताख ( ग्रन्यसर्तुः ) तादृक्त देवि-नाय दर्भनम्

यथा भाषिव्यते-तेषां त्रिश्चवनं एककपसेव ।

33

## मावि हे लूक-लङ्गाय त्रम्यह् कुह् चोन् ज्याय-ज्याय ॥ ३२॥

33. SIVA TAKES A BEAUTIFUL AND ADORNED FORM. MENAKA'S WONDER.

दृ लीला वूजियय खग्गन् महेयर्। त्रमान् त्रसान् द्योन् तस् हे सुनौ खर् ॥ ६८८॥ कुइ सोह्य वनुनु चोनुय मा मज़र्। बराबर् न-त स्थय् निश् स्वक तय् सूर्॥ ८००॥ समदृष्टी वनय् का इ छय् स्व कथ् हि ग्रु। हिड्डय् कुय् वुर्ज तय् काम्बाव् स्यय् निश्र् ॥ वनन्-वनन् नज़र् नारद्-जियन् चांवू। महादेवन् महामाया पनं इ हि ॥ स माया यथ द्पान् विश्वक्ष-दर्शन्। सुह् दर्शन् यथ् वनन् अस्त-वर्शन् ॥ करोर् सूर्यन्- इन्दुय् तीजाइ बनोवुन्। परंब्रह्मन् पनुनु प्रकाश् होवुन् ॥ परमिशिवन् पनुन् प्रचंड् चोवुन् । करोर् सूर्य तीज् यख्-ज्या इ मिलनो बुन् ॥ ८०५॥ थविव् लि बोज़वन्यव् वार द्यानय्। करिव बद् उपथ् थविथ् सथ् कुस् वनानंय्॥ कुनुय् सूर्य बुकुनु कुव न बनानय । निथर् तथ दर्शनस् किव न दरानय ॥

(यथा) त्रायच्यत् लौकिकौं-लज्जाम् त्रातुग्रहः त्रास्ति तव प्रतिस्थानम् ॥ ३२ ॥

श्रिवस्य सच्छो भिसासङ्गारादिवेषो द्ववं दृत्तं प्रकास्यते ॥ ३ ३ ॥ यतां स्तुतिं मुला प्रसद्गः संपद्गः महिश्वरः।

हिं हिं । इंबिट्वा ग्राक्षणयत् तं (नारदिषे ) हे सुनीश्वर ॥ ८९९ ॥ ग्रास्ति (हि) सर्वमेव कथनं तव सम ग्रङ्गीकृतस् ।

समानं ग्रनाया समैव समीपे मुक्ता भसा च ॥ १०० ॥ समदर्भनं क्षणिय्यामि किंग्रस्ति मम कद्य समानम् । सदृशमेव ग्रस्ति भूक्षे बहुमूख्यवस्त्रविशेषम् मम समीपे ॥

क्यानुसारं दृष्टिः नारदर्षिया प्रदत्ता ।

सहादिवेन सहासाया स्वकीया प्रदर्शिता ॥

षा साया यां प्रवदन्ति विश्वरूपदर्शनिर्मित ।

तत् दर्शनं यत् कथयन्ति श्रयुतवर्षणिमिति ॥

कोटिसंख्याकानां सूर्यांचां तेजः उद्भावितं तेन ।

परत्र स्था ख्रकीयः प्रकाशः प्रकर्शितस्तेन ॥

परमिश्रवेन स्वकीयं तीच्यातेजः ग्राविष्मृतं-तेन।

कोटिसूर्यतेज-( इव ) युगपत् संयोजितं-तेन ॥ १०५ ॥

समादद्धं पूर्यं, है-श्रोतारः, सुष्ठु ध्यानेनैव ।

कुषत बुद्धिया, चित्तं निदद्धं, सत्यं ग्रस्मि कथयन् ॥ एकसेव सूर्ये द्रष्टुं ग्रस्ति-वः न प्रभावः ।

नेत्रे तस्मिन् दर्भने स्तो-वः न स्थिरीभवतः॥

करोर् यति श्राप्ति तति क्याच् श्रापि प्रकाण्। वुकिय् कुरु ह्याकि कस् श्रासि नियुगाश् ॥ ज्वह् क्याह् वन ऋद महाराज़ाह् बन्योव् किथु। तिथिम् परिवारकंय् विथु श्रु बिहे तिथु ॥ उलन् स्थम् वद् वनय् काह् भी ज्ञि बद्ल्। ग्रमख् माव् यूठु तम् तित पादनंय् तल् ॥ ८१०॥ वुकिथ् नारद्-जियन् कंष्नस् नमस्कार्। चृद् कर्ता सारिकुय् कुख् हे निराकार्॥ कुनुय् त्रोसुख् मनस् व्यक्ति ग्वंयु चा यख्-बार्। खठा इ वन हो त दिस हो ज़्यू इ व्यक्तार् ॥ श्रकिष् चन-मात्रस्-मझ् सोह् संसार्। कं रण् व्यत्पण्त क्या इति जिब् कुइ दणुकार्॥ बनविथ् पन्छ् कारन् प्रक्लि-श्रोंकार । च्ह् कुख् परमात्मा मज्ञ-नाग् म्वख्तार्॥ दयाले। दय् चृस् कुख् ख्यय् वावं चूय् प्रय्। चा बयानय् जे चा बयानय जे चा बयानय् ॥ ८१५॥ यनय् श्रम् विय दय् हे स्टांजय्। वुकन्वाकान् तिक् त्र्रेकि दिह् यिथु वुक्रनथ् ॥ त्रसान् प्रसान् पर्कान संगु त्रद सदात्रिव्। वनय् कोताइ प्रचंडाइ पर्वतस् यव् ॥ बुक्थि मैनावती शाँपेञ् खबर्दार्। नक्र चीविष् बुकुन् ग्रंभ जटादार्॥

कोटिखंख्या यत्र स्वात् तत्र की दृक् स्वात प्रकाशः।

इदं कः श्रक्त्यात्, सस्य स्थात् तादृक् प्रकाशः॥

ग्रष्ठं किं विदिष्यासि ततः प्रहावरः संपन्नः कीरृक् ।

तादृश्चय परिवारस्य यादृक् योग्यमासीत् तादृक् ॥

चञ्चलीभवन्ती श्रक्ति-मे बुद्धिः, क्षणियामि कि मिज्जिष्ठारागस्य विधानार्थे।

हिन्नागः (यः सूर्योदयास्त्रधमये उत्पद्यते) त्रागतः निविष्ठः तस्र तत्र पादयोः तस्र ॥ ९९०॥

दृष्ट्रा नारदर्घिणा जृतस्तिन-तस्ते नसस्तारः।

( ग्रवहच मं ) त्वं कर्ता सर्वस्येव ग्रमि, हे निराकार ॥

रका-एव ग्राषीः मनिष यदा उद्गतं-ते तव रकदा।

बहु कपयेयं, दद्यां च दीर्घ विस्तारम् ॥

एकस्मिन् चयमात्रकाले सर्वः संसारः।

विश्वित्रस्त्वया उत्पन्नस्त्वया, किंच ग्राश्वय श्रस्ति ईवृक (वर्तमानं) कार्यम् ॥

बसुद्धावा पञ्च कारणानि प्रखवाकारेण।

त्वं ग्रीं परमात्मा तन्मध्यभागे खंच्छन्दः॥

चे-दयालो, ईश्वरः त्वं ग्रमि, ग्रस्ति-ते भक्तिभावस प्रौतिः।

ते भ्रूयात्ते जयकारः, ते भ्रूयात्ते जयकारः, ते भ्रूयात्ते ॥ ९१४ ॥

( पुनरवदत् ) विचिप्तः ग्रस्ति-मे पुनः इयमेव, चे मृत्वेतय ।

त्रवचोक्षयित्यां तारृष्टीं दृष्टिं वितर यथा पर्ध्ययुस्त्वास् ॥

सिला सिला गण्तं प्रवृत्तः ततः सदाप्रियः।

क्यियामि कियत् प्रवर्ष्ड-तेजः पर्वतं व्यापत् ॥

श्रवलोका मैनावती संपन्ना विदितवृत्ता ।

वृष्टिं प्रवार्य बृष्टुस्तया श्रम्: जटाधरः (यः पूर्ववृष्टः) ॥

बन्योमतु राज्ञ-प्रचाह् तौज्ञवानाह्। बरिष् तमन्दिय् तीज - स्रंत्य आसंत् च्यहानाह् ॥ सुइ महाराजाइ सुइ साजाइ राज-चालाइ। कु इ कम् ताक घ्तम्युकु करि ऋख् खया जा इ। ८ १०॥ सुइ जंपानाइ सुइ सामानाइ विमानाइ। कु इ्कम् ताकय् तस्युकु वनि श्रख् निधाना ह्॥ महाराज्ञ म् वृक्तिण् दथु तीज्ञु अय् स्वख्। चंज्य दख तम् बन्योस् परसात्य अय् खख्॥ वननि चंजूक्याह्मनं कितमकास्य द्राया। दह् क्या पंज किन वृकान् छम् खप्त-माथा॥ वनन् वनन् दथय-पाठि गय हर्भम् । । । । । । यहिद् सीर् किंद्रि बीठिम् स्य वर्शम्॥ च्य व्यञ् हर्भेश्वरो हर्भस् बह् क रूपम्। चा त्रानदेशारो त्रानंद बह् वंद्यस् ॥ ८२॥ १३॥

म्य गम् कोस्य दिगंबरय्।

पंपोग्न-पूजा करयो ॥ ८ १ ६ ॥

प्रथमय् चानि द्रायस् बह् गरय्

करहां हर्भेश्वर्कु दर्शन्।

श्रानाह् करम् करचे च-सरय्

पंपोग्न-पूजा करयो ॥

<sup>34.</sup> MENAKĀ, SEEING ŠIVA IK A FORM OF UNEARTHLY BEAUTY, PRAISES HIM.

(स-एव) संपन्नः राजपुत्रः श्रातितेजस्त्री। पूर्णतां तस्यैव तेजसा समागतं सगत्॥

(सप्तुत्पद्गः) सः (तादृक्ष्) महावरः तत् श्रबङ्कारजालं राजयोग्यवेषादिकम्। श्रीति कद्य सामर्थे तस्य करिय्यति (यः) क्षेत्रलं स्तरणमात्रम्॥ १२०॥ तत् याययानं तं सामग्रीसमुदायं विमानं (च)।

ग्रस्ति कथ यामण्यं तस्य कपिययित (वर्णनेन) एकं चिक्रमात्रम्॥ सहावरस्य ग्रवलोका ईंदूणं तेजस्ति सुखम्।

श्रप्रातं-तस्ताः दुःखं, तस्ताः (मेनकायाः) उद्भूतं-तस्ताः परमात्मनः सुखम् ॥

क्षयितुं प्रवृत्ता किं-नाम सनषः श्रोत्तुक्यक्तेशाः सम ग्रपगताः। इदं ग्रस्ति-किं षत्यं किंवा पश्यन्ती ग्रस्मि स्वप्नमायाम्॥ क्षयित्वा क्षययित्वा इत्यमेव संगता-सा दर्षम्।

(व्यचारयच् ) ग्रहाः सर्वे (सूर्योदयः) स्नेन्द्रस्थानेषु स्थिताः-से से वर्षवक्षे (स्थोतिषपसिद्धे)॥ त्वपा ग्रधुना हे-हर्षेश्वर हर्षे ग्रहं ग्रापादिता-त्वयाह्रम्। त्वपा हे-ग्रानन्देश्वर ग्रानन्देन ग्रहं पूर्णीकृता-त्वयाह्रम्॥ ९५२॥ ३३॥

श्रमुत्तरक्ष्पसौन्दर्थे श्रीशिवस्य दृष्टा सेनका स्तौति॥ ० ४॥

सम श्रोकः श्रपनीतस्त्वया, हे-दिग्रस्वर।

पद्मैः-पूजां कुर्यो-ते॥ ९२६॥

प्रेरणा तव निर्मताष्टं श्रष्टं ग्रष्टात्

कुर्यो-नाम वर्षेश्वरस्य दर्शनम्।

स्नानमात्रं कृतं-मया कुक्तेत्रस्रस्य

पद्मैः-पूजां कुर्यो-ते॥

प्रयमच प्रथिविय परात्पर्य ज्यवान् ज्यवन छुह् बावुकु बोलु। ज़ोविर ज़न्म-पाम् ज़ोलिय् हरय् पंपोग्र-पूज़ा कर्यो ॥ जोवं रि-नाग-ज़ल ज़गदी श्वरथ श्रथ् बाव-व्यक्तिस् बन्योव् सग्। परमार्थ-रस् योस् परसेश्वरय् पंपोज-पूज़ा करचो ॥ गंबुम् चूव् प्रकि चनमातंरय् चं जुम् खनसु इ्वातिष् सु इ्। भुवनेश्वरिय तोष्य वनसर्य पंपोग पूजा करयो ॥ ८ ३०॥ श्रनंत श्रकाल हे श्रमरय् यम्हेरि खसान् बन्योम् ग्रम् दम्। वसिकंकर् गोलियम् ग्रंकरय् पंपोश-पूज़ा कर्यो ॥ कामिक कूदिक अमाखरय् श्रखर् प्रक्षंत्रू कंद्नय् सूर्। हर्ग्रम् बह् कं रूयम् हर्गेश्वरय् पंपोग्र-पूज़ा कर्यो ॥ हे ज़िव ने प्रव खिक श्रंद्रय दय त्राकार कुछ त्रदय-कंष्।

प्रेमात्मिकायाः पृचिद्याः च-परात्पर

चलद्यमानं ज्यवनाख्यक्षेत्रे ग्रस्ति भावदपं वीजस् ।

ज़ोवं मृ-म्राख्ये-चित्रे जन्मार्जितपापानि दम्घा त्यस्यासि पद्योः-पूजां कुर्यो-से॥

जोवं म-चेत्रनागजलेन हे-जगदीश्वर

ग्रस भावात्मबीजस संपन्नः सेकः।

(यत्र) परमार्थे बपरसः ग्रापतितः है-परमेश्वर

पद्मैः-पूजां कुयंर-ते ॥

विनष्टो-से स्रोधः एक्षेन सर्ग्यात्रकालेन

नष्टो से खनसुराखं-तेत्रं पाण मोरः।

(तत्र) अवनेश्वरीदेव्या-प्रतिष्ठितया (खक्कन्यया च) तारिताइं अवसरसः

पद्धै:-पूजां कुर्यां-ते ॥ १३० ॥

चे-ग्रन्तरहित कालरहित हे ग्रमृतमूर्त

यसुचेर-नाम्नि-गिरी त्रारोइन्याः संपन्नी-मे श्रमः दमः ।

यसिकङ्कराः नाश्चितास्त्वया-मे हे-श्रंकर

पद्मैः-पूजां कुयं-िते ॥

( खप्रकृतिं निन्दति ) कामास्मनः क्रोधात्मनः भसासुरस्य

श्रासुयी प्रकृत्यः कृतं-तया-तव भसा।

इसे श्रहं श्रापादिता-त्वयाहं हे-हर्षेश्वर

पद्मेः-पूजां कुर्या-ते ॥

(तत्र) हे जिवात्मन् क्षेत्रवात्मन् गुहायाः मध्ये

द्वयेन ग्राकारेण ग्रमि (वस्तुतः) ग्रद्देतस्यः।

34

रामेश्वर त क्यामखंदरय् पंपोध-पूजा करयो॥

संकट-कटा च्यू जटादरच् नाव् प्यंयु स्य कोस्य् सोक् संकट्।

वर् जंबु न्य ख्य-निश् इरे-इरय् पंपोध-पूज़ा करयो ॥

हे समरय् हे श्रज़रय् . वुक्तिय् च्य ज़रय् कृदुम्-न होश्।

चराचरय् हुख् श्रास्त्रय् पंपोग्न-पूजा करयो ॥ ८ ३ ५ ॥

तिक् प्रचा स्य दितम् विश्वेष्वरय् वुक्षाय् करोर-स्र्यंकु तीज्।

न-त अध् तीज़ स्-निश कित दर्य पंपोश-पूज़ा करयो॥

नीज् ईयु वनोवुय् वस्तादरय् बय्यनय् च्यं दयस् जै-जै-कार्।

विचू स् पयस् गयस् व्यक्षार्य् पंपोग्र-पूजा करयो ॥

कृषास् दिह् बन्नी स्वनीश्वरय् गदादरथ् सदाह् बोज्।

श्रानंद् दिच् भानंदेश्वरय् पंपोध-पूजा करयो ॥ ३ ४ ॥ रासेश्वरः ग्यायसुन्दरश्व

पद्मै:-पूजां कुयाँ-ते ॥

संबाट-इर्ता तव हे-जटाधर

(तदेव) नास प्रसिद्धं-ते सम ग्रपकृतस्त्वया सर्वः संकठः।

वरः लच्धः सया त्वत्त-श्व हे - हरे -हर

पद्मै:-पूजां कुयंरे-ते ॥

हे ग्रमर हे ग्रजर

षावलोका त्वां त्रालाशो-ऽपि स्थिता-सम-न चेतना ।

चराचरात्मक्षेण श्रमि श्राष्ट्रयंक्रणः

पद्मैः-पूजां कुर्यो-ते ॥ १३६ ॥

तारृषे नेत्रे महां देहि-नाम-से हे-विश्वेश्वर

पत्रयेयं-ते कोटिसूर्याणां तेजः।

ग्रनाथा श्रस्मात् तेजसः कुत्र स्यास्यामि

पद्मै:-पूजां कुर्या-ते ॥

तेषः ईट्ट्य ममुद्भावितं-त्वया चे-भसपारमालताङ्ग

भूयात्ते तव ईश्वरस्य जयजयकारः।

प्राप्ता हं स्मृतिं गता हं (च) विस्मृतिं (निष्ठीषृतास्)

पद्मै:-पूजां कुर्यं-ते ॥

( यन्यकर्तुः ) क्राधाख देकि भक्तिं हे-धुक्तीश्वर

गदाधरात्मविष्णुमूर्ते विज्ञिप्तश्रव्दं शृण्।

ग्रानन्दं देखि हे-ग्रानन्देश्वर

पद्मी:-पूजां कुर्यों-ते ॥ ३४ ॥

35. MĒNAKĀ'S SATISFACTION.

खाइ व्यक्ति श्रांपेनुष् सन् शाविदानेय्।
वनि बंजू खास् कर्मारी वाग्यवानेय्॥ ८३८॥
वस्रकार् श्राध्यनम् हुस् कर्मकोनुय्।
खाइ क्षेपिट् त खंदर् नुंदबोनुय्। ८४०॥
जनानन्-कुन् देपुन् दय् है भर्पन् नेन्।
खंदर् वीणिय ह्यंथितोम् वृह्ति वनवुन्॥ ३४॥

 MĒNAKĀ CALLS UPON THE BRIDESMAIDS TO SING IN HONOUR OF SIVA.

ध्रीसवे दिशिज़व् वनवुन् ज़ोनु है।

सहाराज़ खोनु है चिवुवन-सार् ॥ ८ ४ १ ॥
वुज़् श्रोख् वुड़ तय् वुज़् बन्धोव् वाखय्

सोनु है सालय् किस हाल खाव्।

ज़यन्-हेन्दु नवु है प्रान्यन्-हेन्दु प्रोनु है

सहाराज़ सोनु है चिवुवन-सार् ॥
स्वाह् तीज़वान् है स्र्वाय-सान् है

गर् सोनु पान अगवान् है चाव्।

ज़ोनु है जुवान् है भोनु है सोनु है

सहाराज़ सोनु है चिवुवन-सार् ॥
संतट-गटि-सङ्ग खनवुनु गाण् है

घववुनु श्राण् है खाण्डि-रद्धन्।

त्रनुत्तरग्रोभाग्रालिष्ट्पमवलोक्य सेनाया यहुत्तं तदर्णयति ॥ ३५॥ ग्रातिग्रयेन यदा धंपत्नं-तस्याः सनः सानन्दस् ।

वर्त्तुं प्रवृत्ता श्रस्ति-में कुमारी महाभाग्यवती ॥ ९३९ ॥ नसस्तारः भ्रूयात्तस्ये (यतः) श्रस्ति-तस्याः मत्क्रमेभाग्यं (भर्ता) श्रतिश्रयेन रूपवान् मुन्द्राश्च मनोष्टर-एव ॥ ९४० ॥ जन्म-स्तियः-प्रति श्रक्षययत् इंश्वरः श्रीय भंपन्नः प्रत्यत्तः । सुन्दरकृपया वाख्या श्रारभ्रध्वसस्त्रार्थे पूर्यं उसवगौतिस् ॥ ३५ ॥

लेनाया जन्यस्याङ्गानपूर्व गानं वरं प्रति कटाचीक्वय ॥३६॥ समावेता-भवण है-दिव्यस्त्रियः गानं चातं (श्रक्षाभित्रचितं) श्रीय। (यतः) सहावरः श्रक्तसंवन्धौ श्रीय विभुवनसारभूतो-(ऽस्ति)॥८४२॥ श्रधुनैव बामीत् स्यविरः ननु श्रधुनैव संपद्गः बालकरूपः

श्रस्मद्रृष्ठे श्रीय निम्नलाखेन सेन (श्रजीकिसेन) वृत्तेन श्रागतः। नवीनामां नवीनः श्रीय पुरातनामां पुराननः श्रीय

सहावरः श्रक्तसंबन्धी श्रीय विभुवनसारभूती-र्शन्त ॥ श्रीतश्रयेन तेजस्त्री श्रीय श्रीभावान् (च) श्रीय

भृहे ज्ञासानं स्वयं भगवान् ज्ञाय प्रविष्टः।

त्तातः (चायं) ग्रीय जीवात्मधूतः श्रीय मंग्नतः ग्रीय (च) श्राक्षाकं श्रीय महावरः श्रक्ततंत्रकी श्रीय विशुवनमारधृतोःऽच्ति ॥

संबद्धात्यनस्तामिस्त्रात् उत्पादयन् प्रकाशं श्रीय 📝

साज कर्मारिय-इन्दु कर्म-लोग् है

महाराज सोत् है चिवुवन-सार्॥८४५॥
जोतन् तिन-स्रांत्य मन् निववृत् है

ख्रेख् दिववृत् है स्वख् होविष्।
छ्रष्यास् इंदयस् मञ्ज् वासवृत् है

महाराज सोत् है चिवुवन-सार॥३६॥

 THE BRIDESMAIDS SING PRAISES OF VISNU, WITO LEADS THE PROCESSION.

> नंद्शाल् श्राव् गिंदने राष्। श्वार करिने श्वार्य ॥ ८ ४० ॥ श्रारवख् दंज लोल-नारथ् श्रार-रंखि कं व वन्वास्। श्रार-क्ंच् फीक् श्रार-श्रारय् श्रार कंरिवे श्रारय्॥ देह-दारकाय मञ्ज वारय वुक्तिने खंखवुन् रास् दायं सुच्रिष् नवदारंय श्रार करिवे श्रारय ॥ हरमख तय हरदार्य वनि-कंडितोन् सन्याम्। स्त्य ज्ञान सुखज़ारय् श्रार करिवे श्रारय्॥ ८५०॥

श्रासानं कुमार्याः सुकर्मभायभूतो-भर्ता श्राय सद्दावरः श्रासतंत्रस्थी श्रायि त्रिसुवनसारभूतो-ऽस्ति ॥ १८४॥। देदीप्यमानः भूर्त्या मनः हरन् (श्रास्ति) श्रायि सुखं ददत् श्रायि सुखं प्रदश्ये । कृष्णस्य (ग्रन्यकर्त्ः) हृदयस्य मध्ये भाषमोनो-(ऽस्ति) श्रायि महावरः श्रासतंत्रस्थी श्रायि त्रिसुवनसारभूतो-ऽस्ति ॥

सहागतसभ्याय्यं श्रीविष्णुं सुतिभिर्गायन्ति जन्यस्तियः ॥ ६०॥

नन्द-नन्दनः श्राग्रतः क्रीडितं रास्त्वीलाम् ।

दयया कुरत-भोः मग्डलीविशेषम् ॥ ९४० ॥

पुष्पविशेषवाटिका दरधा हादात्मसंतापेन

निष्कश्येन कृतः वनवासः।

दयया-ग्राद्रीभूता संचारंगता जलाठवीषु

दयया कुरत-भोः मण्डलीम् ॥

वेद्वात्मकाया-द्वारकायाः सध्ये सुष्ठ

पण्यत-नाम-तं (दृष्यतां सः) क्रीडनश्रीतः रास्त्वीलायाम्।

पत्तद्वाराणि उद्घाटा नवद्वारात्मिकानि

दयया कुरत-भोः मग्डलीम् ॥

( प्रतिमुखं) इरमुखाखं-िर्वारिचेत्रे पुनः इरद्वाराख्ये-श्रीगङ्गातीर्च

उपलच्चतां-सः संन्यासी।

चेतुना ज्ञानेन सिद्वचारेखैव

दयया कुरत-भोः संबद्धतीम् ॥ ६५०॥

जारि काइ दिन संसारय सासन् ति करिवे सास्। श्रख् दय-नाव् तारि तारय् त्रार करिवे शारय्॥ हार-पर्वत दर्बार्य सका बंदि बाय-बंदि बाय नियिवे दय-दन-चार्य त्रार करिवे त्रारय्॥ बंनिवे थिथ् ग्रपकारंथ् शहर-मझ वन्वास्। ग्यविवे गंकराचारय त्रार करिवे त्रारय्॥ करिवे खंदरीनारय द्व-करनुकु श्रवास्। म्याम-खंदर् बोकि वारय् त्रार करिवे त्रारथ्॥ क्रणा-जुव् चाव् सानि दारय् स्त्य द्वाय दरम्बवास्। स्य-चंद्रम प्रकार्य त्रार करिवे बारय्॥ ८ ५ ५॥

ग्रनुयास्ति किं-वस्तु (सारात्मना) श्रमात् संसारात् सञ्चन्नः-संस्थाकानि-द्रवाणि ग्रपि कुस्त-भोः भसा।

रकं ईम्वरनाम तारियष्यति पारं ( भवसरः-पारम् )

दयया कुरत-भोः मख्डलीम्॥

शारिकागिरिक्यात् सङ्घिकारिपदात्

लचर्यवाकानि यद्वात्रः यद्वम् ।

स्त्रीकुरत-भोः ऐश्वर्यात्मधनद्रव्याख्येव

दयया कुरत-भोः मख्डलीम् ॥

भवत-भोः प्रागत्य गुपकार। खी-गोपाद्रिप्रदेशे

नगरमधात् वनवासिताम्।

गायत-भोः प्रकृताचाराखागिरिस्थलेष्ठेश्वरमन्दिरे

दयया कुरत-भोः मण्डलीम् ॥

कुरत-भोः खन्दरिनाराख्ये-स्थाने

संमुखं-पङ्क्तिद्वयविधानेन । ग्रभ्यासम्।

(येन) थ्यामधुन्दरः स्रोध्यति सुष्टु

दयया कुरत-भोः सच्छलीम् ॥

( त्रयं ) कृषाचन्द्रः प्रविष्ठः श्रक्ताकं द्वारे

सद्य घृत्वा हरमुखवास्तवं-महादेवस् ।

सूर्याचन्द्रमधोः प्रकारेख (स इसी)

दयया कुरुत-भोः मण्डलीम् ॥ ९५५ ॥

<sup>\*</sup> वियुपादनिकटे॥

<sup>†</sup> पुरःपश्चाद्गतिविश्रेषपूर्वकः स्त्रीयां गानविश्रेषः ॥

क्रव्यास् स्त्रीत्यं ज्वकच्यारय् क्राच्या-जृत् करि श्रथवास् । गिंदन्कि क्रिष्ट् दष्ट् तारय् श्रार्ट करिवे श्रारय्॥ ३०॥

38. THE WOMEN ASSEMBLE TO WATCH THE BRIDEGROOM.

दह् बू जिथ् त्रयकूकच निय त्राय।

महाराज्ञस् वृक्कनि कमि कोल द्राय॥ ८५०॥

नजर् दायों बरौ-किनि याञ् चीवृख्।

महादेवेञ् स्वारी पर्जनिवृख्॥

निथर् दिनिक्ष् तिथिय् यिथु बोजन त्राख्।

खंदर् वीनिय वञेष्ठस् वनवन्-वाख्॥

द्वीतुष्ठ् मंडुल् बनावुनु।

समिथ् चिय-बाव ह्वीतृष्ठस् वननावुनु॥ ८६०॥ ३८॥

39. THEY SING THE WEDDING SONG.

परि परि र्जंगितोस् रथ-सवार्थं

महाराज राज-क्षमार्थं श्राव्॥ ८ ६ १॥
वय चंज् स्ट्यंज्ञयने जय-स्ट्रंय्

दय-सञ्च निय सञ्च तोताह् द्राव्।

हिमाजय-पर्वतञ्ज वन्-हार्थः

महाराज राज-कमार्थं श्राव्॥

(ग्रन्यकृतः स्वात्मालापः) कृष्णाखीन यद्द बाल्य-एव श्रीकृष्णः करिष्यति इस्तावलम्बनम् । कीडाविधानस्य यन्ति दिवसाः त्रिकषंख्याकाः दयया कुरुत-भोः मण्डलीम् ॥ ३९ ॥

जन्यस्तीणां मितलम् ॥ ३ ८ ॥

इदं मुला त्रैलोकास स्वियः समागताः।

महावरं द्रष्टुं क्षेन (महता) श्रीतुकीन निर्गताः॥ १५०॥

दृष्टिः पत्तकेभ्यः द्वारैः (च) यावत् प्रक्तिमा-ताभिः।

महादेवस हस्त्यारोहादयः उपलक्तितास्ताधिः॥

नेत्राणि वितीर्णीन- तेन-ताषां तादृष्ट्यानि यथा श्रवलोकने श्रागतः-स-तासास् ।

इचिरया वाख्या इदितानि-ताभिक्तको उत्तवगान-वाकानि॥
ग्रारब्धं इव वैकुख्ट-सरृष्टं मण्डलं भाविषतुम् ।

षमेत्य स्त्रीभावेन प्रक्रान्तं-ताभिस्तस्य गाणनम् ॥ ९६०॥ ३८॥

श्चितसुपलच्य विवाहोपयोगि गानम् ॥ ३८॥ स्वात्मनः-समर्पेणे लगत-तस्य रणावरोहणम् । महावरः राज-कुमारीं त्रागतः (वरीतुम्) ९६९॥ मणं त्रपगतं सृष्णुचयस्य जयेन

र्षश्वरात्मनः उपत्यकायाः (नियतिश्वक्तेवी) मध्यात् शुक्रविशेषः निर्गतः ।

(सः) दिमालय-पर्वतस्य वनाशारिकात्मिकायाः (कन्णयाः) सद्दावरः राज-कुमारीं श्रागतः (वरीतुम्)॥ सनिस् पोग्र-बागस् कोसु गोग्राह् गोगस् पठ् पंपोगाइ बूठु। रोग चाव पोमनूस मझ पोम-वार्थ महाराज राज-कमार्थ त्राव्॥ पंपोश-पाद वुक् साद शाह्जादाह् बागम्-मञ्ज् नागरादा इ द्राव्। त्राकाम ऋष्य पव् दारि-दार्थ महाराज राज-कमार्थ श्राव्॥ पंपोग्न फर्माइ कर बंगालस चिज्रात्यालम् सालस् देपु । गाल यूद् बालादर्थ पाठ्-दाये महाराज राज-कमार्थ आव् ॥ ८१५॥ वनचूय विगिजाइ वनविन द्राय त्राकाश-एउ वक् श्रक्रक व्वन्। ग्वन् छाम् वननावान् कन् दाये महाराज राज-क्रमार्थ प्राव्॥ विमानन्-काथ् किह् पतु-महाराज्य सिंहासनन् षठ् कि ह् राज्य-स्पि। विभि प्रेय श्रीस वृक्तिण हिस्त-श्रवार्थ महाराज राज-कमाय श्राव्॥ साल्री डाल दिच पाठ डालानम् दीवान्खानम् देवता बीठि।

प्रासाकीनस्य पुष्पोद्धानस्य त्राषीत् श्रोभाविशेषः श्रोभाविशेषे पद्मं निविष्टम् ।

भने:-भने: प्रविष्ठः जीवजीवपची मध्ये पुष्पवाटिकायाः महावरः राज-कुमारी त्रागतः (वरीतुम्)॥

पद्मचरकोपेतः दृष्टी-उमाभिः अनुस्कान्यः सम्राह्नन्दन-इव तस्मिश्रुखाने देवस्थातकमिव निर्गतस्

(यत्र) श्राकाश्चात् श्रयतं पतितं धारासारेथ सद्दावरः राज-कुमारीं!श्रागतः (वरीतुस् ।।।

पद्मीरेव ग्रास्तरणं कृतं प्राप्ताविशेषे

(यत्र) विज्ञात्मालस्य विमन्त्रसं कथितस् । वालात्मा (श्रमः) निविष्टः महोद्यस्तिकस्य पत्तहारे

महावरः राज-कुमारी ग्रामतः (वरीतुम्)॥ ८१५॥

वनवास्तव्या वनदेवता। उसवगानगानाय निर्गता श्राकाशात् (च) श्रवतीर्थाः श्रप्यरमः सूमी ।

गुणान् वन्ति-तास्तस्य गापयन्यः कर्णी वमाधास्रति (हति स्रतः)
अज्ञादरः राज्ञ-कुमारी स्रागतः (वरीतुम्)॥

विसानानां-सध्ये धन्ति वर्षसानवेषा-बालकाः

बिंडाबनेषु-स्थिताः सन्ति राजर्षयः।

श्रधः-पतिता-इव वर्यं श्रवक्षोक्य हिल्प्रप्रुख्यपरिक्तोसविमानानि सञ्चावरः राज-कुमारीं श्रागतः (वरीतुम्)॥

जन्येः ग्राबनविशेषाः इत्ताः (कृताः) पृष्ठे सर्वतोभद्रगृष्टमध्यभाग-विशेषस्य

कोष्ठकविषेषे देवाः निविष्ठाः।

<sup>\*</sup> अपूर्वतेजःपुञ्चावलोकनेन जातमूर्काः संपद्मा द्ति भावः !

श्रृंडि श्रपार्थ त श्रृंडि द्रपार्थ मद्दाराज राज-कमार्थ आव्॥ शिव-सत्यंग-नोम् अन् कर्म-ज्याय बाग्रोव दर्म-सवाय सञ्ज् । परमार्थ रस् फिर् प्रयमच नार्थ महाराज राज-कमार्थ श्राव्॥ ख्यावनम् च्यावनम् किख् सेवाय कम् कम् राज्ञ-ऋषि खंद्मथ्गार् मैल किख् खावान् ऐल-सुफार्थ महाराज़ राज़-क्रमार्थ त्राव्॥ ८००॥ द्यु महाराज पज़ि दुख्य यज्य कार्य च्यल् च्यल् वां जितोस् राज्न-कमार्। वीगिस्-षठ् बन् कोता इपार्य मदाराज़ राज़-कमार्थ श्राव्॥ दारम् सनिम् बन्योव् खर्गदाराह् काञ्ज् मञ् गालमाराह् जन्। या ज्रौ किम- दाल तित काल मार्थ महाराज़ राज़-कमार्य श्राव्॥ बंदन् चीविष् कल किस् वंदन् वंदन् ख्रम् दिच् खंदन् वोतु । चंदन-ज़िनु वोन् ज़ोन् बुखार्थ महाराज राज-क्रमार्थ श्राव्॥

केचित् (जन्याः) पारभागे (तस्य) केचित् च ग्रवारभागे महावरः राज-क्रुमारीं ग्रागतः (वरीतुम्)॥

श्चितशास्त्रानुसारिससङ्गनामकं भोजनं सत्कर्मात्मिनि-स्थाने विभक्तं धर्मात्मसभायाः सध्ये।

परमार्थात्मा रसः प्रसावितः प्रेमात्मिकायाः नाडीकुम्भ्याः सहावरः राज-कुमारीं श्रागतः (वरीतुम्)॥

भोजयितुं पाययितुं सन्ति सेवायाम् को के ( श्रजीकिकसाहात्स्याः ) राजर्षयः सेवाकारिणः ।

रोचकानि यन्ति भोजयितारः येलापूगीकलानि सञ्चावरः राज-कुसारीं ग्रागतः (वरीतुम्) ॥ ८०० ॥

(म्रस्ति हि) ईवृक् महावरः युक्तः ईवृथेन उन्नतेन ग्रीवाङ्गेन-वर्तमानः

श्रीग्रं श्रीग्रं समानीयतामस्य (श्रवतार्य) राजकुमारी।
(सोऽयं) श्रीजरिलिखितपञ्चरागात्मकविमानित्रे श्रतः-परं कियन्तंकालं प्रतीत्तिस्यते

महावरः राज-कुमारीं श्रागतः (वरीतुम्)॥

द्वारख ग्रासाकीनस संपन्नं स्वर्गद्वारम्

वलभौ ( गृष्टोर्च पुरं ) श्रक्ताकं शालमाराख्यप्रविद्वोद्यानगृष्टं इवं ( प्रतिभाति ) ।

जनोः ग्रचिन्त्यचरितेन तत्र संचारितशेषाः विश्विताः सञ्चावरः राज-कुमारीं ग्रागतः (वरीतुम्)॥ सर्ववस्थनानि परित्यव्य श्रिरांचि सन्ति-तस्मै उपश्चरन्तः

( यत्र ) श्रीतकालेन गृढं त्रास्थितं नन्दनं प्राप्तश्च-सः।

चन्द्रनात्मकाष्ट्रं श्रवरोपितं प्रच्यालितं कोष्ट्रमध्यगते-श्रीष्ट्योत्पादके-ऽग्नियन्त्रविशेषे

महावरः राज-कुमारीं ग्रागतः (वरीतुम्)॥

<sup>\*</sup> अनुत्ररमाचात्राज्ञित्यवान् इति भावः।

हाणा प्रदेनरियर-संझू द्विय् ख्यय् चिय-बंग मर्द-पान दर्द वननाव् । प्रिय-प्रक्ति-रूप् द्य केंद्राष्ट् यार्थ महाराज राज-क्रमार्थ प्राव्॥ ३८॥

40. THE BRIDESMAIDS PRAISE SIVA IN A SONG ACCOMPANIED BY DRUMS.\*

हे त्रगोर नौज्ञकंठ ॰ कुख् इन् इन् तथ्।

गिव-कंफ् दारिष् ॰ द्याबायन् तथ्॥ ८ ०५॥

गंद्रचूंड च्यान्यन् ॰ पद्मपादन् तथ्।

मीठि दिम प्रम कुख् ॰ चिलोजन् तथ्।

मेरवनाथ कर् ॰ चय् पापन् तथ्।

हे त्रगोर नीज्ञकंठ ॰ कुख् इन् इन् तथ्॥

बद्धा-कंप संसार् ॰ संबाजन् तथ्।

विष्णु-कंफ् द्रिष् ॰ कृगि पाजन् तथ्।

संदार-कंप कुख् ॰ व्यथ् गाजन् तथ्।

निग्नेन ज्यय् किय् ॰ व्यथ्याजन् तथ्।

हे त्रगोर नीज्ञकंठ ॰ कुख् इन् इन् तथ्॥

नीगंद्रहार् व्यः नीजि त्रायन् तथ्।

ख्ख-स्वः कुख् बेडु ॰ दख् कायन् तथ्।

ख्ख-स्वः कुख् बेडु ॰ दख् कायन् तथ्।

<sup>\*</sup> In each line of this song, the passage beginning with the mark of should be read twice. The verses contain a varying number of lines, and, at the end of each verse, verse 975 is to be repeated.

(ग्रन्यकृतः स्वात्मालापः) हे कृष्णास्य ग्रर्धनारीयरस्य प्रपयः ग्रस्ति-ते।

(यतः) स्त्रीवाग्भङ्गा पुरुषच्पेण हार्देन गापय। (स्रो ऽर्धनारीश्वरः) शिवशक्तात्मरूपेण ननु-स्वित् किंचिन्नाम संस्थया-पुर्णतां-नथिस्पति॥

महावरः ॥ ३९ ॥

जन्यस्ती भिः खरविशेषेण पुनरपि गीयते ॥ ४०॥

चे प्रघोरात्मन् नीलकष्ण प्रिच प्रंथे प्रंथे च प्रिवडपं धृत्वा वृष्ठभाषनो (ऽिष ) नाम ॥ ९७४ ॥ चे-चन्द्रचूड त्वहीययोः कमस्रहण्यराख्योः च ।

> चुम्बनानि दाखामि प्रान्तो-भविष्यामि ग्रसि त्रिलोचनः नाम च-मैरवात्मस्वामिन् कुर चर्य पापानां पुनः। चे ग्रघोरात्मन् ०॥

ब्रचात्मना संसारं विस्तारयन् च।

विष्णुष्पं धृत्वा जगतीं पालयन् (श्विष ) नाम । स्द्रात्मना-संहारष्पेण श्रीस स्थिति (जगतः ) नःश्रयन् पुनः । हो-निर्भुण तवैव सन्ति त्रय-स्व गुणाः पुनः । हो ग्रिधोरात्मन् ॥

वर्षराजात्महाराः वन्ति-ते वैक्तकक्षेण भवन्तः नाम । ग्रक्समादेव ग्रवि सहत् दुखं ग्रपनयन् पुनः ।

<sup>\*</sup> स्तुतिरियमानकविशेषे वादनगानोपयुक्ता । मेथेषु परेषु ॰ स्ति स्वादारस्य दिराष्ट्रिताटः पाठकार्स विधेयः । सर्वसित्रसिम्सोने ऽयं क्रमो ऽसि ।

निर्मन तनि कुछ । वस् मलन् तय्। यान् व्यवनन् हन्द , कुख् कारन् तय्। हे श्रगोर नौ बकंठ ॰ कुख हन हन तय ॥ वैलोक्यनाथ किय् त्यं ॰ श्वन-लख्यन् तय्। महाकन्यां य यानि ० कुय् वनन् तय्। चन-माथ्र् चोनु ॰ वीद् तखनन् तय। माया ख्रय्-कुन् । ग्रांथ् गक्न् तय्। चाञ दक्काय-सूत्य् विय माँपनन् तय्। हे त्रगोर नौसकंठ • कुख् हन् हन् तय्॥ जीवन् त देवन् ॰ कुख् न्यंगलन् तय्। अविनाश अथ्-निग विय नेरन् तय्। हे अगोर नौलकंठ । इख् इन् इन् तय्॥ ८ ८०॥ चोनु द्यान् दरिष् • सर्रि स्वन् तय्। खटव्नि पान् तय् ॰ रटव्नि वन् तय्। परम-भिव इदयस् • मञ्ज् बत्त्वन् तय्। परमाता-ज्योती-रूप् ॰ कुख् वासन् तय्। हे अगोर नौलकंठ ॰ कुख् इन् इन् तय्॥ मय- च्यथ- रूप • कुख् न्नानंद-गन् तय्। श्रनुबव-बाव-किनि ० कुख् तोठन् तय्। हे श्रगोर नौसकंठ ॰ कुख् इन् इन् तय्॥ पर्म-श्राकि-मिस्त चानि ॰ द्यान-खर्न तय्। खनम् माद्न ॰ काय मादन् तय्।

निर्मेतायां तनौ ग्रिष्ठि भक्त परिम्नलयन् पुनः। त्रयानां भुवनानां ग्रिष्ठि । करणं नाम । हे ग्रघोरात्मन् ०॥

है-तें लोक्यनाथ सन्ति-ते तव शुभलत्तवानि पुनः।

सहाप्रलयात्मा यदा (यावान्) त्रस्ति भवन् पुनः।

(तत्) त्तव्यमात्रं त्वदीयं वेदः कथयित नाम।

सहामाया त्वामेव-प्रति श्रान्तिं गच्छिति पुनः।

तव इच्छिथा-हेतुना पुनरिष संभवति (जगत्) पुनः।

हे अघोरात्मन् ०॥

जीवान् देवान् च श्रिषं निशिलन् नामः। दे-त्र्यविनाश्र तवैव-सकाशात् पुनरिप निशैक्कृति पुनः दे श्रिधोरात्मन् ०॥ १८०॥

तव ध्यानं घृत्वा सर्वे सज्जनाः च । ग्रूहयन्तः स्वात्मानं ग्रह्णन्तः च वनानि पुनः । हे-परमकलायात्मन् हृदयस्य मध्ये भक्तानां च ( त्रुषि ) ।

परमात्मच्योतिःस्वष्यः ग्रमि भासमानः पुनः।

सचिदात्मस्पेण ग्रसि ग्रानन्द्यनः नाम । ग्रानुभव-भाव-देतुना ग्रसि तुष्यन् च । दे ग्रघोरात्मन् ०॥

हे ग्रघोरात्मन् ।।

हे-परमशक्तिसंयुक्त व्यहीयेन धानसारखेन च । स्वर्थस्य साधकं श्रीस्त सादनाख्यमोषधं नाम।

श्चिव शिव गक्न्-कुय् ॰ पाँ-कूलन् तय्। पवन-स्रंत्य बर्ग्- ॰ -खरन् फिरवन् तय्। श्रज्ञपाय प्रि-पान • कुख् जपन् तय्। हे त्रगोर नौलकंठ • कुख् इन् इन् तय्॥ वासनाय-किनि श्रंसि ॰ देइ मानन् तय्। सो-ऽइं-सो वंनु • मिनि प्रानन् तय्। श्री विखबर् केंह् । किन ज्ञानन् तय्। दह् प्रान् ज्व-सान् • त्यय् अर्पन् तय् । सुक्रीश्वर कर् • जन्मन् छन् तय्। हे त्रगोर नौलकंठ ॰ कुख् इन् इन् तय्॥ ग्रेर् चोनु घंदु षठ् श्राकामन् तय्। तस् पातासन् ॰ पाद् चा नि ब्वन् तय्। श्रादिकार् चोनु छुन ॰ काँह् जानन् तय्। बिंडि श्रादिकार- संसु ॰ कुख् श्रवन् तय्। हे त्रगोर नौ सकंठ • कुख् इन् इन् तय्॥ ८ ५ ॥ पाच-प्रनाम् कुय् ० ऋष्ट-भरवन् तय्। स्त्य स्त्य रोज्हा • चय राष्- चन् तय। बीबाय चाञ छम् न • ब्वर् वातन् तय्। चाय हुम् उत्तन् ज्यव् ॰ स्थम् कलन् तय्। हे त्रगोर नौसकंठ ॰ कुख् इन् इन् तय्॥ म्रनायम्-इन्दि नाय ० श्वन-च्रनन् तय्। गरने त्रास् कुख् • संकर्षन् तय्।

श्चित शित ( इति सार्षं ) उद्भवति निर्भराणां नाम । वायुना ( प्राणाकना ) भगैमन्त्रात्म पन्नाणि च सार्षं वर्तिययन्ति च ।

श्रुखपासन्त्रं स्वात्स्रना श्रवि जपन् नाम । डे श्रघोरात्सन् ०॥

(यस्त्रत्खात्मरूपं) वासनया वयं देहं मन्यमानाः-साः पुनः। बोऽहं सः (इति मन्त्रः) उच्चारितः (उच्चार्यते) ग्रासाकीनेन प्राचेन पुनः।

वयं ग्रचाः किंचित् को न जानन्तः नाम ।
दश्र प्राचाः जीवेन-सह त्वय्येव समर्पिताः (सन्तु) पुनः ।
से मुक्तीश्वर कुस जन्मनां क्षेदं (निःशेषतां) नाम ।
से ग्रघीरात्मन् ०॥

श्चिरः तव स्वातं उपरि श्वाक्षाश्चेत्यः नाम ।

तलव्यापको पातालानां पारो तव श्वधस्तात् च ।

श्वधिकारं तव नास्ति कश्चित् जानन् च ।

सन्ता श्वधिकारिया-सन्तिः श्वसि श्रोभमानः नाम ।

हे श्वशोरात्मन् ०॥ ९८५॥

पादप्रश्वितः श्वस्ति-ते श्रष्टभैरवाणां पुनः।

सद्वासः सद्वासः तिष्टेयं व्ययेव रात्रिन्दिवं च।

स्तुतिकोतीं तव श्रस्ति-मम न बुद्धिः प्राप्नुवती नाम।

चित्तं श्रस्ति-मे तरखीभवत् जिल्ला श्रस्ति-मे मूक्तीभवन्ती च।

से श्रष्टोरात्मन् ०॥

हे-म्रनायानां नाय श्वभदचरखयोः पुनः। श्ररकं श्रामतो-ऽस्मि श्रसि दुःखसंकर्षकः नाम। कर्दया प्रक ॰ कुख् प्रन् तय्।

निक्रक जीन कर्॰ म्योनुय् मन् तय्।

हे श्रगोर नी जकंठ ॰ कुख् हन् हन् तय्॥

बैक्ति चा ज्रिय् ॰ वेज् कृष्णन् तय्।

यिथु ब्वति रोज़हां ॰ मझ् बक्यन् तय्।

गङ्गादर हर ॰ हर धव् कन् तय्।

हे श्रगोर नी जकंठ ॰ कुख् हन् हन् तय्।

श्रिव-रूष दिरिष् ॰ द्रश्रवासन् तय्॥ ४ ॰ ॥

41. A SONG IN PRAISE OF VIȘNU.

सुरली-प्रब्दाह् प्रस्य गव् कनन्
वनन्-किह् राधाक्तव् प्राव् ॥ ८ ८८ ॥
यप्रोदा छाइ नंद-गूरिस् वनन्
जगण् यम् जाव् सुय् प्रस्य जाव् ।
प्रास् सुन्रोवुमस् त प्रास्यर् कुइ ननन्
वनन्-किह् राधाक्तव्ण प्राव् ॥ ८८० ॥
यम् स्वन् खंटिमंति प्रांसि निर्म्यनन्
तिम् ह्यथ् प्रद्र न्यबर् द्राव् ।
प्रकट्-कंरि प्रोक्तव्णं नि ज्यनन्
वनन्-किह् राधाक्तव्ण् प्राव् ॥
उद्भव-जियस् छाइ गोपिय वनन्
च्ह इंखु जान् वनन् चाव् ।

कुक इयां पूरकानां ग्रांचि पूरकः पुनः। इन्निष्कल जीनं कुक समैत सनः पुनः। इन्हें ग्राह्मोरात्सन् ०॥

भक्तिः व्वदीया कणिता कृष्णाखोन (सया) नास।
यथा ग्रहमपि तिष्ठेयं सध्ये भक्तानां नास।
हे-सङ्गाधर हर पापहर निधेहि कर्यो च।
हे ग्रधोरात्मन्॥ ४०॥

सभ्यसुख्ययज्ञमानं श्री विष्णुसुपलच्य गायन्ति ॥ ४१॥ सुरलीन।म्रो-वंश्रख-ख्वरः श्रस्माकं संपन्नः कर्णगोचरः

(यसुपलच्य) कपर्यान्त राधाकृषाः समागतः ॥ १८९ ॥ यश्रोदा-गोपिका श्रीक्त नन्दाः खं-खखामिनं कपर्यन्ती

जगत् यसात् जातं स-एव ग्रसतः जातः।

श्रास्यं उद्घाटितं-मथास्य तु (तत्र) श्रास्यये श्रास्त प्रत्यत्तीभवन् (यसुपन्नस्य) सप्यन्ति ०॥ ९९०॥

यानि चरितानि (गुणाः) गोपितानि श्रासन् निर्भुणेन तानि गृहीत्वा श्रन्तरात् बह्यः निर्भतः (श्रयम्)।

प्रकटीकृतानि-तानि (वयं वा) स्रीकृष्णस्य जन्मना (यसुपलच्य) क्षचयन्ति ०॥

उद्धवाखाय-यादवायां सन्ति गोष्यः कथयन्त्यः

त्वं शुष्कं (नीरमं) चानं वक्तं त्यनः ।

<sup>\*</sup> राधया चिच्छत्रवा अभिन्नः परमात्मा ॥

<sup>†</sup> त्रीकृष्णे मथुराथां दृढतथा कृतनिवेशे गोपीनां समास्वासार्थे गोकुले उद्धवः प्रेषिन इत्याख्यानम्॥

<sup>‡</sup> त्रीक्रव्यभित्तं विना जानं ग्राष्ट्रा । तत्वधनं परित्यजेति भावः ॥

बिक्तिय-स्तिन् छाह् सुकी बनन् वनन्-किह् राधाकष्ण् त्राव्॥ कुखय च्ह् श्रातमा एकंय वनन् सुय् गोख् च्रा् ऋख् खख्ताइ् हाव्। न-त कुख् श्राक्ष् जीवाह् ननन् वनन् किह् राधाकष्ण् त्राव्॥ गोवर्धन् तुज् निरच्ननन् ष्यठ् किस्य चिष पन-वर्गस् वाव्। तिथ्य नाव श्रीस छाइ मन-वाच्य खनन् वनन्-किह् राधाकष्ण् त्राव्॥ बिक्ति तिम-सञ्जू करू अर्जुनन् सभद्रा निथ् ति ब्वंज्वान् द्राव्। यस् वरि तस् पापन् किह् अञ् बनन् वनन्- किह् राधाक्षण् त्राव्॥ ८८ ५॥ द्रौपदिय काइ कर द्यीधनन् चातम् याञ् योम् त्रख् कृष्ण-नाव्। श्रंबर-श्रंबर् गयेस् वर्दनन् वनन्-किह् राधाकृष्ण् श्राव्॥ दयुम् काँ इ इन तस् हिं ननन् कस् श्रामि त्मि सन्दु हिहु खवाव्। वैकुष्ठ-गथ् प्रति विन्द्रावनन् वनन्-किह् राधाकृष्ण् श्राव्॥

षेवलया-भक्तीय श्रस्ति मुक्तिः संभवनी

(यम्रुपलच्य) कपर्यन्ति ।।।

ग्रिंच-चेत् त्वं ग्रात्मा ( मर्ववाणी ) एक-एव ( इत्यं ) ग्रामनन्ति (वेदाः)

सः (तहा) भविष त्वमेव एकां युक्तिं-कांचित् प्रदर्शय।

भ्रमणा श्रमि भ्रमभर्थः जीवमात्रः उपलच्यमाणः

(यमुपलच्य) कथयन्ति ।।

गोवर्धनां ख्यो-त्रिरिः उत्यापितः निरञ्जनात्मना-कृष्णेन

पृष्ठे किनिष्ठिकाञ्चलौ यथा वृत्तपन्नाश्चं वायुः ( उत्यापयति ) ।

तादृशमेव नाम (श्रीकृषणाख्यं) वयं साः मनोहपायाधूर्मिकायां खनन्तः

(यमुपलच्य) कथयन्ति ।।

भक्तिः तस्य कृता श्रर्जुनेन

(येन भक्तत्वेन) सुभद्राख्यां (श्रीकृष्णभगिनीं) श्रपहृत्य श्रपि बुद्धियान् निर्गतः ।

यं व्युयात् तस्य पापानां (त्रपि) त्रस्ति (सन्ति) पुष्यता (पुष्यानि) संभवन्ती (भवन्ति)

(यमुपलच्य) कथर्यान्त०॥ ९६५॥

द्रौपद्याः (पाण्डवपत्राः) कीदृक् (चीरहरणाद्यात्मावमानं) कृतं द्वर्योधनेन

स्तरणे यावत् श्रापतित-तस्याः एकं कृष्णनामधेयम्।

ग्रमंख्यतं-राणितं मंपन्नं-तसाः वस्ताणाम्

(यमुपलच्य) कथयन्ति ।।

द्वितीयः कोऽपि नास्ति तस्य (ईम्बरः) सदृशः प्रत्यत्तरूपः

कस्य स्थानाम तस्य सदृष्यं सामर्थ्य (स्वभावः)।

वैकुख्गितः (विष्णुलोकतुल्यता) प्राप्ता इन्दावनेन

(यमुपलच्य) कथयन्ति ।।

<sup>\*</sup> तङ्गिमच्चादेव क्षतपापो ऽपि निर्मखनुष्ठिनिष्याप एव गण्यते इति भावः॥

न्यथन् द्राय श्रीस सङ्ग् श्राँगनन् सुरती-प्रब्द् याञ् कनन् चाव्। न्धंद्रि-इच्न् व्वठ-कंडू मनन् वनन्-किह् राधाकष्ण् श्राव्॥ यिह् श्रस्य बन्योत् त तिह् कम् कुह् बनन् सुय् ज़ानि यस् दथु बनिष् भाव्। न्यथनञ्च नेरव्त फेरव् वनन् वनन्-किह् राधाक्षण् आत्॥ गूरि-बाव् प्रावनाचा श्रानन्दगनन् व्यद् गय स्यद् ऋम्य दद् याम् जात्। मोर्य हाक्नांवि त्मि-स्नि चनन् वनन्-क्रिह् राधाक्षण् आव् ॥१०००॥ बोज्नु अवन् त कर्नु सनन् निदिचासन् क्ह् अख् बक्ती-बाव्। माचात्कार् वृक्षु त योगी किह् ऋनन् वनन् क्रिह्राधाक्रण् श्राव्॥ यिक्न् राचून् त यिथ्यन् चनन् राम् अपि खेलान् तिय् याद् पाव्। तिय याद् पाय् अस्य छाह् हन्-हन् छान्न् वनन्-किह् राधाक्षण् त्राव्॥ प्रयम् तिमि-सन्दु गनन्-गनन् त्रीस सुय छाह् बनन् च्ह् मो नग्राव। नग्नाः ( दिगम्बराः ) निर्गताः वयं मध्ये ग्रङ्गनभूमीनाम् ( तस्य ) मुरली( वंश )-स्वरः यावत् कर्णेषु प्रविष्टः ।

निद्रालीनानां (श्रम्माकं) प्रोच्चलितं मनसा

कथयन्ति ।।

यत् (ग्रवस्थानं) ग्रस्माकं संभूनं तु तत् कस्य भवति संभवत् स-एव जानाति यस्य इंदृक् संभूय ग्रापतितम्।

दिगम्बराः (भूत्वा) निर्शिमष्यामः तु मंचरिष्यामः वनेषु कथर्यान्त्र ॥

गोपालिकात्वं प्रापिता-वयं ग्रमेनवानन्दधनपूर्तिना कियाः मंपन्नाः सिद्धाः ग्रस्माकं दुग्धं यावत् उन्नूतस् । मर्वमेव ग्रिचिताः तडीयेन पानेन

क्रथयन्ति । १००० ॥

ः प्रथमं ) प्रात्यं प्रवर्ण पुनः कर्तयं सननम्

(ततः) निविध्यापनं ग्रांस्त एकः भक्तिभावः (उक्तद्रुष्कर-साधनोत्कृष्टः)।

(यन) सात्तात्कारः (तस्य) दृष्टी-ऽस्माभिः पुनः (यदर्थ) योगिनः सन्ति खिद्यन्तः

कचयन्ति ।।

यादृश्रोष्ठ रात्रिषु यादृशेषु च दिनेषु राष्ठलीलां त्रास्म क्रीडन्यः तदेव स्मृतौ त्रापातय । तदेव स्मृतौ त्रागत्य श्रस्माकं त्रस्ति निर्धिलं (त्रवयवजातं)

कथयन्ति ।।

प्रेमैव तस्य घनौ-घनौभूय (श्रम्भाकं दृढमिक्त) वयं स-एव साः भवन्यः (तदाकारचित्तवृत्तयः साः) त्वं सा-भो नाश्रय-नः\*।

चंद्रेनज्ञानादिकथनेन तद्ग्रिक्तिसिडं मा च्हेद्वतिःभावः ॥

वनुन् दलंब् कुह् द्रथ् मञ्जनन् वनन्- किह् राधाक्षण् श्राव्॥ दह् कर् श्रस्थ श्रकूरंनि निनन् गक् श्रीकष्णस् दतु वातनाव्। न-त यिख् हान मञ्जू सान्यन् ऋणन् वनन्-किह् राधाकष्ण् त्राव्॥ दह् बूजिय उद्भव् कुह् क्रषास् वनन् दुक्रू गोपिया इ अख्मय-ति बननाव्। वक्ती दहं झू छाम् जिगरस् सनन् वनन्- किह् राधाकृष्ण् श्राव्॥ १००५॥ ज्ञान-दद् वौद-कामदौनि यनन् श्चय् चाय् जोनुय् म्य दामाइ चाव्। बद् म्योञ् दद् जन् छ इ तनन् त गनन् वनन्-किं राधाकष् त्राव्॥ बंबरम्-कुन् यिच् छाच् गोपिय वनन् तथ् प्यव् बंबुर-गीता नाव्। बूजिय तिह् बत्यन् सुक्ती छाह् बनन् वनन् किह् राधाकृष्ण् श्राव्॥ यं बेर्ज़लन् कुह् श्रंबर् छानन् मव् रोग् बंबुर श्रंबर् काव् प्रचान्-कुन् वुक्त तन् जाग् तनन् वनन्-किह् राधाकृष्ण् त्राव्॥

कथनीयं त्रतिदुष्करं त्रस्ति **इंद्रास्मदवस्था**नं सक्जनानां (सुनीश्वराणां) कथयन्ति ।।

इदं कृतं ग्रास्ताकं ग्राक्रूरयादवस्य-कर्तृकेषा नयनेन (इतः ग्रीकृष्ण-संबन्धिनः)

गच्छ श्रीकृषां इहैव प्रापय।

ग्रन्यया ग्रागमिष्यपि बन्धने मध्ये <mark>ग्रास</mark>्माकीनानां मृखानाम् क्ययन्ति ॥

भक्तिः (भविद्विषया) त्रमीषां ग्रस्ति में हृदये मग्नीभवन्ती (त्र्राधि इव)

क्ययन्ति ।। १००५ ॥

चानात्मकं-दुग्धं वेदात्मकामधेनोः स्तनयोः

गृष्ठीता त्वयेव चातं-त्वया (ग्रहीतुं त्वमेव जानापि) मां

पानग्रासमात्रं पायय ।

ब्रुद्धिः मदीया दिध इव श्रिष्टि विख्वीभवन्ती (कदाचित्) घनीभवन्ती च कथयन्ति ।।

श्रमरं-उपलच्य यत् सन्ति गोप्यः क्षणयन्त्यः

तत् (श्रास्त्रस्य) श्रापतितं (भूतं) स्रमरगीता इति नामधेयस्। श्रुत्वा तत् भक्तानां सुक्तिः ग्रस्ति भवन्ती स्ययन्ति ।।

पुष्पविशेषेभ्यः त्रस्ति त्रम्बराख्यं (सहासुगिन्य द्रव्यं) निर्शेच्छत् मा-नाम सृष्टो-भव स्नमर त्रम्बराख्यं (सुगन्धं) उपभुङ्कः । श्रीत्तपार्श्वेषु पश्य तु तनुं (स्त्रां) संगमय श्रस्ततनुषु . स्वयन्ति ॥

<sup>\*</sup> दढष्टनयो गोष्यः कृष्णसमानवर्षे अमरमुपलच्योनानीभूता दव हार्दे निवेदयन्ति यत्र ॥

महाराज ज्ञाननीति थिय यंजूमनन्
सूर्यं त ज्न्ह्रम गर ज़न् ज़ाव्।

ग्यामस् त प्रवातस् मिलु र्त् छुह् बनन्

वनन्-किह् राधाक्षण् त्राव्॥

कृष्णुनु त्रय त्रीस छाइ च्य्य-कुन् त्रनन्

त्रथस्-स्रीतिन् त्रथ मिलनाव्।

दिथि रास त्रथ-वास् ज़ाह् छुह् न छानन्

वनन्-किह् राधाक्षण् त्राव्॥ १०१०॥ ४१॥

42. A PRAYER OF THE AUTHOR, UNDER THE FORM OF A SONG OF THE BRIDESMAIDS.

हंग पख ह्यय् च्य्य-फंबमीर्य ग्रम्भो विन यित स्य हर्म्बख-नीरि ग्रम्भो ॥१०११॥ ग्रांति-ग्रह्मकु दिम् विज्ञान राज्यंय् बित्त व्यक्ति दिम् ग्रितिपातुकु तार्जय् । स्वत्त मेक्ति पानय् ब्रगतीर्य ग्रम्भो विन यित स्य हर्म्बख-नीरि ग्रम्भो ॥ कत्य-द्य बित्त रखि कुख् दख् कामन् निग्नाम कमी कर् निर्वामन् ।

वरः (प्रसिद्धव्यातीष्ठपः श्रिवः) संज्ञापिता-वयं स्त्रागत्य (साज्ञात्कारं दत्त्वा ) यजसानेन (स्रीकृष्णेन )

सूर्यः चल्रमाः च गृहे इव प्रविष्ठां-नः।

मायंकालस्य (ग्यामरूपस्य कृषास्य ) पुनः प्रभातकालस्य (प्रभातश्रुक्त-रूपस्य ग्रिवस्य ) संग्रमः श्रुद्धः ग्रस्ति भवन्

क्ययन्ति ।।

कृष्णस्य (ग्रन्यकर्तुः) इस्तो वयं साः त्वामेत्र-उपलच्य ग्रानयन्त्यः इस्तेन-मद्द इस्तं संग्रमयः।

इंदृशेन रासलीलाविधानेन इस्तसंयोगः जातु श्रस्ति न भेदं-(हेदं-) गच्छन्

कपर्यन्ति ।। १०१० ॥ ४१ ॥

## जन्यस्तीगानदारा ग्रन्थकत्त्वयं प्रार्थयति ॥ ४ २ ॥

हंसात्मपत्ती गृहीत्वा चित्तात्मक(चितना)-फम्मसीबनामकपत्तिणा हे-श्रमो उपलक्षणे श्रागच्छ-नाम मम हरमुखितार्यधित्यकायां (प्रतिमुखं सांमुख्ये च) हे-श्रमो॥ १०११॥

श्रान्ति-पुरस्य देहि-मे विज्ञानात्मकं-राज्यम्
भक्तिकपे शिर्रांच देहि-मे श्रक्तिपातात्मकं मुकुटम् ।
(तेन) (मुक्तिकपा) मुक्ता संयोद्धात (बच्धा भविष्यति) स्वयमेव
वकपितविश्रिष्टपत्तीय (चित्तवृत्तीयः) हे-श्रमो

उपलच्चे ।।

हे-कलावृत्तात्मन् भक्तिरूपायाः श्राद्वलभूमेः श्राप्त दुःखात्मकण्टकान् श्रापनयन्
निष्कामेन कमैणा कुरु निर्वाचनताम् ।

<sup>\*</sup> यस्य त्रीक्षय्यस्य साचान्कारेण सुक्तिः सम्पन्ना नः। नथा च स्त्र्याचन्द्रमसोः 'दिनराचिकालस्य' द्वा-पिङ्गलाधिदैवात्मकस्य ग्टें सुपन्नामार्गे प्रवेशो जायते। योगिसिद्धं चैतदादि चि सुपन्नायामग्रिनायां प्राणापानात्मकप्राणद्वयस्य लयः सम्पदाते। तदा सुक्तिभैवति। दिनराचिकपकालादिदैतनुदिर्विलीयते॥

गहज्यार् फिर् स्य प्रकृत् वीर्थ मन्भो वित स्य इर्म्बख-नौरि शस्त्रो ॥ निर्वान-दन्द्रस् क्य वर् विज्ञान् पख्ची-किन दिन्द्र्य योञ्-किन प्रान्। नाम-रूप-पन् कत् वाव-सीर्थ प्रमा विन थित स्य इर्म्बख-नीरि श्रम्भो ॥ प्रारब्द्स-पाठ् रोज् थव् म ग्रुरि-बाव् दक्ति बाजि मञ्ज व्योग, डोनाह् चाव्। डल गृक्तिन पाचि या मीर्थ प्रभो विन यित स्य इर्म्बख-नीरि ग्रम्भो ॥१०१५॥ दे इ-दृष्टि-रंस्तु युम् रोज़ि दे इस्य मज़् करि श्रात्मस् व्यवीक-पूजाय मञ्जू। मानियाम्-हिंहु ग्रुनि पाठ् पौर्य ग्रामो वनि थित म्य इर्म्बख-नीरि ग्रम्भो॥ गांति विज्ञा चाविष चविष् गम् दम-दम ह्यस खीरिण् वीलिण् दम्। खर-दम ग्रम दम-ज्यंजूर्य ग्रमाो वनि यित स्य इर्म्बख नीरि श्रम्भो॥ श्रनःकरनन् मञ्ज् चोनु प्राकार् कार्-कारविनि चानि-स्रत्य दिन्द्रय-दार्। हं चि जंदि कर् खदि नं चिचीरि शक्षो विन यित म्य इर्म्बख-नीरि प्रका ॥

- शीतलत्वं निर्देर्तय में प्रकृत्यात्मकस्य वेतसतृहास्य है-श्रमो उपलक्ष्ये ॥
- (प्नम्र) निर्वाण।त्मनः-सूत्रादिकर्तनयन्त्रस्य ग्रस्ति वेष्ठनं विचान।त्मसम् बाक्नंशार्थे इन्द्रियाणि बन्धनसूत्रार्थे प्राणाः।
- (तव) नामात्मकं-सूत्रं कर्तितं वायुष्पपिच्वादिखण्डस्य श्वे-श्रम्भो उपलक्तयो ॥
- प्रारच्यानुसारेण तिष्ठ मृह्णीष्य मा बाल-भावम् ईदृष्याः मायायाः मध्ये उद्योगात्मकं ग्रज्ञोटफलं प्रज्ञिप (क्रीडाविशेषार्यम्)।
- (तत्) गोलवद्भान्तं गच्छतु नाम (संभवतु) गर्तविशेषाद्वहिः श्रयवा गर्तविशेषमध्ये हे-श्रमो उपलक्ष्ये०॥ १०१५॥
- देशत्मालोकनेन-विना यः स्थास्ति देशस्य मध्ये करिष्यति श्रात्मनः विवेकात्मपूजाय पञ्जनाम् । (तस्मिन् कृते ) सालिग्राम-सदृशः श्रोभिष्यते उपरि पौठस्य है-श्रमो उपलक्षये ॥
- शाश्यात्मकं भङ्गरसं पायिखा यक्का श्राधिम् त्रणे-त्रणे सावधानतया कष्यौरोहणं श्रधोऽवरोहणं श्रासंस्य शब्ददमेन शान्तो-भविष्यामि पाणिनःस्यन्दात्मशृङ्ख्वया है-श्रमो उपलत्त्रणे ॥
- (यतः) ग्रन्तःकरणानां मध्यभागे तव ग्रन्तःस्थितिः हे-सर्वकार्यकर्तः तव सहायेन (स्वाधीनानि विधाय) इन्द्रिय-द्वाराणि ।
- वक्राणि रन्ध्राणि कुरु ऋजूनि नालिकाक्रेडनयन्त्रेण † हे-श्रम्भो उपलक्ष्मि ॥

<sup>\*</sup> भ्मद्मात्मकभङ्गारेण्पानयन्त्रे च ॥

<sup>†</sup> निक्तिची क् नाम्तो यन्त्रस्य पश्चरश्रात्मकस्य कर्मन्द्रियपश्चकद्वार-समुदस्य च 38

परमहंग ज्ञाननाव्तम् भोहम् पद् तथ् पदसंय् यथ् म्वाज् मद्ग्वन् श्वद् । यूल दृष्टी रंगि छम् गीर्थ शक्तो विन थित स्य हर्म्बल-नीरि शस्तो ॥ बाव काव व्यक्ति श्रन् जन् प्राचन श्रास् प्रयम् त्मि-सन्दु कुय् खयम्-पाख्। मेल् दिक् कालि दिक् ग्रांचि टीर्थ गमा वनि यित स्य हर्म्बख-नीरि ग्रम्भो ॥ १०२०॥ विश्व है भ ज़ान् निर्ले भ विश्व भर् विरक्त-बाव-किनि रोज् दिगम्बर्। श्राग्र-थम् त्राव् श्रज्ञान-चौर्य ग्रामो विन यित स्य इंर्म्बख नीरि प्रस्रो ॥ सुय् कलि निर्मल जल निरकामय् मुइ-मल हेनू बेरिमेति यस् किं च्यामय्। युम् दौर-दर खर-वर चौरि शक्शो वनि यित स्य इर्म्बख-नौरि ग्रामो ॥ क्रणास् गुरु-श्रावलन-मञ्ज् वं दु खार् गट दृष्टि फटनम् कुम् तार् व्यक्तार्। मिल-रंसु डूनु कलि मझ् ईरि शभो विन यित स्य इर्म्यख-नीरि शक्तो ॥ ४ ९ ॥

हे-परमहंबद्धहण ज्ञापय-नाम-मां घोऽहं परम्
तस्मात् परादेव यस्मात् ग्रविशयते स्द्रुणहणं शृद्धम् ।
स्यूला दृष्टिः रागेण-युक्ता (या) ग्रस्ति-मे गैरिकेण हे-श्रमो
उपलक्षिण ॥

भावात्मक्षेन श्रद्भपाकेन परा श्रद्भं इव विकार्ष श्रागतस्त्वस् प्रेम तस्य श्रक्ति-तेस्वयं-पाकः।

मंयोगः मंभविव्यति कालेन दंदृशस्य त्र्युधान्यविशेषस्य पङ्गाद्भराशेः

उपलच्चे ।। १०२०॥

विश्वरूपं जानीहि लेपरहितं विश्वंभरभ्

विरागात्मना-भावेन तिष्ठ दिगम्बरहरः।

श्राभावलम्बं त्यज श्रज्ञानात्मक-चौरिनामः क्रय्टकस्य हे-श्रमा उपलक्षये ।।

स स्व श्रोधिष्यति निर्मेलेन जलेन निष्कामात्मना

मोहरूप-मलस्य वृत्त्रा मिलनीकृतानि यस्य मित्त वस्त्राणि ।

यः धैयौत्माकर्षणविश्रेषेण सद्गुस्वरस्पेण निष्मौडिपिष्यति हे-श्रमो

स्पलत्त्र्णे० ॥

कृषााखां मोहात्मवर्तात् तीरं-प्रति श्रारोपय तामिखवाप्रदृष्टिमध्ये विकासप्रकाशक्यः श्रीस्त-तस्र तार्योपायः विचारात्मा ।

( ग्रन्थषा ) त्वग्रहितं त्रज्ञोठफलिय महानद्याः-संसाराहिसकायाः सध्ये श्रान्तो-भविष्यति है-ग्रस्भो

उपलक्ष्ये ।। 8२॥

<sup>\*</sup> ग्रन्थकर्तुः खान्कूलः संकेतः ।

<sup>†</sup> यथाचोटफर्च मलकं निमज्जिति तदूरभावे मित निमज्जिति नैय तथा गत-देशासाव्हिः पुरुषेषि न निमज्जितीति भावः॥

43. A PRAYER OF THE AUTHOR, UNDER THE FORM OF A SONO SUNC BY MENAKA.

बाल नेरि चाज़ वेरि शमी निर्नय-निय फेरि प्रास्ती ॥ १०२४॥ रंग रंग झंलु वेरंग कुलु मत्तंगुकुय् रंग-व्लव्ल् । लोल-त्रोलाइ येरि प्रमो निर्नय-निय फेरि प्रमो ॥ १०२ ॥ फिरनाव्तम् दिथ् ज्ञान-बल् स्ता-खूल थिल समदृष्टि-जल्। परमणिव कर्म कीरि शक्तो निर्नय-निय फीरि शक्ती ॥ खस-वसि इंस-तोलवार्य श्रात्म दे इ ज्वति ग्ववि वार्थ। प्रानापान जेर्च शक्ती निर्नय निय पेरि शक्ती ॥ गोप्रि-गोप्रि होशि पोध-वार्य द्यान-योग श्रम्टत-दार्थ। कर्म-डोरि दर्म-वेरि शको निर्नय निर्य फेरि ग्रम्भो ॥ का फिल श्रामि वायान् खोल् बाँठ् यगुमत होश-बोल्।

पुनरपि खवाण्यात्मिकां मेनामभिमुखीकत्य स्तौति ॥४३॥

बाला ( श्रइं ) निर्शासिष्यति तव श्रागय। (लच्छेः ) है-कल्यासप्यमव निर्णयात्मिकायामधित्यकायां संचिरित्याते है-श्रमो॥ १०२४॥

नानाविध्येन विकसितः श्रनंशः वृत्तः (संगारात्मा)

(तत्र) मताङ्गात्मा (महीयः) धूम्याठाख्यः-पत्ती ।

प्रेमरागात्मनीडं संतनिष्यति हे-शमो

निर्ण्या ।। १०२५॥

संचारयस्व-नाम-मां दत्त्वा ज्ञानात्मवलम्

मूदमस्यृतभूतवगीत्मके स्यतं साम्यद्यानात्मजलं (यत्र)।

चे परमणिव सत्क्रमित्सनः कूपात् चे-श्रमा

निर्श्या ।

त्रारोष्टावरोहात्मना (प्राणाभ्यावसिद्धेन) हं धमन्नात्मज्ञल षंयुक्तेनो-त्यापनपात्रेय

> (৭) जीवात्मना (२) देहात्मना (५) लघुना (২) गुरुणा भारेण।

प्राणापानयोः चालनया (श्रभ्याश्रहपया) हे-श्रम्भो निर्मायाः ॥

श्रोभासनूपलच्य चेतनारुपायाः पुष्पवादिकायाः

ध्यानयोगात्मिकया श्रमृतधारया (युक्ताया यत्र)।

सत्कमीत्मात्मचित्रभागेषु धर्मात्मावृतिसंतुषु है-श्रमा

निर्णया०॥

( यत्र ) पान्यसमूत्तः स्थात् धमन् ग्रानकान् गुरस्तात् मंतिष्ठः स्मृतिकृत्। पंतु वाति ब्रॉंट केर्य ग्रमो निर्नय-नयि फेरि ग्रमो ॥

ग्रहर मञ्जू कर् हर्म्बख ज्ञान् न वनम् मञ्जू मेग्रहिथ् पान्।

महौिख ग्रन्थ तेरि ग्रन्थो निर्नय निय फेरि ग्रन्थो ॥ ९०३०॥

कर् कथ् त्याग् कर् कथ् राग् वक्थ् वख्चिथ् प्रथम-पोग् लाग्।

त्रमरेश्वर-ग्रीर भन्भो

निर्नय-निध फेरि प्रमा ॥

द्यन् त रांचू-हेन्द् कग्त प्रेनु चार् सूर्य-श्रंग्न-जोग्न सोम-होग् फार्।

स्त्य् यज्ञार-यर्थ प्रमा

पञ्च-तल ग्रम दम रट दार्

ज्योति-रूप स्नाह-र्यह कौंद खार्। प्रख्त बिक्त-बाव सेर्थ प्रस्थो

निर्नय-निय फोरि प्रमो ॥

मोच-दायख् छुइ चोनुय् नाव् सूर्य-नेचेचू नज़राह् चाव्।

मज् मोइ-श्रृन्दिहेर्य ग्रमो ।

पाम्रात्यः प्राप्ताति ग्रग्नतः ध्वतस्य हे-श्रमोः निर्णयाण्या

(तमात खदयया) नगरसैव संघो कुम हरुम्वसतीर्यस जामं (यावमृतज्ञानं स्वान्माभिन्नज्ञानम्)।

न-तु वनस्य मध्ये विस्तार्यस्वात्मानम्। सर्वालिशिनामाधित्यकास्यलगतस्य मेषस्य (इव) हे-ग्रम्भा

निर्मायाण ॥ १०३०॥

कुष-नाम कस्य त्यागं कुष कस्य रागस्† भक्तिं प्रमार्थपीति-पुष्पाणि संयोजय।

ग्रमरेश्वरात्सनः-शिवस्य-शिरमि हे-श्रमो

निर्णया ।।

(तर्म्हुलात्) दिनात्मनः च रात्र्यात्मनः ( च ) रक्तवर्धे श्रक्तवर्धे च मंश्रीधय

मूर्याग्रिसंतापेन (वामदत्तिणप्राणाभ्यासेन) सोमात्मसंविदं (रसं) विभिन्नीकुर (निष्कर्षय)।

यह-कृत्वा विचारात्यकं-मार्जनीविशेषं हे-श्रमोः निर्श्वराणः

(यथा) पञ्चतत्त्वानां (भूरादीनां) श्रमेन दमेन बश्लीयां हारम् हे-ज्योतिःस्त्रस्य स्वचिहात्महेत्या आष्टविशेषस्य परिपाकं-कुरः।

परिपक्कायाः भक्तिभावादिसकायाः इष्ठकायाः हे-श्रमो

निर्यापा ।।

मोत्तप्रदंश्रिष्ति खदीयमेव नामधेयम् सूर्योत्मनेत्रस्य प्रमाददृष्टिं वितर ।

मधा-एव मोहास्वकारस्य है-ग्रामी

निर्णया ।। १ वर्ष का - अस्ता अस्ता ।

<sup>\*</sup> भित्तं विना योगमार्गादिषु धमणमायाममाचदमापानतः फिलतं भवति, भित्त-स्वदनुग्रह्लव्यात्यन्तिकसिडिदा इति भावः॥

<sup>†</sup> यथेच्छं रुचित्यामी विषयविषयी विश्वेष्टि इति भावः॥

जन जूड च्योन ज्रानार विन्द्

च्य्य वं बुरस् तिति कारि बन्द्।

फीरिष् कतु सुद्द नेरि शास्त्रो

निर्नय-निय फीरि शास्त्रो ॥ १०३ ६॥

म्वक्त-लर्थ प्यठ कुद् च्योन दर्वार्

बिक्त-वत्सल कृष्णस् ति खार्।

श्राक्त-पातच हेरि शास्त्रो ॥ ४३॥

44. A HYMN BY THE AUTHOR IN HIS OWN NAME, UNDER THE FORM OF A SONG SUNG BY THE WOMEN.

कम् वंस्त्र् निश्चि क्याइ वन लो-लो ॥१०३०॥

मन कारण् वंस्त्र्-वन लो-लो ॥१०३०॥

प्रिव-नाणिन श्वब-दर्भन लो-लो ।

वनि यित स्य वक्ताइ नन लो-लो ॥

वनि यित स्य वक्ताइ नन लो-लो ॥

इर-सञ्च वेरि लग दन-पन लो-लो ॥

इर् वीक् ज़न् छात पन-पन लो-लो ।

स्य छानेत्र्य छुख चृइ् यावन लो-लो ॥

मन कारण् वंस्त्र्-वन लो-लो ॥

जटदार्विन द्वप्रवासन लो-लो ।

संकट-गट कुख् कासन लो-लो ।

(यथा) हे-चन्द्रावतंत्र त्वदीयं चरणक्रमलम् चित्तात्मकं भ्रमरं तत्रैव (खमधी) करिष्यति बद्धम् ।

प्रत्यावृत्तर कुत्र-नाम सः निर्गमिष्यति है-श्रमो निर्णया० ॥ १०३५ ॥

मुक्ताभये-गृहे (मुक्तात्मिन-गृहे च )ग्रस्ति खदीयः संनिवेशः हे-भक्तिप्रिय कृष्णाव्यं (मां) ग्रपि ग्रधिरोह्य । श्रक्तिपात(ग्रनुग्रह )हवायां ग्रधिरोहिष्यां हे-श्रमो निर्णया । ॥ ॥ ॥

### यन्थकत्वयं स्तीति ॥ ४ ४ ॥

कानि-नाम (विचित्राणि) वस्त्राणि विषतानि (तस्राधन्) (इति) किं वस्त्रामि (वक्तुं श्रक्तुयां) नाम मनसा (समाधानेन मनोस्त्रे वा) श्रन्विष्येयं-त्वां वनविशेषे नाम ॥ १०३०॥

श्रीशिवस शुभदर्शनेन नाम

चिदात्मनः ग्रमृतवृष्टियेकक्पेण नाम।

दृष्टिविषये श्रागच्छ-नाम मम (यथा) भक्तः प्रसटीभूयामद्वं नाम मनसा श्रन्विष्येयं-त्वां०॥

श्रीदृश्य रागे संगंखामि धनद्रवादिना (सनोवाङ्कायादिना सर्वतो भावेन) नाम

श्रादि वेतसतसः इव जीगीभवेगं प्रतिपत्रं नाम । तादृशं जीगावस्थाभवनमेव श्रमि त्वं योवनादावस्थदेश नाम मनसा श्रन्विर्ध्यं-त्वां० ॥

हे-जटामुकुटधारिन् वृषभवाहन नाम संकटात्माण्धां श्रीध-त्वं ग्रापहरन् नाम ।

हटि वासुख् क्य् त्रामन लो-लो मन कारण् वंस्त्र्-वन खो-खो ॥ १०४०॥ कस्त पूजा करय किम ग्वन को-को कम्बक्तम् बंकि छान लो-लो। निर्दन-सन्दु खन-पोश् यन लो-लो मन कारण् वंस्त्र्-वन खो-खो ॥ प्रथ् मावि पुनिमू-इन्दि धन लो-छो श्रृचि बूज़न् चाय-किति रन को-को। म्बक्य् बन चानि खान श्रिक चन बो-बो मन कार्य वंस्त्र्-वन लो-लो ॥ मन-वाच्य नाव् च्योत् खन जो-जो राज-योगुकु राजा इ वन को-को । चैतन्य तोठ् च्यथ्-चेनन को-को मन कारण् वस्त्र्-वन को-को ॥ चानि डेगन छन यचन लो-लो खग् साँपन् र हि-वचन लो-लो। त्रस्य त्रियनय त्रयसोत्त सो-सो मन क़ारथ वस्त्र्-वन को-को ॥ मत्प्रमन्-इन्दि सञ्ज्न सो-सो हे यस्ट्रानन्द-गन लो-को। क्रणास् तोठ् श्ववलख्यन को-को मन क़ार्थ् वंस्त्र्-वन स्तो-स्तो ॥ १० ४ ५ ॥ ४ ४ ॥ गले वासुकिनागः श्रक्ति-ते भवन् नाम मनसा स्नन्तिर्धियं-त्वां ॥ १०४० ॥

कां पूजां कुर्यां-ते (कर्तुं प्रक्रुयां) क्षेन गुर्थेन नास

हुभौग्यस्य (मे) भक्तिः (तव) नास्ति नाम ।

(प्रसिद्धं च) निर्धनस्य (दिरिद्रस्य) स्वर्णमयपुष्यतुर्ल्यं ग्रीष्ठिः (तृणविशेषपत्रसावं) नास

सन्धा ग्रन्विष्येयं-त्वां ।।।

प्रत्येकस्मिन् ग्रमावस्थायाः पूर्णिमायाः दिने नाम श्रुद्धसंपद्मानि भोजनानि खत्कृते-एव पचेयं नाम ।

मुक्तः संपत्स्यामि त्वत्कर्तृक्षेन ग्राहारेण यक्षेत्र संयोग नाम सनसा ग्रन्तिय्येयं-त्वां ।।

सनोक्योर्सिकायां नाम लहीयं खनिष्याम नाम

राजयोगस्य (प्राप्तस्वाराज्यसिद्धिः) राजा-रकः संवत्स्यामि नाम

हे-चैतन्यदप सुष्य चेतनानां-(जीवानां-)चेतनपद नाम सनसा श्रन्तिष्येयं-त्वां०॥

व्यदीयेन दर्शनेन स्नो-न स्वश्रहीरे-मान्यः नाम

प्रस्तो भवस्य असपर्ज्तागाणाभिः नाम । ग्रस्माकं स्वीणामेव हे-त्रिलोचन नाम

यनसा ग्रन्तिष्येयं-त्वां ।।

सत्पुरुषायां (ब्रह्मादीनां) हे-सज्जन (महनीय) नाम हे सत्यज्ञानानन्द्रधन नाम ।

कृष्णाख्याय (ग्रन्यकृते-मे ) तुष्य है-श्वभ-(सत्त्वप्रधान-)लत्त्रण नाम सनसा ग्रन्तिष्येयं-त्वां०॥ १०४५॥ ४४॥ 45. ANOTHER HYMN OF PRAISE BY THE AUTHOR, UNDER THE FORM OF THE WOMEN ADDRESSING PĀRVATĪ AS A ŚĀRIKĀ BIRD.

रंग बुख्बुख कुय् जटदारी इरि कर् परिकान्॥ १० ४ ६॥ गेरि -रंग किस् वंस्त्र् सरी नंत् होवुन् ब्रह्मचारी पान्। त्याग-मझंय् क्यं व्यवहारी हरी कर् परीकान्॥ राग-देश-निश कुय स्वति-वारी पोग्र-संज्यनय पाठ् कु इ श्वान्। संतोग हं चू प्रान-सन्दरि इरी कर् परीज़ान्॥ ब्रम् मानिय करान् खानदारी गास-कचनंय् भोनु येरान्। गक् शासुत् इथुय् संसीरी हारी कर् परिकान्॥ पर-पद-संसु यदि प्रकारी कर्म श्रीग्रन् परम-ग्रिव-स्थान्। श्रख् दि ज्रान् श्रनेक-प्रकारी हारी कर् परीकान्॥ १०५०॥ ब्रह्म-श्राज्ञाय-किनि व्यवहारी बाल्-बच्चनंय् श्राम्य श्रापरान्।

# पुनरिप यन्थक्षत् स्तौति स्त्रीणां सुखेन गारिकारूपां पार्वतीं संजच्छीकत्य ॥ ४ ॥

धूम्याटपत्ती (मस्तकचूडः) ग्रस्ति जटामुकुटधरः (जटया वत्तगीयः) हे-ग्रारिके-देवि (पतिश्वि वा) कुर उपलब्धित्तम् ॥ १०४६ ॥

गैरिकानि सन्ति-ग्रस वस्त्राणि सर्वाणि

प्रत्यत्तं प्रदर्भितः-ग्रनेन ब्रह्मचारिक्यः स्वात्मा ।

परिव्राड्धमैमध्ये-एव ग्रस्ति व्यवहरन् (गाईस्यम्)

हे-प्रारिके-देवि (पत्तिणि वा) कुर उपलब्धिनिम्म ॥

रागात्-द्वेषात् श्रक्ति लघु-भारः (तद्रहितः)

पुष्पश्चाखासु पृष्ठे ग्रस्ति श्रोभमानः।

संतोषकपया वृत्ता प्राचाप्यायनकरः

हे-शारिके-देवि (पतिणि वा) कुर उपलब्धिन्निम्॥

भ्रान्तिक्पं (संसारं) मला कुर्वन् गाईस्थ्यम् तृषा-लवकैरेव कुलायं वितन्वन् ।

इष्टं- हि भवितवां ईदृष्टेनैव संसारिका (सादृष्टेन)

चै-प्रारिके-देवि (पत्तिणि वा) कुर उपलब्धिन्नसिम् ॥

परसपदस्थितः श्रे सुद्धः प्रकारेख

क्रमेणा श्राश्रयन् परसकत्याणस्थानम् ।

एकं ध्यायन् ग्रानेकप्रकारभूतम् 🔭 🕟 🕬 👂

चे-प्रारिके-देवि (पिचणि वा) कुढ उपलब्धिज्ञिसम् ॥ १०५० ॥

देवसाचाकर्मभावेन व्यवहरन्

बालिशिशुकादीन् तृप्तिभुक्तिलवान् भोजपन्।

<sup>\*</sup> कीरशेन भाग्यमिति विष्णोति।

कीव-द्याय पर्-व्यपकारी हारी कर् पारीज़ान्॥ यक्तरस् वं नि-दिथ् च्वापारी श्रविनाश बाश हुय् बोलान्। हाष्णस् वृषि तारि हंसदारी हारी कर् पारीज़ान्॥ ४५॥

16. PARABLE OF THE MEANS OF SALVATION IN THE FORM OF A HYMN IN PRAISE OF THE RĀSA-LĪLĀ.

मन् म्योत् विन्द्रावन् त लो-लो
श्रातम-रूप-नारायण् त लो-लो ॥ १०५३॥
स्रित्य् स्रित्य् वृत्र् गोपियन् त लो लो
तिथि मझ् छुइ राम् खेलन् त लो-लो ।
मन् म्योन् विन्द्रावन् त लो-लो ॥
श्रन्दकार-काल-पर्पन् त लो-लो
स्रतातम वेलु इन्-इन् त लो-लो ।
दिन्द्रय-गूरि-वालकन् त लो-लो

यह् दिथ् कुह् हो ग्र डालन्त लो-लो।
मन् म्योत् विन्द्रावन्त को-लो॥१०५५॥
ज्ञान-रूप-कृष्णन्त लो-लो

मुद्द-म्बं दिथ्त मद्ग्वन्त लो-लो।
प्रक्षं चू-ज़ल्दन्दन्त लो-लो
स्वद् कर् ऋष्टेय् ज़न्त लो-लो।
मन् स्योनु बिन्द्राबन्त लो-लो॥

.5

जीवदयालुव्वेन परोपकरस्मीलः

हे-मारिषे-देवि (पत्तिणि वा ) कुर उपलब्धित्तिम् ॥

त्रयुच्यानेषु त्रनुस्रय परितः

ग्रविनाशेति भाषकानि ग्रस्ति भाषमाणः।

कृषणाखां-मां उड्डाय तारय-भोः हंमद्वाराख्यागरेः (हंसमन्त्राभ्याममिद्धेः)

हे-प्रारिके-देवि (पत्तिषा वा) कुम उपलब्धिन्नप्रिम् ॥ । ५॥

### राम्बी बामिव बच्ची क्षत्य पुनर्यन्यकत् स्तीति ॥ ३ ६ ॥

मनः मदीयं वृन्दावनक्षं तु नाम

(तत्र) परमात्मरूपः (महीयात्मरूपो वा)-नारायणः हु नाम ॥ १०५३॥

सह सह (कृत्वा) वृत्तिरपाः-गोपीः तु नाम

तत्रेव मध्ये श्रस्ति रामलीलां क्रीडन् तु नाम ।

मनः मदीयं वृन्दावनक्ष्पं तु नाम ॥

श्रन्थकागत्मना-कालसर्पेय तु नाम

जीवस्वष्यः श्रावृतः प्रत्यंशं तु नाम ।

इन्द्रियात्म-गोपालवालकानां तु नाम

विषं दत्त्वा ग्रस्ति ( स सर्पः ) स्मृतिं ग्रपाकुर्वेन् तु नाम ।

मनः महीयं वृन्दावनरूपं तु नाम ॥ १०५५ ॥

चानात्सना-श्रीकृष्णेन तु नाम

ग्राविजीभावं दत्त्वा तु सद्गुणक्षं तु नाम ।

प्रकृत्यात्मकं-जलं प्रत्यंशं तु नाम

निर्मलं कृतं श्रमृतं इव तु नाम ।

सनः सदीयं वृन्दावनवपं तु नास ॥

बावनाय-जसुनाय तन् त सो-सो वृत्र-गोपिय नावन् त लो-सो। न्यंथनञ् पान् हावन् त लो-लो लूक-लञ्जाय चावन् त लो-लो। मन् स्थोनु बिन्द्रावन् त लो-लो ॥ बंखंच तुल्सी कावन्त लो-लो श्रीकृष्णम् प्रावन् त लो-लो ! क्रच्या-नाव् कुइ श्रानन्द-गन् त लो-लो क्रमा-नाव् छुइं मोच् बक्त्यन् त लो-लो। मन् म्योनु बिन्द्राबन् त लो-लो ॥ क्रबण-नाव् कुइ प्रान् प्रानियन् त ली-लो क्रष्ण-नाव् छुड् श्रन् प्रानन् त जो-जो । क्रष्ण-नाव् कुइ संजीवन् त खो-खो कृष्ण-नाव् कुह् श्रीर्त्यन् दन् त सो-सो। मन् म्योनु विन्द्रावन् त स्रो-स्रो ॥ क्षचा-नाव् कुइ म्वनियन् म्वन् त लो-लो क्रष्ण-नाव् कुह् श्रविकाश् जन् त लो-लो । क्षपा-कष्ण कर् कष्णन्त सो-सो सर्ति सपदुस् खन् त को-को। मन् म्योनु बिन्द्रावन् त लो-लो ॥ १०६० ॥ ४६॥ भावनारिसकायां-यसुनायां तनूः तु नाम

वृत्तरात्मिकाः-गोष्यः स्नापिययन्ति तु नामः

दिगम्बराः देहं प्रदर्शयिष्यन्ति तु नाम

लोकेभ्यः-त्रपां त्यच्यन्ति तु नाम ।

मनः मदीयं वृन्दावनक्षयं तु नाम ॥

भक्तिक्यां तुलसीं उपभोच्यन्ति तु नाम

भ्रीकृष्णं (तसाद्वात्कारं) प्राप्यन्ति तु नाम ।

कृष्णनामधेयं श्रक्ति परमानन्दपूर्णं तुनाम

कृष्णनामैव श्रस्ति प्रुक्तिः भक्तानां तु नाम ।

यनः मदीयं वृन्दावनक्ष्यं हु नाम ॥

कृष्णनामैव ग्रस्ति पाण्डपः पाणिनां तु नाम

कृष्णनामैव श्रक्ति श्रवं (वृप्तिकारणं) प्राणानां तु नाम ।

कृष्णनामेव श्रस्ति मंजीवनं तु नाम

कृष्णनामेव श्रस्ति दीनानां धनस्त्रं तुनाम।

मनः मदीयं वृन्दावनरूपं तु नाम ॥

कृष्णनामेव श्रक्ति शुणिनां शुणक्यं तु नाम

कृष्णनाभैव ग्रस्ति षर्विषिद्धिरं-सुदूर्ते इव तु नास ।

कृषा-कृषोति कृतं कृषा। खीन (ग्रन्यकृता सया) तु नाम

रीतिधातोः षंपन्नं-तस्य स्वर्णे तु नाम ।

मनः मदीयं वृन्दावनक्षं तु नाम ॥ १०६० ॥ ४६ ॥

47. PRAISE BY THE AUTHOR UNDER THE FORM OF A PARABLE SUNG BY THOSE DESIROUS OF SALVATION.

वाव-यावुन् छुह् हो ग्र-पो ग्र-थयं ग्रंभो इर-दृष्टि गिक वरि कति इरि गंभो ॥ १०६१॥ राचू-वग-खत वन् कुस् वन् कुह् गंबीर् त्थि मञ्ज् साद् तफ् ऋद मानोथ् वौर्। गाल् त्रज्ञान त्रखीं खु हरि प्रंभी बाव-यावुन् कुह् हो ग्र-पो ग्र- थर्य ग्रंभो ख्रप्रकाश-रूप सन्म्बख् वुक्त छुय् न दूक् श्रन्दकार-क्राय् जाल् मल् विज्ञान-सूर्। हाह् हुय् मझ् श्रानस् ठरि शंभो बाव-यावुन् कुह् हो ग्र-पोग-यर्थ गंभो॥ इंस-पखर्वय्-स्रेत्य् वुफनावुन् पान् जीवाता हासव् हो ग्-सेदान्। जूब-तोन्ति मझ चंजु सुइचर्य ग्रंभी बाव-यावुन् कुह् हो ग्र-पो ग्र् घर्य ग्रंभो ॥ सुय् वाँगंजि-वारि चन् बरि गंभो युष् पर्जनावि खानदार् गरि प्रभो। नर्य बीड्रान् कोस जूक- जर्य प्रभो बाव-यावुन् कुह् हो ग्र-पोग्र- थर्य गंभो ॥ १०६॥॥ मोचदायख् प्रावनावि याचात्कार् चन-माचस् मञ्ज् गालि सुइ-म्रन्दकार्।

सुसुचुजनोपक्षतये पुनरपि यन्यक्षदेव स्तौति ॥ ४०॥

भावनात्मकं-यौवनं ग्रस्ति चेतनारूपायाः पुष्पचतायाः हे-श्रम्भो हरदयादृष्ट्रा संपत्स्यति पुष्टं (तदा) क्रुत्र-नाम जीर्चीभूय-पतिष्यति हे-श्रम्भो॥ १०६९॥

रात्रिक्यात्-वनात् कथय किं-नाम वनं (ग्रधिकं) श्रस्ति गम्भीरम्
तस्यैव मध्ये साधय तपः ततो मंस्रामस्त्वां वीरम् ।
नाग्रय ग्रज्ञानात्मकं दुःस्पर्भदार पतितं-तद्भवेत् है-स्रमो

भावनात्मकं-यौवनं श्रस्ति चेतनारूपायाः पुष्पलतायाः द्वे-ग्रम्मो ॥

स्वात्मप्रकाशकपेण संमुखं पश्य-नाम श्रस्ति न दूरम् श्रन्थकारात्म-क्वागं दाइय परिमलय विज्ञानात्मभसा।

निःश्वासवायुः श्रस्ति मध्ये त्रादर्शस्य निरोधः दे-श्रमो

भावनात्मकं-योवनं भ्रस्ति चेतनास्पायाः पुष्पसतायाः से-श्रमो ॥

हंबाभ्यासात्मपत्ताभ्यामेव (हे हंब पत्ताभ्यां च) उहुापय-नाम-तं स्वात्मानम

जीवात्मद्यः श्रलभः चैतन्यस्यले ।

लोभात्मचञ्चोः मधात् संचलितः मोद्दात्मचिटकायाः है-ग्रमो

भावनात्मकं-यौवनं ग्रस्ति चेतनारुपायाः पुष्पलतायाः है-ग्रम्भो॥

स-एव परसद्भनिवासे दिनं वार्येष्यति हे-श्रस्नो

यः उपलक्तिष्यति कुटुम्बिनं खग्ने हे-श्रमो।

बाह्यः निर्माय श्रान्ताः परमृहाशि हे-श्रभो

भावनात्मकं-यौवनं ग्रस्ति चेतनारणयाः पुष्पस्तायाः

हे-श्रमो ॥ १०६५ ॥

मोत्तप्रदानश्रीलः प्रापयिष्यति स्त्रशासातकारम् त्रसमात्रस्रीत सध्ये नाश्रयिष्यति मोहात्सात्यकारस

सूर्यम् निश् गट कति दरि शंभो बाव-यावुन् छुच् हो ग्र-पो ग्र- थर्थ ग्रंभो ॥ राज्ञयोग-राज़ यस् पिक च्यं हितु स्रंत्य दय-दन-वां ितस् वित सेखन् कूर्ति । दन्द्रिय-चूरन् कति डरि ग्रंभो बाव-यावुन् छुह् होग-पोग-यर्घ गंभो ॥ यदि सर्युकु योमत् छुइ सज़रस् गाइ वृक्ति तज़रस् गज़रस् श्रज़रस् क्यास्। नज़रम् पठ् बालादयं ग्रंभो बाव-यावुन् कुह् हो ग्र-पोग्र- थयं गंभो ॥ विष्पर्यन् कष्णम् ख-खरूप् हाव् चाय्-त्रानन्द-त्रम्थं न्यथं चावनाव्। निमेश उनोश् गरि-गरि शंभो बाव-यावुन् कुइ हो ग्र-पोग्र-यर्थ गंभो ॥ ४०॥

48. THE ASSEMBLING AND FEASTING OF THE WEDDING PARTY. THEY THEN COMMENCE THE WORSHIP OF THE DEITY OF THE HOUSE-DOOR.

महाराज़ स् स्त्रेत्य साज् श्राय
कर्मवान् दर्म-सवाय वी दि ॥ १०००॥
दक्ति मान पिक सान् बी दि श्रोच्य ज्याय
दक्का बूज़न् श्रीसि तयार्।

(तदा) सूर्यस्य (इव) ममीपे तमः (इव) कुत्र स्थिरीभविष्यति हे-ग्रमो

भावनात्मकं-यौत्रनं ग्रस्ति चेतनारुपायाः पुष्पततायाः हे-ग्रमो ॥ राजयोगेश्वरः यस्र चरिष्यति त्वयैत्र षदृशः सह

दैवधनयुक्ताः तस्य मार्गे संगंद्यन्ति कियन्तः (भ्रनेके)।

इन्द्रियात्माचौरेभ्यः कुत्र भेष्यति (भयं प्राप्खिति) हे-श्रम्भो भावनात्मकं-यौवनं श्रस्ति चेतनारूपायाः पुष्पलतायाः हे-श्रम्भो॥

उच्चस्थानात् सूर्यस्य श्रापिततः श्रस्ति निम्नस्थाने प्रकाशः पत्र्येद्वास तनुत्वस्य घनत्वस्य श्रान्धे किं-नास (कं मेदम्)।

प्राक्षाणी पृष्ठतः प्रांशुपुरप्रासादस्य चे-श्रम्भी

भावनात्मकं-यौवनं ग्रस्ति चेतनारुपायाः पुष्पलतायाः है-श्रम्भो॥

विषाप्रीत्यर्थे (धर्मकारयेन) कृष्णाख्याय (मे) खस्त्ररूपं प्रदर्शय चैतन्यात्मानन्दास्तं नित्यं पायय ।

प्रतिनिमेषं प्रत्युन्धेषं प्रतित्तर्णं हे-श्रमो

भावनात्मकं योवनं श्रस्ति चेतनारुपायाः पुष्पलतायाः से-श्रम्भो ॥ ४७ ॥

#### जन्यागमनवृत्तम् ॥ ४ ८ ॥

महावरेण सह जन्माः समागताः

सत्कमेशालिनः धर्म्यसभायां निविष्टाः॥ १०७०॥ इच्छ्या मानेन स्रद्धया सङ्घ निविष्टाः श्रद्धायां भूमो (तत्र) इच्छानुकूलानि-भोजनानि स्रासन् निस्रद्वानि । खग्गव्दय्देश्वर-दक्काय

कर्मवान् दर्भ-सवाय बीठि॥

ताज़-ताज़ बूज़न् रननय् श्राय

माज़र्र्नु-हेन्दु सुख्न न केंह् ति हाजय्।

राज़ सिव बीठि वाज़ बांग्रनि श्राय

कर्मवान् दर्भ-सवाय बीठि॥

बूज़न् ख्यथ् तिम् श्राँगन् चाय

हेफ्थ् गैय् तिह्झ्य सेवाय-स्त्य्।

तन मन वार खंगि दार-पूज़ाय

कर्मवान् दर्भ-सवाय बीठि॥ ४ ८॥

49. THE SONG OF THE WOMEN OF THE WEDDING PARTY
AT THIS WORSHIP.

वनविन श्रक् रक् वक् खर्गदारय् वारय् करयो दारय-पूज्॥ १००४॥ चानि सत्यंग-सृत्य् गंगादारय् दारस् कर्म-कूणु खार वारय्। रंग-रंग वर्षंग द्राव् गंग-श्वारय् वारय् करयो दारय-पूज्॥ १००५॥ हर-दृष्टि दारस् बन्योव् केषास्। ग्रभीष्यतं संपन्नं इदमेव ईश्वरेच्छायाः

सत्समेत्रालिनः धर्म्यसभायां निविष्टाः॥

श्रपर्यु वितानि भोजनानि पचान्ते सा

पौनः पुन्येन-यथेच्छा नुकूलभोजन पृच्छायाः श्रस्ति-तेषां न काचित् श्रपि श्रपेता ।

राजानः पङ्कौ निविष्ठाः सूदाः विभाजियतुं (ग्रज्ञाहीनि) ग्रागताः सत्कभैग्राजिनः धर्म्यसभायां निविष्ठाः॥

भोजनानि भुक्षा ते त्राजिरमदेशे प्रविष्ठाः

षंतृप्ताः ( मंतुष्टाः ) षंपद्गाः तत्क्वतया सेवया ।

तन्वा मनसा (तसमाधानतया) सुष्ठु प्रवृत्ताः द्वारदेवतापूजने सत्कर्मश्रालिनः धर्म्यसभायां निविष्टाः ॥ ८८ ॥

तत्काले जन्यस्तीवाक्यगानं विवृशोति ॥ ४८ ॥

प्रगातं ग्रप्तरवः ग्रवतीर्णाः स्वर्गदारात्

बुद्धेव करिष्यामि द्वारदेवता-पूजाम्' ॥ १००४ ॥

वदीयेन ससङ्गेन हे-शङ्गाधर

द्वारे सत्क्रमीत्मकवित्रविशेषं त्रारोपियव्यामि सुद्धेव ।

नानाविधतया द्वारनाचातः प्रचतः गङ्गापवाहः

सुष्ट्रेव करिष्यामि द्वारदेवता-पूजाम् ॥ १०७५ ॥

हरस्य-दृष्ट्या द्वारस्थाने संपन्नं हरद्वारतीर्थम्

हरदासभावेन त्रधोदारस्थाने संपन्नं कैलासस्थानम् ।

<sup>\*</sup> खात्मपूजः विभानं च स्रेषेणात्र बोध्यं यत्र शिवस्य प्रवेशः प्रार्थ्यते इत्ययवश्वेयं वृद्धिमद्भिः।

कूलु खोर् लब गय नवच तारय् वारय् करयो दारय्-पूज्॥ बौद-रिस्त भिव वौदिक श्रोंकार्य धकदेव्त व्यास् क्रिय् वीट् वखनान्। ग्वनवान योज़स् छ्य खन-तारय वार्य् कर्यो दार्य्-पूज्॥ नवदार् सुन्रिष् दारनाय दारय् जटादार संकट-कट चोनु द्यान्। पादन् तस् बह् चा इन्द्रिय् मारय् वार्य् कर्यो द्वार्य्-पूज्॥ त्रस्य दर्कारंय कित खय हारय म्बद्दर त चार्य ठेलि वृद्दि । कल पांठि क्यकोय् जूब रिन श्रिबदारंय् वार्य् करयो दारय्-पूज्॥ वुज् सोत् वेकुष्ट् बन्योव् वार-कारय् कूञ्चन् मञ्ज् चूठु कूटि-तीर्ष्। MALIGRATULE BUS चन्दनुकु खनाव् द्राव् देवदारय् वारय् करयो द्वारय-पूज्॥१०८०॥ संग्नस् वेस वोत् विग्न-न्यवारय् त्रंग्रस्- षाठ् किय् प्रारान् देव्। म्बनवान खन हिरि खस् वार-वारय् वारय् करयो दारय्-पूज्॥

चित्रविषेषः ग्रारोपितः वरणाः संपन्नाः नभसः ताराव्याप्ताः

सुष्वेव करिष्यामि द्वारदेवता-पूजाम् ॥

हे-भेदरहित जिवात्मन् वेदस्य श्रीकारस्य (तद्वाचा)

शुक्रदेवः व्यासः च स्तः वेदं ग्राधीयसानी ।

हे-सद्ग्य त्वद्रुपवीतस्य सन्ति-ते सौवर्णतन्तवः

सुष्ट्वेव करिष्यामि द्वारदेवता-पूजाम् ॥

नवद्वाराणि उन्मोच्य धारणया धारियष्यामि

चे-जटाधर संसटहर्तः तव धानस्।

पादयोः तसे ग्रहं तव इन्द्रियांण ( रव मेघोपहारः ) त्रियव्यामि

सुष्ट्वेव करिष्यामि द्वारदेवता पूजाम् ॥

ग्रसाकं प्रयोजनाहांणि कुत्र-नाम (न कुत्रापि) सन्ति त्रीपकाकित्यः

स्त्रणं सुद्राः द्रवाणि च पोटलिका विशेषेषु पूर्णे पूर्णे।

शिरसः कर्ष्यभागःत् प्रचेष्यामः हे-निलीभ श्रोभायमान

सुष्ट्वेव करिध्यामि द्वारदेवता-पूजास् ॥

निः सरणं त्रस्माकं वैकुछ दपं संपन्नं साधुकारमेव

महादास्य मध्ये निविष्टं कोटितीयांखं-तीर्थम् ।

श्रीचन्दनस्य स्वभावः समुद्भृतः वेवदास्या

सुद्विव करिष्यामि हारदेवता-पूजाम् ॥ १०८० ॥

विवाहसमयस वेला प्राप्ता है-विव्यनिवारस

श्राग-समीपे सन्ति-तव प्रतीत्तमाणाः देवाः ।

हे-सद्भुणोपेत सौवय्या निःश्रय्या श्राहह श्रनेः शनेरेव

मुद्धिव करिष्य।मि सारदेवता-पूजाम् ॥

क्राच्यम् परमातमा निराकारय्
प्रानक्ष्यं निश्चिन् कुख् फेरान्।
विश्चिन् दारवुन् कुख् नवदारय
वारय् करथो दारय-पूज्॥ ४८॥

50 THE ARRIVAL OF MAHADEVA HIMSELF. THE WEDDING DINNER.

महादेव य्यक्ति महाराजाह बनिष् त्राव्।
तिहंन्दु बावाह वृक्तिष् वागम् त्रन्दर् नाव्॥१०८॥
करिष् भोस् प्रवृमेत् फर्गाह् तिमौ ज्यूठु
दक्ता बूजन् खाने ह्यष् देवता व्यूठु॥
दक्ता बूजन् वनय् क्याह् कष् वनान्-क्रिय्।
यमिष् यमित्रू दक्ता गक्ति तम् बनान् तिय्॥१०८५॥
प्रयन् श्रोस् यस् यिह् तम् तिय् दयन् ह्यंदु
वयन् यिय् श्रोस् तस् तिह् स्टग्रंज्ञयन् ह्यंदु॥५०॥

51. A FURTHER DESCRIPTION OF THE WEDDING DINNER.

दक्का-बूजन् खार्यय त्राँगन्-त्रन्दर् ज्ञाय् ॥ १०८७॥
यद्ग-पादौ कदम् तीम याज्ञ् त्रोवुन् ।
यद्ग-पादौ कदम् तीम याज्ञ् त्रोवुन् ॥
यद्ग् त्राँग्रन् परम-पदवौ प्रावनोवुन् ॥
वसिय् वौगिष्-पाठ्यं य्यक्ति येवि तीम पाद् ।
कौद्द् तथ् सर्वतौर्यौ देवप्रसाद् ॥

पदानि ।

(ग्रन्यकृतः खद्यालापः) कृष्णाख्यस्य परमात्मान्तर्यामिन् निराक्षारात्मन्
प्राणक्षेण नाडीनां-मध्ये ग्रसि संचरन्
विषयाणां संग्रहक्षती श्रसि नवद्वारद्वारा
सुद्धेव करिष्णामि द्वारदेवता-पूजाम् ॥ ४९ ॥

### वरस्य महादेवस्थागमनवृत्तम् ॥ ५० ॥

महादेवः यदा महावरः भूत्वा ग्रागतः

(तत्र) तेषां भावनां ग्रवलोका **उ**द्यानस्य सध्ये प्रविष्टः॥

विधाय श्राषीत् स्थापितं श्रास्तरणं तैः सुदीर्घम् स्वेच्छानुकूलं भोजनं भोक्तं गृहीत्वा देवान् निविष्ठः ॥ स्वेच्छानुकूलं भोजनं कथिययामि किं किं-वस्तु प्रवहन्ति यस-पुरुषस्य यस-वस्तुनः इच्छा संभवेत् तस्य भवति-पाप्ति-विषयं तदेव ॥ ९०८५ ॥

(तत्रापि) कविकरं ग्रामीत् यस्य यत् तस्मे तदेव इंग्लरेग ग्रेमितं (प्रापितं)

पण्यानुसारि यदेव म्रासीत् तस्मै तत् सृत्युञ्जयेन (सहादेवेन) प्रापितस् ॥ ५० ॥

## उन्नरुत्तमेव पुनर्विरुणोति ॥ ५१ ॥

स्तेच्छानुकूलभोजनानि भुक्केव श्रजिर-मध्ये प्रविष्ठाः।
सत्तमं वैकुण्डस्थानादिष संपन्नं तत्रत्यं स्थानम् ॥ १०८० ॥
पद्मसदृश्चवरणाभ्यां पादसंचारः तेन (महादेवेन) यावत् प्रकान्तस्तेन।
तत् श्रङ्गनं परमपदस्थानं प्रापितं-तेन ॥
ग्राह्य चित्रितरेखात्मक्रविमानप्रतिविम्बस्थाने यदा स्थापितानि तेन

कृतस्तैः तत्र-स्थाने सर्वतीर्थैः निवेशात्मा-देवप्रसादः ॥

महार्थञ् वीगिसंय-पाठ् वातनातृख् महाराज्ञ स खोवरिय्-किन चौतू ख् ॥१०८०॥ महाराज श्रोस् कुम् कस्म श्रीमू महार्यञ् । महादेवस् महामाया साँपनेज् नेज् ॥ स्यद्य् त्रायख् जंगि कं र्नख् नमस्कार्। श्विक सिय कस प्रिंठ महर त दार्॥ श्रथम्-काथ् दीक् ह्यथ् श्रीमू दीपमाला । र्त्न्-चाँगिज्य श्रालवान् श्रीसू पान ज्वाला ॥ महाविद्या तिमन् श्रीमु भापरावन्। तिथिय नाबद्-फंलिय थिम् मोच् दावन् ॥ बनिथ् श्रीम् संपदा मझ् किसि वीत्रूय्। बन्धेमेनू बरखती श्रीमू दद-माजिय्॥ १०८ ४/ ॥ श्रन्दर् गंगासागर्ये श्रीसू पान गंगा। गंगज्ञ ह्यथ् गंगादर् ज़ल् चय्यम् ना॥ पकान् गैय् वेगि-षठ याञ् वार् वार्य्। करिन चंगि दार्-पूज़ा वार-कारय्॥ छा ६ वधा ६ कथ् वन ब्रान्दन् प्रीवू कि छू गथ्। यमिम् षाठ् सचिद्रानन्दन् चंतून् लघ् ॥ विनिध् कुष् ह्याकि ततिकिस् व्यवहारम्। नज़र् चांदून् बन्धोव् इरदार् दारम् ॥

<sup>\*</sup> सहदेवम् महासाया खोव्रि किनि (महादेवस्य महासाया वामभागतः) इति पाठान्तरम्॥

(तरैव) महाराचीह्या-वधूः विमानप्रतिविम्बे-एव समानीता-तैः। महावरस्य सा वामभागतः निवेशिता-तैः॥ १०९०॥

महावर त्रामीत् कम्र का-च प्रामीत् वधूः।

(तत्) महादेवस्य महामाया संभवन्ती-म्रासीत् प्रत्यत्ता ॥

मिद्धिः समागता-ताभ्यां सुश्रञ्जनार्थे कृतस्तया-ताभ्यां नमस्तारः ।
प्रतिप्तं-तयोः लस्म्याः श्रिर कर्धतः सुद्राः धनम् च ॥

इसयोः नौराजनदीपान् यृष्टीत्वा स्राषीत् दीपमालादेवता ।

(तान्) नौराजनदौषान् आमयन्तौ (तिच्छ्रिरिष) ग्राषीत् स्वयं ज्वालामुखी ॥

महाविद्यादेवता तयोः ग्रामीत् भोजयन्तौ ।

तादृशानि फाणित-खण्डानि यानि मोसं दापयन्ति ॥

भूत्वा श्रामीत संपहेवी मध्ये कनिष्ठिकायाः कमिका।

संभूता सरस्वतीदेवी ग्रामीत् धात्री ॥ १०६५ ॥

ग्रनः स्थितं गङ्गधागरास्थकमण्डलौ ग्राधीत् स्वयं गङ्गा।

गङ्गाजलं गृहीत्वा ग्रयं-गङ्गाधरः जलं पिबतु-मे नाम ॥

मंचरन्तौ गतौ विमानचित्रस्थानात् यदा श्रनैः श्रनैः।

कर्तु प्रवृत्ती द्वारदेवता-पूजां साधुकारेखेव ॥

त्रस्ति का-नाम कथा (यां) कथिष्यामि देशस्या त्रवासा कीदृशी गतिः।

यखाः पृष्ठे सचिदानन्दात्मना निह्तिं पदम् ॥

कपथितुं कः श्रमु वात् तत्रत्यं व्यवसारम्।

दृष्टिः ( यत्र ) निहिता-तेन संपन्नं हरहारतीर्णं हारस्य-स्थाने ॥

बनोवन दामबावय दास कैलाम ।

इिर:-हर् ग्राम-खन्दर् ह्यथ् अन्दर् चाम् ॥११००॥

बिह्य यति श्रोस् ब्रह्मा ह्यथ् ब्राह्मन् ।

महाराजा तंतुय् वोत् ह्यथ् नरायन् ॥

बिह्य पद्मामनम्-प्यट् गक् लि श्रोंकार् ।

दितुख् श्रेग्नुकु त लेग्नुकु ज्यान् यम्तार् ॥

सर्म् मैनावती खग् द्रथ् बुक्य् रंग् ।

परिन लेजू चिय-वानिय बावुकुय् बंग् ॥

नचन् नचान् दंपुन् तमना स्य है द्राम् ।

जगदीश्वर् हरि:-हर् गर है चाम् ॥ ५१॥

52. THE JOYFUL SONG OF MENT.

राज-इंसाइ गर जामंय

प्रज्ञ स्य द्रामंय तमना ॥ ११०५॥

बाल बाल-पान विन प्रामंय

लाल-माल छास् नाली।

किम हाल किस् साल-ज्यामय

प्रज्ञ स्य द्रामंय तमना॥

हिन हिन युस् काँकामंय\*

प्रहर गामय प्रालमस्।

मिन-मञ्ज्ञ-बाग् विन प्रामंय

प्रज्ञ स्य द्रामंय तमना॥

<sup>ः</sup> इ। च्यासय् (अन्विद्यां-सया) इति पाठानारम् ॥

संपादिता-तेन दासभावेन-स्थिता जिला कैलासक्या ।
ं (यन्मार्गेष ) हर्यभिद्गो-हरः ग्यामसुन्दरं सह-धृत्वा प्रन्तः
प्रविष्टसस्याः॥ ११००॥

श्राचीनः यत्र श्राचीत् त्रसा चट्ट-कृत्वा त्रास्त्रणान् ।

सहावरः तत्रैव प्राप्तः चट्ट-कृत्वा नारायणम् ॥

स्थित्वा पद्माचने (यत्राभूत्) ग्राचनेन श्रोंकारात्मा ।

दत्तस्तैस्तत्र श्रग्नेः लग्नस्य च श्रोभनः विस्तारः ॥

संपन्ना मेनावती प्रचन्ना दंदृक् श्रवलोका प्रकारम् ।

पिठतुं प्रवृत्ता स्त्रीवाणीयोग्यां भक्तिपूर्णां गौतिभिद्भम् ॥

नृत्यं-विधाय नृत्यन्त्या क्षितं-तया श्रत्यौत्युक्तं मम भोः फलितं-मे ।

(यतः) जगदीश्वरः द्वरिद्यात्मा गृदं भोः प्रविद्यो-मे ॥ ५१ ॥

श्रतिहर्षेण गानं सेनाया एतत् ॥ ५ १ ॥ राजदंबरूपः यहं प्रविष्ठी-म

> ग्रद्य मे फलितं-मे (निर्गतं-मे) ग्रत्यौसुकां (प्रयोजनम्) ॥ १९०५ ॥

बालकपः बाल्यात्मनि उपलक्षये ग्रागतो-मे

प्रशिमालाः सन्ति-ग्रस्य वैक्तकरुपाः।

कोन (ग्रज्ञिन्त्येन) वृत्तेन सन्ति-ग्रस्य निमन्त्रसयोग्यानि-वसनानि ग्रद्य मे फलितं-मे ०॥

म्रंगं ग्रंगं यः काङ्कितो-मया

नगरेषु ग्रामेषु विश्वस्मिन् ।

(सः) मनो-मध्य-भागे उपलक्ष्ये ध्रागतो-मै

श्रद्य मे फलितं-मे ०॥

म्याम-रूप् चाय् स्य डेखामय प्यठ नामय् जिव-जी। शिव कर स्थ ति राम रामय् त्रज् स्य द्रामय तमना ॥ मन-नागम् बाव-सामय गंण्डि म्य दैर्थिक चिल-स्रंत्य्। प्रीम-ज़ब् चोम् दाम-दामय् यज् स्य द्रामय् तसना ॥ शिव-रागुकुय् स्य वकार्मय् कर्म-बुतरांचू बाव-ब्योखु। मथ् चय-जल स्त्य जामय त्रज्ञ्च द्रामय् तसना ॥ १११०॥ न्यथ् अविचारच हामय् refu Tutopoisen नेम-न्यन्द दिथ् कन्यमस्। प्रथम-रस वसनन श्रामंय् श्रज्स्य द्रामय् तमना॥ श्रनुग्रह-स्यह-निश्र खामय् (FINSE D) BE प्रस गय स्वित स्वक्तहाल्। गज्यम् फिकिर त च्ज्यम् पामय् त्रज् स्य द्रामय् तसना ॥ कृष्ण निष्ठका निष्ठकासय् भिव-नामय् खख् बर्।

म्यामक्पं (विष्णुं) सह-भृत्वा मया श्रवकोकितो-मया पृष्ठाद् पटलस्य श्रीशिवः।

श्चिवति कृतो मया तत्रैव राम रामेति (च)

ग्रदा में फलितं-मे ।।

मनोक्पे-ऽखातके भावात्मनिः श्रेखः

विताः सया धैयात्मना कीलकेन ।

प्रेमात्मजलं पीतं-मया पानविशेषेण

ग्रदा में फलितं-मे ०॥

शिवरागात्मकं सया उम्नं-सया

क्यात्मिकायां-भूमो भक्ति-बीजम् ।

मचिदात्मकजलेन (तत्) जातम् (उद्मिन्म्)

श्रद्ध मे फलितं-मे ०॥ १११०॥

नित्यं ग्रविचारात्मकाः नीवाराः

नियसात्मकष्णानि विधाय निःकासिता-सया (यत्र)।

प्रेमरचेन ग्रावृते:-ग्रलप्रकाशावस्थां समागतं-मे

श्रदा मे फलितं-मे ०॥

श्रनुग्रहात्मना-संहेन श्रपक्वीभूतपूर्वम्

पक्षं संपन्नं सो चात्मकं मुक्तदालनासकं-धानास ।

(येन) विनष्टाः-मे दुधिन्ताः पुनः श्रपगताः-मे लोकनिन्दाः श्रद्य मे फलितं-मे ०॥

(ग्रन्यकर्तुः स्त्रालापः) कृष्णाख्य निष्कत्तरूपेण निष्कामतया श्रिवनामस्मरयोनैव सुखंसमातिष्ठः।

## सुब हाविय् मञ्ज् ग्रामय् श्रज् स्य द्रामय् तमना ॥ ५२॥

53. THE GODS AND BRÄHMANS RECITE VEDIC HYMNS.

गनन् गनन् प्रयम् य्यक्ति तसि दथ्य् वेनु। कनन् यस् गव् सुइ् जीवन्-स्वक्य् साँपन्॥ ११५४॥

परान् त्रोमु माम-वीद्कु श्रूख् ब्रह्मा।

उमा छाय् स्रत्य-स्रतिन् कर् च्ह् चमा ॥ ११९५॥

परान् त्रोमु वीद-श्रृ तू तय् विकि श्रूखंय्। ब्रह्मा-जृव् स्त्य ह्यथ् गन्दर्व-जूखंय्॥

तुलान् श्रीस् पान नारायण् चतुर्भुज्।

जिव-प्रास्त्र् लता-नाम परि परिय् ग्रज्॥

लग्न् वुक् ब्राह्मनी हात् वीद्-वखनुन्।

विग्न् चं कु ज्योति-रूप् गव् श्रग्न-सञ्ज् ननु ॥

विखन-प्रह्माह् प्रग्न-मञ्ज गव् नमूदार्।

बिहिय् मन्त्रख् कर्न् प्रथ्-चीज् श्राहार्॥

जटौ-मझ श्रंगुन् नेरान् वौरभद्रेय्।

दपान् तस् नाव् किय् कालाग्निर्द्रय्॥ ११२०॥

प्रयम्-बावुकु खयम् तस् कुय् मकाना ह्।

कुह् अन्-अपनुकु श्रीम् तसन्दुय् निमानाह्॥

कु इ सुय चातुक् विमर्शा इ दीप्तिमान।

तवय इदयम् अन्दर् तर्धन्दुय् कुइ थान ॥

प्रभातिकासं प्रदर्शयिष्यति-त्वां मध्ये सायाङ्गस्य प्रदासे फलितं-से १ ॥ ५२ ॥

इत्यं सेनोक्तगौतिविशेषसनूच प्रकानां विद्यणोति ॥ ५ ३ ॥ घनीभूतं घनीभूय प्रेमातिश्रयवाक्यजालं यदा तया ईदृगेव किपतम् । कर्णयोः यस्य गतं सः जीवन्युक्त (इवानन्दपूर्णः) संपद्मः॥ १५९४॥

(तिसिद्भवसरे) पठन् श्रामीत् सामवेदस्य स्रोकान् ब्रह्मा । उमा श्रस्ति-ते महचारिसी कुरु त्वं त्तमां (श्रम्कत्यापादेः)॥ १९९५।

पटन् श्रामीत् वेदश्रुतीः पुनः भक्तियुक्तक्षोकान् । श्रीव्रद्धा सह धृत्वा गन्धर्वकोकान् ॥ उत्यापयन् श्रामीत् स्वयं नारायणः चतुर्भुजः ।

श्रिवचानशास्त्राणि स्तुतिसूक्तीः श्रधीत श्रधीत उद्यैः-शब्दम् ॥

(यावत्) लग्नवेला समीत्तिता ब्राह्मणैः ग्रारक्धं वेदाध्ययनम्।

विघः श्रपगतः जोतीष्यः संपन्नः श्रग्निमधात् प्रत्यत्तः॥

त्रिगुणात्मा-पुरुषः त्राग्निमध्यात् संपद्गः प्रकटः।

- निविष्य संसुखं कृतस्तेन प्रत्येकद्रव्यस्य ग्राहारः॥

जटामध्यभागात् त्राग्नः(यः) निर्शक्कृति वीरभद्रात्मा ।

वदन्ति तस्य नाम कालाग्निक्ट्र-इति ॥ ११२० ॥

प्रेमभक्तिभावात्मा स्वयमाख्यप्रदेशः तस्य श्रस्ति निवासस्यानम् । श्रस्ति श्रव्न-जीर्शनस्य श्रीगः (जाठराग्निः) तस्यैव चिद्र-

(कला-)मात्रम् ॥

श्रम्मि स-एव चित्तसंबन्धी विसर्शः देदीयमानः। तेनैव हृदयस्य मध्ये तस्यैव श्रम्मि स्थानम्॥ सुइ ज्योती-कंष् सदागिव् श्रोसु पान । श्रंग्न-मझ नंन्-गक्नु श्रोस्य वहान ॥ क्र सुय ज्योती-रूप दृदयस् मज् खप्रकाम्। कु इ सुय ज्योती - रूं म् न्यथ् स चिदाका ग्॥ सुइ ज्योती-क्ष सुय नेचन श्रन्दर् गाश्। सुइ च्योती-रूप कुय् लंग्नन् अन्दर् राग् ॥११२५॥ सुद् ज्योती-क्ष सुय् सूर्यम् अन्दर् तीज्। सह ज्योती-क्ष हुय प्रय-चीज़्कुय बीज़ ॥ सुइ ज्योती-क्षंप पानय भिन्त ने भन्। प्रधन् गव् श्रंग्न-मझ तस् नेनु-गक्नु प्यव् ॥ महामायाय मन् हर्गम् खठाह् गव्। कंदन् अनुग्रह् वंदन् प्रांभ्य सदाणिव्॥ ज़नानी वनु दयन् कं क् पान दया। दयाय दय दयन् वह पान दया ॥ परंत्रद्वास् पनुनु चिय-बाव् बोवुख्। खन्दर् विनी भविनी वननिवृद्ध् ॥११३०॥ ५३॥

54. SONG FOR THE PUSPAPUJA, DESCRIBING THE VARIOUS FORMS UNDER WHICH PARVATI CHOSE SIVA.

श्रों कर् श्रुख् पर् श्रीगणेशाय पोग्र-पूज़ाय वेल है तोतु॥ ११ हर॥ कमें पंपोश सोनु खंबि-मझ खतु सर इर भोनु गर मानि बर याञ् जाव्।

य-त जोतीरपः सदाश्चिवः त्रासीत् स्वयमेव-प्रत्यत्तः । त्राग्नि-मध्यात् प्रकटीभावः त्राषीत्तस्य मिषमात्रम् ॥ ग्रस्ति स-एव ज्योतीरपेण दृदयस्य मध्ये स्वप्नकात्रात्मा । ग्रस्ति स-एव ज्येती हराः नित्यं रिच्चिदाकाशात्मा ॥ सः ज्योतीरूपात्मतया ग्रास्ति नेत्रयोः सध्ये प्रकाशः । यः च्योतीकपात्मना त्रास्ति लग्नानां मध्ये ( मेधादि ) राष्प्रात्मा ॥ ११२५ ॥ सः चोतीद्वपात्मना श्रास्ति सूर्यस्य ग्रन्तर्गतं तेजः। सः ज्योतीस्पात्मना ग्रस्ति प्रत्येकवस्तनः बीजम् ॥ यः ज्योतीरुपात्मना स्वयमेव श्रिवः केश्ववः च। प्रवतः संपन्नः श्रीग्न-मधात् तस्य प्रकटीभवनं त्रापतितम् ॥ महामायात्मपार्वत्याः मनः हर्षपूर्णे श्रतिश्रयेन संपन्नं (यतः)। कृतस्तया श्रनुग्रहः वृतस्तया कलाग्रायभवः सदाश्रिवः॥ जन्यस्वीभिः कथितं इंश्वरेख ब्रुता स्वयं (प्रत्यत्ततया) दया (यतः) दयया (पार्वत्या) ईश्वरः, इंश्वरेख वृता स्वयं (प्रत्यत्तं) दया (पार्वती)॥ परसी-ब्रचायो स्वकीयः स्त्रीभावः प्रकटीकृतस्ताभः। रुचिरां वाणी भवानी त्रनुवादिता-ताभिः॥ १९३०॥ ५३॥

पुष्पपूजार्थं स्तृति: ॥ ५ ४ ॥
श्रोकारं (मुख्यं) कुरु स्रोकान श्रधीष्ट (यदानी) श्रीगर्वेश्राय
(दत्यस्ति)
पुष्पपूजायाः श्रवसरः भोः प्राप्तः ॥ १९३१ ॥
सत्कर्भवरं पद्मं श्रक्ततीयं पङ्कः सध्यात् श्राव्यं सरसः
हरः श्रक्ताकं संडे श्रक्ततीये द्वारे यदा प्रविष्ठाः ।

खर्गच ऋक्रक् वनवनि द्राय पोग-पृजाय वेल है वोतु ॥ ज़ोतुन्त मोनुन् ज़गतच माज्य तवय् द्राम् चिनुवन राज्ञ नाव्। लगम् ना पंतु-काय तय् न्राँठ् गाय पोश-पूजाय वेल है वोतु ॥ एकम् अनेकस् गरने आय शिव-ग्राति-रूपम् स्त्य-स्तिन्। यनु यनु रूप् दोस् महामायाय पोग्र-पूज़ाय वेस है वोतु॥ स्लि-वृक्ति तुलसुलि ग्वर-श्राजाय पूज़ा क इक् म्य बावनाय सान्। भूते यर् वं स माञ्च राजाय पोग्र-पूज़ाय वेल है वोतु॥११३५॥ मत-स्रत्य पर्वत प्रयम त माय त्थि बच्च-च्याय दिस प्रद्खान्। ज्य कर् वामदेव् वर् भारिकाय पोश-पूजाय वेल है नोतु॥ खिति कर् ज्योती-रूपन् सोनु पाय माञ्र-पालनाय प्यठ् छाइ देवी। श्री-महादेव् वर् माज्य ज्वालाय पौभा पूजाय वेल है वोतु ॥

स्त्रग्याः श्राप्तरसः गातुं निर्गताः

पुष्पपुजायाः ।।।

परिज्ञातस्त्रया च संमतस्त्रया जगतः मात्रा (पार्वत्या)

तेनैव निर्शतं (निष्मद्गं )-तस्य विशुवनस्य-गत्रेति नाम ।

उपहारीभवेयं नाम पाश्चात्वशोभायां च पौरस्त्य-तरलतायामु

पुष्पपूजायाः ० ॥

रकरुपस ग्रनेकीभूतस ग्रासं ग्रातां वयम्

शिवाभिन्नशक्तिरूपस नित्यसंयुक्तसः।

(लोकव्यवहारेख) भिन्नं भिन्नं रूपाणि धृतानि महामायया (च यत्र) पुष्पपूजायाः ।।

सुवेलावसरे " तुलमुनुनाम्नि-त्ते वे गुर्वात्त्रया

पूजा कृता (तस्याः) मया भक्तिभावनया उपेता।

(तत्र तदृपदेव्या) भूतेश्वरात्मा-शिवः वृतः जगन्मात्रा राचीदेव्या पुष्पपूजायाः ०॥ १९३५ ॥

षयेन ( पद्युम्नपीठाख्ये ) पर्वते प्रेम्णा हार्देन च तस्मिन्नेव सहास्थाने दास्रामि (नास ) प्रदत्तिणानि ।

( तेन ) जयः कृतः (ग्रस्माभिः ) ( तत्र ) वासदेवात्मा-श्रिवः हतः श्रीशारिकादेवा

पुष्पपुजायाः ०॥

खित्र वु-नाम्नि-त्तेत्रे कृतः च्योतीरूपेण (श्रिवेन) ग्रस्माकं रत्तोषायः (यत्र) ग्रस्मत्यालनाणे (गिरि-)पृष्ठे ग्रस्ति देवी।

(तत्र) ग्रीमहादेवात्मा (श्रिवः) वृतः जगन्मात्रा ज्वालामुख्या पुष्पपूजायाः ०॥

\* तानि रूपाणि क्रमाद्विरूपयति॥

श्रकिन्गासि श्रस्थ कंक् सन-कासनाय पूजा चिज्ञगध्-माताय। ज्यम्बनेश्वर् वर् भाज्य शिवाय पोग्र-पूज़ाय वेल है वोतु॥ शिव् वेक् शिक्त दय् वेक् दयाय पार्वतीय वेह् परकेश्वर्। ईश्वर् वं ह् ईश्वर-रच्छाय पोग-पूजाय वेल है वोतु॥ मनकिय तमना सरिय द्राय कोसन्या त्राय माय-स्रंत्य्। ग्यामकं भ् राम-जुव् वं स् सीताय पोश-पूज़ाय वेल है वोतु ॥ ११ ४०॥ बाग्यवांनी किक् श्रीमू यशोदाय तिक्य यज्ञमान-वाय पाद्य-प्रनाम्। विष्णु-रूफ् कष्ण-जुव् वर् राधाय पोग-पूज़ाय वेल है वोतु॥ श्रीमहागणपथ् वंस् वन्भाय माविदीय वंह् पान ब्रह्मा-जुव्। ग्वनवान् अगवान् वंक् संपदाय पोग-पूजाय वेल है वोतु ॥ दर्भुक् खंयु दित् कमलेखाय

शक्ति वंद् शिव् त शिवन् वंद् शख्य्।

श्रक्तिन्त्रोसु-नाम्नि-चित्रे श्रक्ताधिः कृता (क्रियते) सनःकासनासिहै पूजा त्रिजरान्मातुः।

( यत्र ) ज्यम्बनेष्वराख्यः ( श्रिवः ) वृतः जरान्मात्रा श्रिवादेवा पुष्पपूजायाः ० ॥

श्रिवः वृतः श्रक्तेत्रा ईश्वरः वृतः दयया पार्वतीरूपया वृतः परनेश्वरंद्यः।

र्डम्बरः इतः र्डम्बरेच्छ्या पुष्पपूजायाः ०॥

यनसः चिरन्तनान्योसुक्वानि सर्वाख्येव फलितानि (यत्र ) कौचल्या त्रासता त्रतिप्रेम्सा ।

भ्यासन्तपः श्रीरासः तृतः श्रीवीतादेव्या पुष्पपूजायाः ०॥ १९४०॥

े यणालिता कीवृत्री (नाम अलीकिकी) ग्रामीत यशोदायाः तावृत्र्याः यज्ञमानपत्नाः पादप्रकामो (ऽस्तु)।

( युस्राः स्रविधे ) विष्णुरूपः श्रीकृष्णदेवः कृतः राधिकया-देवा पुष्पपूजायाः ०॥

श्रीमहाराखपतिः वृतः ब्रह्मभादेवा श्रीसावित्रया वृतः स्वयं ब्रह्मदेवः ।

सद्गुकोपेतः श्रीभगवान् दतः संपद्देवा

पुष्पयूजायाः ० ॥

(यत्) बहुर्भस्य चेतुः दत्तः सत्कर्भलेखया प्रक्ता दृतः प्रिवः शिवेन च दृता प्रक्तिः। श्रीमहारुट् वर् माज्य जमाय

पोग-प्रजाय वेल है वोत्॥

प्रान् वर् ब्वंज़् द्यान् वर् दारनाय

बिक्त-बावनाय वर् सत्स्वबाव्।

स्वस्थ् कर् क्रष्ण् वर् भित-सीलाय

पोग-प्रजाय वेल है वोतु॥ ५ ४॥

55. SONG IN PRAISE OF SIVA SUNG AT THE PUSPA PUJA.

स्वक्त किन तारख् किम् तापदानस्

श्चिम् देशानस् पोश पूजा ॥ ११ ४ ५ ॥

श्राकांश्चि पोश वर्श्यन् हिन हिन कुम्

रथवान-किन कुम् सूर्य-देवता।

साथवान बन्योमंतु कुम् श्रास्तानस्

श्चम् देशानस् पोश-पूजा ॥

खक्षम् प्यठ् चन्द्रम प्रज्ञलान् लाल् कुम्

वाव-लूकपाल् कुम् करान् गंजिगाह्।

ब्रह्मा त विष्णु किम् सूर्त्य जंपानस्

श्चम् देशानस् पोश-पूजा ॥

विष्णु ताह् कुम् करान् सामानस्

दन्द्राज्ञ व्यरक्त-बर्दार् कुम्।

<sup>\*</sup> श्रथम् काथ् जन्द्रम च्राथ् रमास् कुम् इति पाठान्तरम्॥

श्रीमहारुद्रमूर्तिः वृतः जगन्मात्रा उमादेव्या पुष्पपूजायाः ०॥

प्राणः वृतः बुद्ध्याःध्यानं वृतं धारणया भक्तिभावनया वृतः सत्स्वभावः ।

प्राप्तसुक्तिः कृतः कृष्णः (यतः) दृतः श्रिवसूक्तिस्तुत्या पुष्पपूजायाः ०॥ ५४॥

पुनरिष पुष्पपूजोचिताः सद्दश्रतसामगीवर्षनोपेत-कीर्तिगीतीः प्रकीति ॥ ५५॥

मुक्तास्थाने तारकाः सन्ति-यस त्रातपत्रे

( तस्य ) त्र्यस्ति-मत्तः ईश्रानस्य पुष्पपूजा ॥ ११४५ ॥

त्राकाश्रमार्गेण पुष्पवर्षणं त्रंशे त्रंशे त्रस्यस्य रथवाहक-स्थाने त्रस्यस्य सूर्यदेवता ।

वितानकपता संभूता ग्रस्त्यस ग्राकाशस

ग्रस्ति-मत्तः ईश्रानस्य ०॥

ललाटस्य पृष्ठे चन्द्रमाः देवीय्यमानः मिषः ग्रस्त्यस्य •

वायुलोकपालः ग्रस्त्यस्य कुर्वन् चामरवीजनम् ।

ब्रसा विष्णुः च स्तो-ऽस सहचरौ याप्ययानस

ग्रस्ति-मत्तः ईशानस्य ०॥

चित्रगुप्तः क्रमस्थापनं ग्रस्त्यस्य कुर्वन सामग्रगः

इन्द्रराजः मयूरिषच्छ्वीजनकर्ता ग्रस्त्यस्य ।

दर्भराज चंतुमंतु घठ दर्भ-दानस् ख्यम् द्रिशानस् पोश पूजा ॥ मत-च्चिष सथ् जल् हाय् सङ्ग् वानस् श्रत्र् कोपूर् खकान् छिष्। सतवय् गर्हिद किस् छाय् विमानस् ख्य द्वानस् पोध-पूजा॥ गंगासागर् स्वय् खस् गंगा बुद जालान् छास् दीपमाला । बच्ची मीठि चस दिवान् दामानम् श्चम देशानस् पोश-पूजा॥११५०॥ नाबद् श्रापरान् महाविद्या छास् करान् असुना छाष् वाव्छा-वाव्। दद-मानू परखतीं खेल् खल् पानस् क्यम् द्वानस् पोश-पूजा॥ जंगि-यास भनवं झ् खास् पान सिहा यूग् लेखान् छस् कर्मलेखा । भाता- क्रंप वसवुन् छुड् जनकिस् चानस् श्चम् ईशानस् पोश-पूजा॥ वास्त त प्रोपनाग् छेरि-बर्दार् छिध् रतन् इन्दु स्वन्न-हार् छुष् नि । गट च्लू गाण् श्राव् सीरियंय् जहानस् छाम् देशानम् पोश-पृजा ॥

धर्भराजः नियतः प्रति धर्म्यदानवारखे

त्रास्ति-सत्तः ईशानस्य ०॥

सप्तं-ऋषयः सप्त तीर्थजलानि गृहीत्वा मध्यं कमण्डलुपात्रस्य

सुरान्धपुष्पस्वेदविशेषं कर्प्रं ग्रासिज्वन्तः सन्त्यस्य ।

सप्तेव सूर्योदिग्रहाः सन्त्यस्य धृत्वा विमानस्

त्रास्ति-सत्तः ईशानस्य ०॥

गङ्गासागराव्यकमण्डलुविशेषं धृत्वा ग्रस्त्यस्य गङ्गा

रत्तोव्रबीजविशेषं दास्यन्ती ग्रस्त्यस्य दीपमालादेवता । •

यहालस्मीः चुम्बनानि ग्रस्त्यस्य ददन्ती वस्त्राधोभागे

ग्रस्ति-सत्तः ईशानस्य ०॥ ११५०॥

फाणितानि मुखे-ऽर्पयन्ती संहाविद्या ग्रस्त्यस्य

कुर्वन्ती यमुना ग्रस्त्यस्य तालपत्रव्यजनवायुचालनम् ।

धात्री सरस्वती सहचरनी त्रास्त्यस्य स्वस्पात्मनः-शिवस्य

ग्रस्ति-सत्तः ईशानस्य ०॥

शकुनोचितासङ्गादिपूर्णा-स्थालीं समीपमानयन्ती ग्रश्यस्य स्वयं

सिद्धिदेवता

चित्ररेखात्मकविद्यानिबम्बं लिखनी ग्रस्त्यस्य कर्मलेखा।

(यो ऽयं) ग्रात्यक्षेण वासशीलः ग्रस्ति सनसः स्थाने

ग्रस्ति-सत्तः ईग्रानस्य ०॥

वासुक्तिः श्रेषनागः च वेत्रवाहकौं-पुरोगौ स्तो-ऽस्य

रत्नानां भुक्तानां-हारः ग्रस्त्यस्य वैकत्तवः रूपेण् ।

तसः ग्रपगतं प्रकाशः स्यागतः सर्वस्रीव जगतः

ग्रस्ति-मत्तः ईग्रानख ०॥

सुवीर-जी त वहण किम खर्च-बर्दारंय्

मोह् खर्गदारंय स्रंत्य-स्रंत्य ह्यण्।

रथ किख् गंडिमंति मझ् मेदानस्

छम् देशानस् पोश-पूजा॥

खातस-प्यट् चन्दन-र्व्यक् कुस् तीजवानस्

बुधिम् कुस् करोर-स्रंथक् तीज़्।

छम् दया ग्रिलि गंडिण् तस् दयावानम्

छम् देशानस् पोश-पूजा॥ १९५५॥

भर्ग कर् मनस् त पोश् कर् प्रानस्

कृष्ण पूजाय लाग् सनिदानम्।

जािलय पाप् गािलय् श्रज्ञानस्

सय् छह् भगवानस् पोश-पूजा॥ ५५॥॥

56. PRAISE OF SIVA AT THE PUSPA-PŪJĀ, INCLUDING A LIST OF HOLY PLACES.

बाव-पंपोग् फ्रांकि प्रयम-सरसंय्

शिव-गंकरसंय छाइ पोग-पूजा ॥११५०॥
शिव-द्यान् दारन् वीद् यस्तारन्
श्रम्यं छिइ इारन् कारन् त देव्।
वैकुष्ठ् सांपन् स्नानिस् गरसंय

रामेश्वरसंय छाइ पोग-पूजा ॥
श्रमरनाथिकम् निग्न श्रमरसंय

तीर्थयात्राय द्राय् द्वाय् पुन्य-फल्।

कुवरः (लोकपालः) वक्ष्यः (लोकपालः) च स्तो-ऽस्य व्ययविधाना-धिकारिस्पौ

सर्वे स्वर्गद्वाग्मेव (तत्रत्यधनसंपदं) सह-कृतं धृत्त्वा।

ग्याः सन्ति-एतैः नियम्य-स्थापिताः मध्ये दीर्घस्यलस्य

ग्रस्ति-मत्तः ईशानस्य ०॥

ललाट-पर्ट चन्दन-तिलकं ग्रस्त्यस्य तंजोमयदीप्रिकम् मुखस्य ग्रस्त्यस्य कोटिमूर्यस्थेव तेजः।

ग्रस्त्रस्य दयाधिदेवता ग्रञ्जलिं बद्ध्या तस्य महादयालोः

ग्रस्ति-मत्तः ईशानस्य ०॥ ११५५॥

त्र्रघे (त्रात्ततक्षं) कुरू मनः पुष्पक्षान् च कुरू प्राणान् हे-कृष्णाख्य पूजार्थं संयोजयस्व संनिधिस्थाय।

(स शिवः) दाह्यिष्यति-तव पापानि विनाशिष्यति-तव श्रज्ञानं (तत्कार्यभूतजन्ममरणादिकं च)

सैव ग्रस्ति भगवत-ईशानस्य पुष्पपूजा ॥ ५५ ॥

भित्रम्तृतिः पुनर्पि पुष्पपृजातसरे ॥ ५ ६ ॥
भक्तिपद्मानि प्रमुल्लानि प्रेमसरसः

(तैः) शिवशङ्करस्य त्रस्ति पुष्पपूजा (विधेया)॥ ११५०॥ शिवधानं धारयन्तः वेदान् विस्तारयन्तः

ग्रमृतं ( इव ) मन्ति मिञ्चन्तः कारणानि देवाः च ।

वैकुख्ख्यानं (इव) संपन्नं ग्रस्नाकं गृहमेव

रामेश्वरात्मनः ( श्रिवस्य ) ग्रस्ति पुष्पपूजा ॥

ग्रमरनाथचेत्रस समीपात् ग्रमरस

तीर्घयात्रायाः निर्गताः (वयं) गृहीत्वा पुख्यफलम् ।

मर्व-तीर्थ-पाल् छुइ बंडु कक्षीर-सरसंय् सुक्तीयरसंय् छाह् पोप्र-पूजा॥ म्बड मादिदेवस कु इ जै-जै-कारंय गंडु दिस् त छाम् श्वन्वारं य् ब्रॉंट। गंनिशवल-जल इल-सुमल-द्रमंय लम्बोदर्संय् छाच् पोश-पूजा ॥ २१६०॥ नवद्ख कल वन्द श्रमरेश्वरसंय यंजिवारि कर शंकरसंय पूज्। यञ्चनारि प्रद्खान् दिस चुकदरस्य विज्थेश्वरसंय् छाड् पोश-पूजा। वास पाठ तोतलाय अर्जन् करसंय श्रनच्नाग कर साग-आसमेय् श्रान्। गाफ चंतु रन्द्रस्त गव् श्रास्त्रसंय् विश्वकार्संय् छात् पोश-पूजा ॥ चर्ग पोश अर्गशिखाय पूज् कर्मंय मटन् वातिथ् चटन् श्रपराद्। व्यव्य गिक् पातरन् चन-सातर्वय् श्रीभारकरमय् छाह् पोग्न-पूजा ॥ शिव-राग काकेटि-लाग वीद् परसंघ् पापहरन्-नाग हरनम् पाप्। भीमसेन नि-पांठि छाण् चलधर संय हरीहरसंय् छाह् पोश पूजा॥

सकलतीर्यानां-फलं ग्रस्ति बहुत कप्रमीरमण्डलखेव

मुक्तीश्वरस्य श्रस्ति पुष्पपूजा॥

प्रथमं ग्रादिदेवस्य ग्रस्ति जय-जय-कारः

जल-सानं देहि-तस्य नाम ग्रस्ति-तस्य क्रमपाप्तिः प्रथमं ( पूजादेः )।

गर्थेशवलाव्यक्तंत्रजलेन इलम्सलायुधधारियः लस्बोदरस्य ग्रस्ति पुष्पपूजा ॥ ११६० ॥

नवदलतीर्थे थिरः समर्पयिष्यामि ग्रमरेश्वराय यजिवोद्-नाम्नि-तंत्रं कुर्यो ग्रङ्गुरस्य पूजास् ।

विजयेश्वरक्षेत्रं प्रदक्षिणानि विधाखामि चक्रधराख्यशिवस्य विजयेश्वरस्य ऋस्ति पुष्पपूजा ॥

गिरि-पृष्टे तोतलादेवाः ग्रर्चनां करिष्यामि ग्रनन्तनारातीर्थे कुर्यो साघसासे सानस्।

( यत्र ) भाषः ग्रापातः इन्द्रस पुनः गतः ग्राम्वर्षम् विश्वस्थरियवस्य ग्रस्ति पुष्पपुता ॥

श्रर्धेस पुष्पैः भर्भशिखायाः पूजां करिष्याधि-तस्य यार्तव्हत्तेत्रं प्राप्य ग्रपः।शिष्यन्ति ग्रपराधाः।

मुक्तिः संपत्स्थिति पितृगगस्य क्तसमात्रे-एव श्रीभाकारशिवस ग्रस्ति पुष्पपूजा ॥

शिवरागेण कार्कोटनामक्षेत्र वेदं त्रधीयीय-तस्य पापहरखनागर्सत्रे त्रपगिबर्धान्त-मे पापानि ।

भीवर्षनवत् त्राश्रित्य इलधरप् इरिइरात्यनः ग्रस्ति पुष्पपूजा॥

प्रीम-पोग्र-माल ह्यय् बाल-प्यं हि तर्मय् सुनगाय उमाय कर पोग-पूज्। चमा करि म्यति द्यानाइ खर्मय् जगाधर चंय का ह पोग्र-पूजा ॥ ११६ ५ ॥ कूटिहेर अन्दि-अन्दि फेर तथ् सरमय कूटी-तीर्थुक कुस् महिमा। त्राश् यव संकर्षणनिस् वरसंय् कूटी श्वरसंय् छा इ पो ग्र-पूजा ॥ खम रख्मण् ह्यथ् नंदिकेश्वर्मय् शिवस्त शिवाय कर पोश-पूज्। परमेश्वरिय त परमेश्वरसंय ज्ञम्बनिश्वर्मय् छा ह् पोश-पूजा ॥ व्याप्त्रि मञ्जू करिष् न्यथ् व्रथ् दरमंय चिनवं नि व्ययनख् पाद्य-प्रनाम्। खन्दबार्य वन्द पान् ग्याम-खन्दर्यय पौताम्बरसंय् छाच् पोश-पूजा॥ चीर-खंड कन्द-स्त्य् थालाइ बरमय् प्रीम-स्त्य श्रापरिष् वन्दहीस् पान्। नील-नाग नीलकंठम् दिगंबरसंय् वीद-सागरसंय् छाइ पोश-पूजा॥ देव-खानी चाह् देवसरसंय् सार्यनिय् देवन् पाच-प्रनास् ।

प्रेमात्मपुष्पमालाः गृहीत्वा गिरिपृष्ठात् तरिष्यामि-तस्य

सुनशायाः (देव्याः) उमायाः (तत्त्तेत्रे) करिष्यामि पूष्पपूजाम्।

दयां करिष्यति ममापि ध्यानं (यथा) स्मरिष्यामि-तस्य उमाधरस्य त्र्रस्ति पुष्पपूजा ॥ ११६५ ॥

कोटीश्वरत्तेत्रे परितः परिवर्तेय तस्य सरसः
कोटितीर्थतीर्थस्य ग्रस्ति-यस्य माहात्म्यम् ।

(तत्र) त्राशां निधास्मामि संकर्षणास्ममहादेवस्य वरस्य कोटीश्वरस्य त्रास्ति पुष्पपूजा ॥

त्रारुच्यामि त्राज्ञापनं गृहौत्वा नन्दिकेष्वरात् शिवस्य च शिवायाः करिष्यामि पुष्पपूजाम् ।

परमेश्वरीकपायाः च परमेश्वरात्मनः

जम्बुकेश्वरमञ्चादेवस्य ग्रस्ति पुष्पपूजा ॥

त्रयाणामेव (पूजनाय) सज्जनां कृत्वा नित्यदा व्रतानि धारियष्यामि त्रिभ्य-स्व भूयानाम-तेषां पाद-प्रणामः।

त्रिसन्धात्तंत्रे (तत्रस्थाय) उपहारी-कुर्यो स्वात्मानं ग्यामसुन्दराय पीताम्बरस्य ग्रस्ति पुष्पपूजा ॥

सितासंयुक्तपायसेन फाणितेन स्थालीं पूरियय्यासि-तस्य ग्रातिप्रेम्णा भाजियत्वा उपहारयेयं-तसी स्वात्मानस् ।

नीलनागाव्यत्तेत्रविशेषे नीलकष्टश्य दिगम्बररूपस्य वेदसागरभूतस्य त्रस्ति पुष्पपूजा ॥

सर्वदेवानां-त्तेत्रस्थानं ग्रस्ति देवसरः-नाम्निपुरगणं (तत्र) सर्वभ्य-स्व देवभ्यः पादप्रणतिरस्तु ।

वासुक-नाग श्रान श्रम प्यम खर्मंय् यय कींबरसंय् छाइ पोश-पूजा ॥ ११००॥ कपाल-सोचन विकि-वाव् बरमय पाप-चय् गिक्ष्य पर ग्राप-मोचन्। पास्तवि कपास-सासा-दरमंथ् चिश्रां कथर्षय छा ह् योग-पूजा ॥ न्यथ् स्रत्य ह्यथ् पननिष् व्यपर्षय् शिव-राग प्रयाग-सञ्ज् कर आण्। बूटी-तीर्थ पोग् लाग ईस्वरसंय् चिपुक्तरसंय् छाह् योध-पूजा ॥ गंग-जटन् वातिष् वर् मंग इरसंय श्रम्तेष दार खावना थम्। तमन्दिस् प्रारवुनु कुस् श्रासरसंय् जटाधरसंय् छाच् पोश-पूजा ॥ ख्यम् गिक्ष् त प्रचम् वर्षंय कालाग्नि-बद्रम् त अद्रक्षेलिय। पूज निष्काल कल-माला-धरसंय कालगेखरसंय् छाच् पोग-पूजा ॥ तुलसु लि पर्जनीविष् सथ-स्वरमंथ राजर्यंझ भाज्य राजिय कर पूज्। दूप-दी फ् आ जवस् ख्रथ् चामरसंय अतिश्वरसंय् छं ह् पोश्च-पृज़ा ॥ ११०५॥

( युव ) वासुकिनागतीर्थ खानेन श्रान्तचित्तो-भविष्यामि पतिष्यामि (च) स्नरखे सैव कैं। सरेति-नाम्ना-प्रसिद्धस्य-तीर्थस्य ग्रस्ति पुष्पपूजा॥ ११७०॥

कपालकोचनाव्य-तीर्पविशेषे भक्तिभावनां धारयेयं-तस्य

पापत्तयः थ्रुत्वा ( त्तीरापापो भ्रूत्वा ) पिठण्यामि शापमोत्तनात्य-स्तोत्रमन्त्रान् ।

जगत्पालकथ कपालबालाधरखेव

त्रिशृलधरनाम्नः-शिवस्य ग्रस्ति पुष्पपूजा॥

नित्यदा यह धृत्वा स्त्रीयं परकीयं (च)

श्रिवानुरागेण प्रयागतीर्थमध्ये करिष्यामि स्नानम् । कोटितीर्थास्त्रतीर्थे पुष्पाणि निवेदिययामि ईश्वराय

( तत्र ) त्रिपुष्कराख्यमहादेवस्य ग्रस्ति पुष्पपूजा ॥ गङ्गजटन्-नाम्नि-तीर्थं प्राप्य वरं प्रार्थयिष्यामि हरादेव

(तत्र) ग्रबृतस्य धाराः पायिष्यति-मां-सः।

तस्यैव प्रतीत्तवाणः त्रास्मि त्राग्रयदानस्य

जटाधरसहादेवस्य ग्रस्ति पुष्पपूजा ॥

खयस्-नास्त्र-गिरिचेत्रे गत्वा तु प्रौतिं धारियव्यामि-तस्य

कालाग्निस्त्रात्मनः-श्रिवस (तसहवासिन्माः) भट्रकाल्याः च।

पूजां-करिष्यामि निष्कलस्य कपालमालाधरस्यैव

कालशेखराख्यस-महादेवस्य ग्रस्ति पुष्पपूजा ॥

तुलमुलु-नाम्नि-चीत्री उपलच्छ मनुष्रनेव

सहाराज्याः जगन्यातुः राजीदेत्याः करिष्यामि पूजास् ।

धपं-रत्नदीपं कर्ध्व-श्रायिष्याधि-तस्य सह चासरेखैव

भूतेश्वरख-तद्रपदेवतास्वासिनः ग्रस्ति पुष्पपूजा ॥ ११७५ ॥

रामरादन-एठ मन पूज् करमंय् प्रारम् हरम्बख बरमंय् तल्। बर्ञ-बल खस वात पाठ् ब्रह्मसरसंय् ज़गदीश्वरसंय् छाह् पोग्र-पूजा॥ इंस-दार नेर वात पाठ को लगरसंय् श्चित-लोल गंगाय मञ्जू कर आन्। विश्वक्ष्मृ ज़ानिष् विश्वेश्वरसंय् गंगधरसंय् छाह् पोश-पूजा॥ मर्ज्न-देवन् ह्यथ् युधिष्ठिरसंय् नारान्-नाग केक् द्यान पूजा। मनिक मन्दिर मञ्जू श्रीधर धय बोधेश्वरमंय् छाह् पोश-पूजा ॥ पर्वत ग्रारिकाय जीला परसंय् वामदेव् रिक ऋख परनंय् तल्। गास्त्रम् मंकटिकम् अस्तरस्य च्क्रेश्वरमंय छाइ पोश पूजा ॥ रंग-रंग कंग्-पोश क्ष्मि पाँपरसंय् ज्वासाय बासाय पूजि सागस्। श्री-महादेवस् त भस्राधरसंय् इर्षेश्वरसंय् छाह् पोग्र-पूजा ॥ ११ ८०॥ नाग नाग फीर कूतु दथ् ववसरसंय् लाग नाग-नायस् कुन् मन् प्रान्।

रामराधनिगिरिसमीपवर्तित्तंत्रात् मनसा पूजां करिष्यामि-तस्य प्रतीत्तिर्ध्य-तस्य इरमुखगिरेः द्वारस्य उपत्यकामूले ।

(तत्र) बरज्ञबल्-नाम्नि-प्रदेशे त्रारोच्यामि प्राप्सामि पृष्ठे (समीप-स्थाने) ब्रह्मसरसः जगदीश्वरस्य (तद्वृश्चर्तिदेवावतारस्य) त्रस्ति पुष्पपूजा॥

(ततः) इंसद्वारात् निर्गामिष्यामि प्राप्स्यामि (च) समीपं कौलसरसः (तत्र) शिवद्यार्देन गङ्गायाः मध्यं करिष्यामि स्नानम्।

विश्वकपं परिज्ञाय विश्वेश्वरं-श्रिवस्

गङ्गाधरस्यैव ऋस्ति पुष्पपूजा ॥

ग्रर्जुन-देवेन (यथा) सहायीकृत्य युधिष्ठरम् नाराण्-नाग्न-नाम्नि-त्तेत्रे कृता (करिष्यामि ) ध्यानेन पूजाम्।

(तत्र) मनोरूपस्य देवालयस्य मध्ये श्रीधरस्यैव बोधेश्वर-देवस्य श्रस्ति पुष्पपूजा॥

(ततः) पर्वताखं-प्रद्युम्निगरौ शारिकायाः कीर्तिस्तुतौः पठिष्यामि-तस्याः (यत्र) वामदेवाख्यः-श्रिवः पालियष्यित श्रस्मान् पादयोः तले (समाश्रितान्)।

विनाशिययति-सस संकटात्मकं त्रसुरस् चक्रीश्वरश्चित्रवस्य त्रस्ति पुष्पपूजा॥

नानाविधानि कुङ्क्षमपुष्पाणि विकसितानि पाँपर्-नाम्नि-प्रदेशे ज्वालामुख्याः बालादेवतायाः पूजाये समर्पयिष्यामि-तस्याः-तानि ।

श्री-महादेवस्य (तद्देवताऽभिद्गस्य) तु भस्मपरिमलिताङ्गस्य हर्षश्रुरस्य श्रीस्त पुष्पपूजा ॥ ११८० ॥

त्तेत्रे तित्रे (प्रतित्तेत्रं) संचरिष्यामि कियत् त्र्यस्मिन् भवसरसि संयोजयिष्यामि नागनाणं प्रति मनः प्राणांश्च । पूज् कर अन्दर् शिव-मन्दिरहें य श्रातम-रूप हरमेय् छाइ पोश-पूजा ॥ कृष्णम् शिवप्रयसुक् चावि चारमेय् तौर्थ-फल् दाद्यस् गरसेय् मञ्ज् रूप्त हाद्यस् मञ्ज् चनमात्रसेय् श्राहचरसंय् छाइ प्रोश-पूजा ॥ ५ ६ ॥

57. THE PROCEDURE AT THE PUSPA-PUJA.

त्रं निख् वं नि-दिथ च्पं रिय् पोश् सं रिय्। ११८३॥

करिन लंशि पोश-पूजा चं रि चं रिय्॥११८३॥

यिद्-केंद्धा इ त्रोसु लां जिस् करिन लंशि तिय्।

प्रसन् सं पंनु तिसन् षठ् पान शिव-जिय्॥

करिय् प्रथ-रंग रंग पोश्यनंय डेर्।

करिख् शिव-श्रक्ति-रूपस् श्रेन्ट-श्रेन्दिय् गेर्॥११८५॥

परान् त्रोसु वौद-संगल्-श्रूख् ब्रह्मा।

उसा ख्य् स्रेत्य-स्रेतिय् कर् च्ह् चसा॥

तिसन् बाखोव् न्यवर् श्रन्दर् शिवंय शिव्।

चं लुख्-नौरिष् शिव-मन्दिय् लोल श्रालव्॥५०॥

58. A RAPTUROUS SONG OF THE PAPTHFUL AT THE PUSPA PÜJÄ IN HONOR OF SIVA.

वृश्वस् युम् छुह् खमवुनुय ह्रवयम् मञ्ज् छुह् वमवुनुय । पूजां करिष्यामि ग्रन्तःकरणात्मनि शिवालये-सव
स्वात्मदेवतारूपस्य हरस्यैव ग्रस्ति पुष्पपूजा ॥
कृष्णाख्यस्य शिवप्रीत्यात्मकं पायिष्यति भङ्गारेगुधूमम्
(यथा) तीर्षसेवनफलं ग्रदापिष्यत् गृहस्यैव मध्ये ।
रूपं ग्रप्रकटिष्यत्-तस्मै मध्ये चणमात्रकालस्यैव (शीध्रमेवेत्यर्थः)
पडचरमन्त्रात्मनः-शिवस्य ग्रस्ति पुष्पपूजा ॥ ५६ ॥

पुनरिप प्रकान्तं स्तुतिपूर्वकपूजोपयोगितया प्रस्तौति ॥ ५०॥

श्रानौतानि-तैः विचित्य समन्तादेव पुष्पाणि सर्वाख्येव (नानाविधानि )।

कर्तु प्रवृत्ताः पुष्प-पूजां श्रान्विष्य श्रान्विष्येव ॥ १९८३॥

यत्-िकिञ्चत् श्रामौत् श्रावश्यकं विधातुं प्रवृत्ताः तदेव ।

प्रसद्गः संपद्गः तान् प्रति (तेन ) स्वयं श्रीशिवदेवः ॥

कृत्वा सर्वप्रकारेण नानावर्णानां पुष्पाणां क्रूटानि ।

कृतस्तैः श्रिवाभिद्गशक्तिरूपस्य परितः श्रावृतिक्रमः ॥ १९८५ ॥

पठन् श्रासौत् वैदिकमञ्जलश्रोकान् ब्रह्मा ।

उमा-देवी श्रस्ति-ते सहचरन्ती क्रुष्ठ त्वं चान्तिभ् ॥

तेषां (तु ) भासमानो-अभूत् विद्वः श्रन्तश्च श्रिवात्मैव श्रिवः ।

निर्गतश्चान्तरात्-तेषां श्रिवस्थैव प्रेष्णा श्राहृतिश्रव्दः ॥ ५०॥

हार्दाद्वहिर्निस्मृतभाषुपेतस्तिप्रस्तावना ॥ ५ ८ ॥ वृषभं यः त्रस्ति त्रारोष्ट्रणशीलः हृदयस्य मधी त्रस्ति (स स्व ) निवसन् । विवि-ना दिवि दर्श्नय करमय् पोग्र-वर्शनुय । ११८८॥ पानस् कुइ बसा मलवुनुय द्यकस् कुस् चन्द्रम नन्य। दयुम् काँ ह् छुस् न छुय् कुनुय करसंय पोश्र-वर्श्य ॥ प्रथ् ज्याय सुय् कु इ शासवुनुय संकठ्त दख् कुह् का सवुनुय। ल्बलि-मज् ह्यमोन् ललवुनुय करमय् पोग-वर्शनुय ॥ ११८०॥ मायाय संदरा इह संनुय कुय तथ् मुग्निल् तरंनुय। तिम मझ सुय् कुइ तार्वुनुय करमंय पोश्र-वर्श्नुय॥ खप्रकाश् रूप कुस् नेनुय गाग-रस्यन् छुन वंनुय। गाग-निश् रातम्वगुल् श्रनुय करसंय पोश-वर्श्नुय ॥ गक्-िना पालनाय कुनंय नाञ्-गाश् ह्ययि बख्चुन्य। श्रीस द्यमान् पर्जनावुनुय करमंय् पोश-वर्श्नुय ॥

ग्रागच्छेन्ननु ददातु सात्तात्कारम् कुर्यो-नाम-तस्य पुष्मवर्षणमेव ॥ ११⊏⊏ ॥

ख्वमूर्ती ग्रस्ति (यः) भसा परिमलयन्

( यस्य ) भाले ग्रस्ति-तस्य चन्द्रमाः प्रकटः।

ह्नितीयः को-ऽपि ग्रस्ति-तस्य न, ग्रस्ति-सः रकाक्येव कुयं-नाम-तस्य ०॥

प्रत्येकिसन् स्थाने स-स्व ग्रस्ति वर्तमानः

संकटं ( ग्रस्माकं ) दुःखं च ग्रस्ति ग्रपनयन् ।

परिष्वङ्गमध्ये त्रारप्सामहे-तं लालियतुम् कुर्यो-नाम-तस्य ०॥ ११९०॥

मायारूपः समुद्र-एकः ग्रस्ति ग्रतिगम्भीरः ग्रस्ति तस्य ग्रतिदुष्करं तरणम् ।

तस्य मधात् स-स्व ग्रस्ति तारयन् कुर्यो-नाम-तस्य ०॥

(तस्य) स्वप्रकाशात्मा स्वरूपः ग्रस्ति-तस्य प्रत्यत्त-स्व प्रकाशरिहतानां नास्ति उपलत्तस्यविषयः।

( यतः ) प्रकाशात् ( प्रकाशकाले दिवसे ऽपि ) पेचकपत्ती ग्रन्थ-एव कुर्यो-नाम-तस्य ०॥

गच्छतु-नाम (संभविष्यति ननु) पालनायां संमुखः ज्ञानात्मकं प्रकाशं प्रवृत्तो-भविष्यति त्रानुग्रहीतुम् ।

(येन चेतुना) वयं प्रवृत्ता-भविष्यामस्तं उपलक्षयितुम् कुयं-नाम-तस्य ०॥ त्र्यथ् थव् ज्यथ् कुन ज्यन्य सुय् सथ् रोज़ि पथ्-कुनय ।

दृ चय् कथ् न्यथ् मानवुतुय करर्षय् पोग्न-वर्ष्यत्य ॥ वन-स्रत्य् मनर्थय् भेनुय वनर्षय् स्त्रमोन् कृत्तसुय ।

दारनाय द्यान दाहनुय कर्स<mark>य पोग-वर्श्यनुय ॥ ११८-५ ॥</mark>

खन पोग व्यन जानुनुयं गरनेय् गक्त तस् कुनेय ।

चूब् छुस् न छुय् न्यथ् नंतुय\*

करसंय् पोग्र-वर्ग्यत्य ॥

हर-नाव् वोसिंज्य खेनुय

भिव-लूख् ह्यंतु प्रावुनुय । ति सुन ज़्यथ् त मरुनुय

करमंय पोग्र-वर्ग्य ॥

खूल- रूप सुय् सुह् श्रवनुत्त्य सूचा-रूप देह-निश् यंतुय।

मायाय ऋन्द रोज़बुनुय करमेय पोग्न-वर्णनुय ॥ श्रस्य मझ् सुय छुड् जुनु ज्ञेनुय श्रस्त्रेन्द्रस्त्य् बेख्नू तोठबुनुय ।

<sup>\*</sup> न्यथनन्य इत्यपि पाठः।

(तसद्भावात्) चित्तं निधेष्ठि जनित्वा नास्ति पुनर्जन्य

स-एव सत्यात्मा स्थास्यति पश्चादविशय्य।

इसामेव कथां नित्यं सन्यसानो-ऽहस्

कुयी-नाम-तस्य ०॥

सद्गुणसंपत्त्रा मनस-स्व ग्रातिग्रामीरः

वनात् प्रवृत्ता-भविष्यामस्तं मार्गियतुम् ।

(तदय) धारणया ध्यानेन धारणीयः-सः

कुर्यो-नाम-तस्य ०॥ ११९५॥

स्वर्णपुष्पित्र व्यनाख्यलतापत्त्रं ज्ञातव्यम्

श्ररणमेव राच्छ-नाम तं प्रत्येव ।

लोभः (पूजादेरन्यकृतायाः) ग्रस्ति-यस्य न, (यतः) ग्रस्ति-सः नित्यं नग्न-स्व कृयं निम्न-तस्य ०॥

इरेति-नाम चृत्कमले खातमस्माभिः

(येन) शिवलोकः ग्रारब्धः ग्रवाप्तुम्।

तत्र नास्ति जनित्वा पुनः मरणम्

कुयंर-नाम-तस्य ०॥

स्यूलकपेश (देहादिना) स-एव ग्रस्ति श्रोभमानः

मूच्यात्मना देहात् भिन्न-एव।

मायासकाशात् बहिरेव स्थितिशीलः

कुर्यो-नाम-तस्य ०॥

ग्रसाकं (सर्वेषां ) मध्ये स-एव ग्रस्ति एकः पुरुषः

शक्ता-हेतुभूतया भक्तिविधानस्य तुष्यन् ।

पोग-पूजाय खंतु बंनुय कर्मय् पोश-वर्शनुय ॥ द्रग्नन् ह्यत् प्रज़लुनुय श्रक्षंतू-स्रेत्य बल् निववुनुय । ब्रह्मा-मन्द विष्णुनुय करसंय् पोग्र-वर्ग्य ॥ १२००॥ संसार-सर् कुइ बंडु संनुय व्यन्दु सुय चन्द सुन संनुय इर नाव-तार् तारवुनुय कर्मय पोग्र-वर्श्वनुय ॥ चीर-खंड-थालाइ अनुय कन्द-नाबद-स्ंत्य् गंनुय। दय द्वायि दय-वत खंनुय करसंय् पोश-वर्शनुय ॥ क्रष्णन् बिक्त-बाव् वंनुय रंग-रंग बंग खंनु खंनुय। दियि तस् जोल मस् चानुय कर्षंय् पोश्र-वर्श्यन्य ॥ ५ ८ ॥

59. song on FUTTING ON THE WEDDING GARLAND.
वक्त-वत्मल मोनुख् म्योनि मननेय्
प्रक्ति-नाथ गंडयो मननेय्-माल्' ॥१२०॥॥

<sup>\*</sup> श्रक्तिराचित्ये मननाक्षमालाया चरंभव इति च द्योत्यते । भवता चण्डाची मुक्तिं प्रापिता, द्यूतक्षत्युचचन्द्रः संपादितः, इत्यादि कार्याणि स्वश्रकीय कतानि । तत्स्वरणं च मननमुचते ॥

पुष्पपूजापुष्पाणां ग्रारूढः (संपद्गः) क्रूटः क्रुयंरि-नास-तस्य ०॥

ग्राग्निना (च) ग्रारच्धं प्रक्वितितुम् ग्राहुतीभिः बलं स्वीकुर्वन् ।

(यत्र) ब्रह्मदेवस्य विष्णोम्न (बलिमित्यन्वयः) कुर्यो-नाम-तस्य ०॥ १२००॥

संसारात्म-सरः ग्रस्ति महत् गम्भीरम्

चित्तात्मकं " पाकट "-विशेषकं नास्ति रिक्तम् ।

हरेति-नाम नौतरपख्यमस्ति (नः) तरखोपायः

कुयं -नाम-तस्य ०॥

श्रकरामिश्रपायसस्याली श्रानीता (या)

सिताविशेषेण-फाणितादिना (च) घनीभूतासीत्।

ईम्बरः त्रारम्बते विवाहिवध्युपयुक्तावं भोक्तुम् कुर्यो-नाम-तस्य ०॥

(ग्रन्यकर्तुः खालापानुकूलोक्तिः) कृष्णाख्येन भक्तिभावः कियतः

नानाप्रकारेण भङ्गपा ( इन्दर्सा ) भिन्नं भिन्नमेव।

दास्रित तस्मै स्वप्रेमात्मानं त्रासवं पानाय कुर्यो-नाम-तस्र ०॥ ५=॥

( प्रसङ्गतो सङ्गस्त्रमासास्त्रविवाहोपयोगिपुष्यमासाबन्धन-गीतिं तद्योग्यकीतीं स्र गायंति ॥ ५८ ॥

चे-भक्तवसल संमतस्त्वं ममेव मनसेव चे-शक्ताभिन्नस्त्वामिन् बञ्जीयां-ते मङ्गल्यमालाखपुष्पमालाम् ॥ १२०४॥

बूज़ि बूज़ि अवनय युस् करि मननय निदिद्यामन जान-दीफ्य ज़ाल्। माचात्कार कुख् शिवरू फ् नननय ग्रित-नाथ गंडयो मननय्-माल्॥ १२०५॥ श्रादिकार् दितु-मंतु कुय् सथ-जननंय् मझ क्य अन्द् ह्यथ् माया-जाल्। निर्मन सगयो दथानय खननय ग्रिक्त-नाथ गंडयो मननय्-माल्॥ थियु कुख् त तियु कुख् किय कुख् नननय सुय ज़ानि यस वनि दथ हिह हाल्। वन दिय् नन वृक्ति वृक्ति श्रीन किह् बननेय प्रक्ति-नाथ गंडयो मननय्-मान्॥ देशान्दकारक कु कु हायि कननेय् तीत्र-वैराग्रकु सूराह् वाल्। भिवक्ष तिय् बनि थिय् प्रहि-पननय् प्रित-नाथ गंडयो मननय-माज्॥ बीगन यिम् म्बख् चाय् कुन् भननय् तिमनेय श्राय् मंगि काल् यतू-काल्। तिइझ श्रीह-नाँटि मझ् कस्पान्य् बननय् प्रक्ति-नाथ गंडयो सननय्-साल ॥ कोल आलव अशि-फार्बें स् कननय् चान्यन् गिक्ना तर् किम् जाज्।

श्रुत्वा श्रुत्वा पुराणादिश्रवणानि यः करिष्यति मननम्
तस्य निदिध्यासनात्मना चानदीपमेव प्रज्वलय।
सात्तात्कारदानेन ग्रसि श्रिवरूपः प्रत्यत्तीभवन्

हे-शक्ताभिन्न-स्वामिन् ०॥ १२०५॥

प्रधानभावः दत्तः ग्रस्ति-त्वया सञ्जनेभ्यः

सध्ये ग्रस्ति-ते ग्रन्तम्न गृहीत्वा सायाजालस् ।

हे-निर्मुण उपहारीभवेयं-ते ईदृशेषु गुणेषु हे-शक्तामिन-स्वामिन् ० ॥

यादृशः त्रासि, तादृशः च त्रासि, कीदृशः त्रासि प्रत्यत्तीभवन् स-एव जानाति यस्य भविष्यति ईदृक् सदृशी त्रवस्या।

सार्शणानि दत्त्वा प्रत्यत्तं दृष्ट्वा दृष्ट्वा ग्रन्थाः सन्ति भवन्तः हे-ग्रक्तप्रभिव्न-स्वामिन् ०॥

( ग्रयं जीवात्मा ) देशस्थकारात्मा वृत्त प्रवृत्तो-भविष्यति निष्पतत्पत्ती-भवितुम् तीव्र-वैराग्यात्मकान् तुषारकणान् ग्रवरोपय ( ग्रत्र विधेष्टि )।

श्रिवभावेन तरेव भविष्यति (यरेव) पौषमास-वृत्तपर्णानास् चे-श्रक्ताभिन्न-स्वामिन् ०॥

हे-भीषणात्मन् ये साँमुख्यं त्वामेव प्रति त्र्यानियष्यन्ति तेषामेव त्रायुर्वलं कामियष्यति महाकालः चिरकालपर्यन्तम् ।

तेषां ग्रितिनिमेषमात्रस्य मध्ये कस्यान्तकालाः संभविष्यन्ति से-शक्तप्रभित्न-स्वामिन् ०॥

प्रेमात्मना त्राह्मानेन (युक्ताः) बाष्यकणाः (मदीयाः) वंशात्मनोः कर्णयोः तव संगच्छन्तु-नाम सस्ते स्तो-मे कनीनिके।

स्य स्वता बनिहेस् यथ किह् स्वता वननय गक्ति-नाथ गंडयो मननेय-माल्॥ १२१०॥ पिन बाव पर् माननाव पान पनुनुय् ग्राह् पूर् वर्ताव श्रिष ह्यथ् माल्। मझ् बाज़रम् वान् खंदु निर्दननय् ग्रिनि-नाथ गंडयो मननय्माल्॥ ह्यालि ह्यालि लावि लावि मावि मावि म्वन्यनय् कुल्रक्त खल फल वंकू स्वक्तहाल्। गाटम् गाट प्यव् इर्टरस् कुइ क्रूननय् श्रक्ति-नाथ गंडयो मनन्य्-माल्॥ नेमचान् निरिज्यन् यमकान् यननय् समद्विश्-ज़ल् फिर् मालामाल्। निश्काम-कर्म-बूमि कस्पष्टच् वननय ग्रिति-नाथ गंडयो मननंय-माल्॥ च्य - त्राकाश हाव् न्ययं म्बख् पनुनुय् क्राडनम् लगुमत् कुम् पाताल् र्नु कुम् खनवट खड् कुम् खननय् ग्राकि-नाथ गंडयो मननेय-माल्॥ योग श्रम् विन् कुम् ज्ञान श्रन् रनन्य् योगेश्वर कुय् सुर्व-सन्दु साल्। श्रनिक्राय कर्तम् श्रनुग्रह् पनुनुय् गिति-नाथ गंडयो मननंय्-माल्॥ १२१५॥ (यत्र) तदेव मुक्तारत्नं ग्रभविष्यत्तस्य यस्य मन्ति मुक्ता-र्झात (विशिष्टं) कथयन्तः (विज्ञाः)

चे-श्रक्ताभिन्न-स्वामिन् ०॥ १२१०॥

सत्येन भावेन (वास्तवमूर्व्येन च) उत्कृष्टं संमानियय्यामि (पर्मानाख्यं तोल्यपरिमाणं च) त्रात्मानं स्वकीयम्

श्वासं ( विशक्तं च ) पूर्ण प्रवर्तपेयं हस्ते गृहीत्वा मालाम् ।

मध्ये विपयोः ग्रापणं ग्रारोपितं निर्धनेन (मया)

हे-शक्ताभिन्न-स्वामिन् ०॥

किंग्रिं किंग्रिं मुष्टिबसं मुष्टिबसं हस्तपूरं हस्तपूरं त्राविषतस्थानेषु कैंवल्यात्मनि खले फलरूपं (धान्यं) निःस्ता मुक्तहाल्नामकं-विशिष्टधान्यभेदं (मुक्तगत्मफलं वा)।

प्रचायाः हीनता (यत्र) संपद्मा त्राधिक्ये-सित त्रास्ति न्यूनीभवन्

हे-शक्तर्राभन्न-स्वामिन् ०॥

श्रीचादिनियमात्मिकासु जलनालिकासु श्रहिंसादियमात्मिकासु श्रख-त्तेत्रभूमिषु (निम्नोद्गतस्वभावासु) समदृष्ट्रगत्मक-जलं प्रवर्तय परिपूर्णम् ।

(येन) निष्कामात्मकृतकर्मभूमेः कट्यट्याः संभविष्यन्ति चे-शक्ताभिव-स्वामिन् ०॥

त्ते-चिदाकाश्रात्मन् प्रदर्शय नित्यं मुखं स्वकीयम्
ग्रान्वेषणार्थे लगुः ग्रास्मि पाताले ।

कुणिः ग्रस्मि कफोणिना गर्ते ग्रस्मि खनन् हे-शक्ताभित्र-स्वामिन् ०॥

योगात्मना त्राग्नना विना त्रास्म ज्ञानात्मकं ग्रोदनं पचन् हे-योगेश्वर ग्रस्ति-तव मूर्षस्य (मम) निमन्त्रणम् (तत्र भोजने ) (तत्तद्भावे ऽपि) त्रकस्मादेव कुष-नाम-मे त्रानुग्रहं स्वकीयम् हे-श्रक्तरभिद्म-स्वामिन् ०॥ १२१५॥ दय-दन प्रापण् कुह् प्रथ्-के सि बननंय् बान-रंस्तु कर्म-ह्यूनु छुष् कंकाल्। बिड-भगवान व्यञ् स्य सद्त बान पतुनुय् गिकि-नाथ गंडयो सननय्-साल्॥ गंड-गंड् वुझ छाम् श्राम्यन् पननंय् वर् दिस् इन्द्रचन्द्र कुख् दयाल्। दंग्नाव् व्यलंगिष् झुख् अन् खननंथ् ग्रिनि-नाथ गंडयो सननंय्-साल्॥ साद क्यम् दक्का क्रमारी नननंय् खेजू साजगरू स्विष् संवाल्। वंष्नम् संज्ञिवरिकिय् वर्तननेथ् ग्रिकि-नाथ गंडयो मननंय्-माल्॥ ग्रितिपात-स्त्य् विति-वाव न्यथनन्यनंय् वक्य कर् मैना-बाव् हिमाल्। ताह् खूलु वर्-दिनकान् वर्दननंय् ग्रिनिनाथ गंडयो मननय-माल् ॥ यम् केष् मनस् चिदानन्द-गननय् तम् गव् खद् श्रथि मंठू ज़फ्-माल्। मख् कं र्नम् द् चि प्रयम-मम्- चाननं य् प्रक्ति-नाय गंडयो मननंय-माल्॥ १२२०॥ मैनाय हिमाल पर्वेष कुह् वननंय च्क्रेशर् छ्यं चिज्ञगत्पाल ।

दैवात्मधनस्य प्राप्तिः त्रास्ति प्रत्येकस्य संभवनत्येव

(ग्रहं) पात्ररहितः (कुपात्रः) सत्कर्मभाग्यहीनः ग्रस्मि दरिट्र-पासरः । वे स्वर्णकर्णन्य संपत्ति सन्दर्भ स्वर्णकर्मः

हे-महैम्बर्पशालिन् संप्रति मद्यां प्रिणय-नाम पात्रं ( दयात्मकं ) स्वकीयमेव हे शक्तामित्र-स्वामिन् ०॥

ग्रन्थयः (संबन्धाः) ग्रधुनापि ग्रस्ति-मे ग्रपक्वानां स्त्राणामेव

वराख्यकर्तनं (वरं च) देहि-मे इन्द्र्(यन्त्र) रूपप्रकाशस्त्रभाव (हे-भगवन्) ग्रमि (यतः) परमदयानुः।

दिगुर्णीकुर उल्लङ्घा ग्रसि त्रिभाः गुर्णेभा-एव

हे-शक्ताभिन्-स्वामिन् ०॥

ऋजुस्वभावा ग्रस्ति-में इच्छात्मिका कुमारी प्रत्यत्तीभवन्ती

सिद्धिं (ऋज्वीं च) प्रसाधिकां प्रेषयित्वा संस्कारय (तास्)।

वृतपूर्वोत्तं-तस्य समुद्रकस्य \* वर्तनेन

हे-शक्ताभिन्न-स्वामिन् ०॥

परमानुग्रहोङ्कृतेन भक्तिभावेन दिगम्बराखां (विनाभूतानां) (नः)

भक्तिं कुरु मेनका-भावं हिमालयम्।

संबन्धनानि उद्घाटितानि वरप्रदानात्मनां वधूयोग्यवस्वाणास्

हे-शक्ताभिन्न-स्वामिन् ।॥

ग्रवलम्बना कृता मनसः चिदानन्दघनेनैव

नपः संपद्गं सिद्धं हस्ते विस्मृता जपविधानमाला ।

उन्मत्त-इव कृतस्तिनाहं ईदृशेन प्रमात्मसद्यपानेन 🦼

इं-शक्ताभिन् ।। १२२०॥

मनां चिमालयपर्वतः श्रस्ति कथयन्

( त्र्रयं ) संसारात्मचक्रंश्वरः त्र्रास्त त्रिजरात्पालकः ।

<sup>\*</sup> यत्र विवासादी कुरुमादिचूर्ण वरपच्छैः संखाय वधूपच्छेषु तत्काले समर्धते।

सिर देव ज्यम पीरि प्रदेखाननेय प्रिक्त-नाथ गंडयो मननेय-माल्॥
कृष्णम् हर्म्यस्य स्यस् हाव पनुनुय्
थिप खार्तन् ष्यठ् सो इंस-बाल्।
पीरि पीरि नेरि निर्मय-वननेय्
प्रिक्त-नाथ गंडयो मननेय् माल्॥ ५८॥

60. THE WOMEN COMPLAIN THAT THE BRIDE HAS NO ORNAMENTS
SIVA CREATES GOLD, AND IT IS SHOWERED LIKE SNOW
UPON THE BRIDE.

दयन् दयाय स्रीत् ह्यात् दय-वत खान्।

जनानी वनवन्-वानिय अन्दर् वन्॥१२२१॥

प्राख्य थियि व्यक्तसमस् संसार् दार्थ।

गक्षम् आसंज्ञ् लाँकरन् राज़-क्तमार्थ॥

इस्य कथ् गय प्रिवनाथम् कनन्-मञ्ज्ञ।

सुद् हुय्-ना सार्थनिय् वातिथ् मनन्-मञ्ज्ञ॥१२२५॥

देपुख् तीम लाँकरन् क्यास् गय म्य विनितोम्।

सुद् कुस् त्रोग्रद् हुद् विनिध्य पक् म्य अनितोम्॥

यनथ् कह्स् महाराजा थिवव् कन्।

महार्थज्ञ लाँकरन् गय गद्दन तथ् खन्॥

देपुख् तीम गद्दन तथ् खन् कथ् किद् वनन्।

कनन् करितोम् हुवना केंसि वनन्॥

सर्वे देवाः चक्रस्य संचीर्णाः प्रदत्तियेषु\*

(ग्रन्यकृतः स्वालापः) कृष्णाख्यस्य हरसुखितारौ सुखं प्रदर्शय स्वकीयमेव हस्तावलम्बेन त्रारोपय-नाम पृष्ठं हंसवालाख्ये-सोहंसात्मयोग-भूमिकायां। पुनः पुनः त्रिधित्यकासु निर्गमिष्यिति निर्णयात्मवनेभ्यः

हे-शक्तामिन् ।। ५९॥

खर्णमणिवृष्टिवत्तविवचया वत्तान्तान्तरं प्रकामिति॥ ६०॥

ईश्वरेण दयया (महामायया) सह ग्रारच्यं विवाहिवध्युपयोगि-भोजनं भोक्तुम्। जन्यस्त्रीभिः गौतिवाख्याः मध्ये कियतम्॥ १२२३॥

(यया) श्रक्तिः ग्रामिम्पति उल्लंखनं गृहस्थव्यवहारं धारियप्यति ।

(तथा) योग्या-श्रस्थाः भवितुं ग्रलंकृतिः राजकुमारीकृपायाः॥
इयमेव कथा संगता श्रीशिवस्य कर्णयोः।

सः (हि) ग्रस्ति-नाम सर्वेषामेव व्याप्तुवन् मनःसु ॥ १२२५ ॥ प्रत्युक्तं-ताभ्यः तेन ग्रलंकृतिः किं-नाम भवति मां कथयत-नाम-मास् । तत् किं ग्रौषधं ग्रस्ति कथयित्वैव प्रतीतिं मे ग्रानयत-नाम-मे॥

विचिप्तः कृता-ताभिस्तस्य हं-महाराज निधास्यय कर्णे (शृषु)।

महाराच्याः-कृते त्र्रलंकृतिः त्र्रस्ति त्राभूषणानि पुनः स्वर्णम्॥

प्रत्युक्तं-ताभ्यः तेन भूषणानि पुनः स्वर्ण किं-वस्तु सन्ति कथयन्तः।

कर्णयोः कस्त-नाम-मे (श्रावयत) श्रस्ति-यम्माकं-न-किं कस्या

कर्णयोः कुरुत-नास-मे (त्रावयत) त्र्रस्ति-युष्माकं-न-किं कस्यापि प्राप्तियोग्यम् ॥

चस्य प्रदिचिणेन संसारचक्रप्रदिचिणफलं संजायते इति ।

सुड्ड हा अन् हिंडु थिथु सुड् सन्दारि प्रानन्।

कुड् काड् स्वन् तथ् बह् द्रथु खन् कुम् न जानन्॥

व्यप्ट य्यक्ति कम् त अम्दन् द्रथु स्वनुकु गव्।

हिवुय् प्राह् त गटाह् व्वञ् अस्य कहन् यव्॥११००॥

तिथुय् बुतरांचू-प्यठ् व्यत्पथ् बनिन् खन्।

हिविय् सारिय् बनन् अद लूब-निप्प्यन्॥

विनय् द्रय् तस् वेपवीयस्य गय राय्।

कहन् गगराय् जि गह्नस् किन् करिव् ज्याय्॥

द्वातुन् खन-भीन् वाजुन् दारि-दार्थ।

गह्न वोत् वीरिविकु राज्ञक्षमार्थ॥ ६०॥

61. SONG OF PRAISE TO SIVA, ON ACCOUNT OF THE SHOWER OF GOLDEN SNOW.

खन-गीन बुतराय् बरनय् त्राय
जै-जै भगवय्-मायाय ॥ १ १ ३ ४ ॥

मार्यनिय् गङ्नं िक तमनाङ् द्राय
गंकरन् कै जाङ् लाँकरन् चांतू ।

डाय्-गज् खनं िक खे ित बूमिकाय
जै-जै भगवय्-मायाय ॥ १ २ ३ ५ ॥

ग्रारने त्राय् व्यञ् च्य वेपर्वाय
विड दय थित त्रास्य दयाय-प्यठ् ।

दिर नय् सर्थ फेरन् सर्थ च्याय
जै-जै भगवय्-मायाय ॥

सः श्रस्ति-िकं श्रव्नं इव यथा सः जीवयित (स्वस्थीकरोति) प्राणान्। श्रस्ति को-नाम गुणः तस्य श्रष्टं ईटृक् सुवर्णे श्रस्ति न जानन्॥ उत्पत्नं यदा श्रस्यं सुज्ञातक्ष्पेण च ईटृक् दुर्मृत्यं संपत्नं।

समानमेव राजा भिज्ञः च ग्रधुना ग्रसाकं कर्तव्यः ग्रापिततः॥ १२५०॥ तथैव भूतधात्रां उत्पन्नं भवत् सुवर्णम् ।

समानाः सर्व-एव भविष्यन्ति ततः लोभात् पतिष्यन्ति (विमुखा भविष्यन्ति )॥ कथियत्वा इत्यमेव तस्य निर्भयस्य संपन्ना मितः।

कृता-तेन मेघनिघौष-इव-गर्जना हि भूषणादेः कृते कुक्त प्रदेशं॥ प्रवृत्तं सुवर्णमयहिमं पतितुं धारासारवत्।

(तत्) भूषणजातं प्राप्तं श्वशुरगेष्टीयं (वरगेष्टीयं ) राजकुमार्याः॥ ६०॥

सौवर्णिहमवर्षण्डलं गीतिक्पेण प्रसौति ॥ ६१॥

सौवर्णहिमेन भूतधात्री पूरणं समागता

जयजयकारो-ऽस्तु भगवन्यायायाः॥ १२३४॥

सर्वेषामेव भूषणजातस्य श्रौतुकानि फलितानि

शंकरेण कियती ( स्रविच्छिन्नक्षा ) स्वर्णालंकृतिः स्रवरोपिता ।

सर्धिद्वयदण्डप्रमाणं सुवर्णस्य ऋधिरूढं भूमिपृष्ठे

जयजयकारो-ऽस्तु भगवन्मायायाः॥ १२३५॥

श्ररणार्थं समागता-वयं श्रधुना त्वां हे-निर्भय

हे-सहन् ईश्वर ग्रागच्छ-नास ग्रसाकं दयासांमुखी।

निरुद्धं-भविष्यति न-चेत् विरुद्धपातेन पतिष्यन्ति सद्मानि निवासस्थानानि जयजयकारो-ऽस्तु भगवन्मायायाः॥ ममदृष्टि-सूत्य् पथ् ह्यतु तन्नाय वाज़न् छा इराजन् स्त्रंत्य् कसा को सू। राज़-बाय-हिम्म द्राय चुज़ तय् दाय जै-जै भगवष् मायाय ॥ खनुकुय् अवतार् दोस् खनभाय ख्ति प्रथ-प्राय खनिकय् डेर्। खग् गव् दय् ईश्वर-दच्छाय जै-जै भगवय्-सायाय ॥ सार्यनिय खाद् गय मन-कामनाय जूब् चंजु त कुम् कष् इदु म्बह्ताज् मोर्य मंसार् गव् कुज़ नाय जै-जै भगवय-मायाय ॥ द्य-द्न श्रासवुनु कुइ मञ्ज् बावनाय सुय् दन गंकु दिस-निश्व गैय् सेर्। श्रद मंगु सारिय् तिय् प्रजाय जै-जै भगवध्-मायाय ॥ १२४०॥ कर्म- फल् व्यपदोवु दर्भ- श्रद्दाय सूब् व्यक्ति गंसुत सुद् पानय् चंसु। पर्त पान् यख्सान् बोज़न श्राय जै-जै भगवष्-मायाय ॥ लूष् कासि क्रणास् कर्यस् व्यपाय च्यम्-ग्रब्नू-हम्य ग्र्बाय स्रत्य्।

समदर्भनेन निवृत्तिः गृहीता तृषाया

पाचकानां ग्रस्ति राजभिः सह का क्रिया।

राज्ञीसमानवेशाः निर्मताः (संपद्गाः ) चेट्यः पुनः दास्यः

जयजयकारो-ऽस्तु भगवन्यायायाः॥

सुवर्णस्यैव ग्रवतारः धृतः सुनशानाम्न्रा-देवा

(येन) त्र्रधिकदाः प्रतिस्थानं सुवर्णस्य राश्रयः।

ग्रभीष्टं संपन्नं इदमेव ईश्वरेच्छायाः

जयजयकारो-ऽस्तु भगवन्यायायाः॥

सर्वेषासेव सिद्धाः संपन्नाः मनःकामनाः

लोभः ग्रपगतः कश्च कस्य संस्थितः ग्रधीनः।

सर्व-एव संसारः संगतः एकस्यां त्रवस्थायाम्

जयजयकारो-ऽस्तु भगवन्मायायाः॥

रेश्वर्यधनं संभवत् ग्रस्ति मध्ये भक्तेः

तदेव धनं ग्रसिदिष्टं ग्रसात् संपद्मा-वयं तृप्ताः।

श्रमन्तरं प्रार्थितं सर्वयैव तदेव प्रजया

जयजयकारो-ऽस्तु भगवन्मायायाः॥ १२४०॥

कर्मफलं उत्पादितं धर्म्य-श्रद्धया

लोभः यदा विनष्टः मोच्य स्वयमेव विनष्टः।

परः स्वात्मा च रकस्पेण समीत्तये ग्रागताः

जयजयकारो-उन्त भगवन्मायायाः॥

(ग्रस्थकर्तुः स्वंप्रत्यालापः) लोभं ग्रपनियप्यति कृष्णाख्यस्य करिष्यति-तस्य उपायम्

वदीयायाश्चित्शक्तः ( स्वकीयायाः ) श्रोभया चेतुभूतयम् ।

## हावि तस् व्यक्तसन् पनुनु ज्याय ज्याय जै-जै भगवय्-मायाय ॥ ६१॥

62. THE GUESTS DECIDE TO CLIMB ON TO THE ROOFS OF THE HOUSES.

महामायाय प्रत्यख् होत् दर्शन् ।
दुदलि-बदल् प्यवान् त्रोसु लाल-वर्शन् ॥ १२४३॥
करान् त्रीसि पानवं झ् संवाद् सीरिय् ।
करित् वा व्यञ् लर्थन् खसने चू तयीरिय् ॥ ६२॥

63. THE PEOPLE SHOVEL THE GOLDEN SNOW FROM THE ROOFS, AND FIND THAT THE ROADS ARE BLOCKED UP WITH IT. THEY LAMENT THE INCONVENIENCE OF THE UNIVERSAL WEALTH AND INDRA RECOMMENDS THEM TO ASK SIVA TO STOP THE FALL.

पंग् श्राय बंरि-बंरि लाली-स्त्य ॥ १ १ ४ ॥ श्राय वंरि-वंरि लाली-स्त्य ॥ १ १ ४ ॥ श्राय न टेंग खंति पण् हातु वाली कुठि-पोरन खंतु तालवन्-स्त्र्य । दर्गथ चावू गण् प्रांवू जदाली पण्ण श्राय बंरि-वंरि लाली-स्त्र्य ॥ श्रिव-नाथ खंमियो दण्ण न-स चालव् व्याह् विन प्रात्यों त थाली-स्त्र्य । वण्ण नत्य वंगाली पण्ण श्राय बंरि-वंरि लाली-स्त्र्य ॥ पण्ण श्राय बंरि-वंरि लाली-स्त्र्य ॥

प्रदर्शियव्यति तसी उल्लासं खकीयं स्थाने स्थाने जयजयकारो-उस्त भगवन्यायायाः ॥ ६१ ॥

खणंमणिमयरिष्टपातवर्णनम् ॥ ६ १ ॥

महामायया प्रत्यक्षतया प्रदर्शितं दर्शनम्

(येन) करक-रूपेण निपतन् त्रासीत् मणिवर्षणम् ॥ १२४३ ॥ कुर्वन्तः ग्रामन् परस्परं संवादं ( मन्त्रणं ) सर्व-स्व ।

कुषत भोः ग्रतो-अनन्तरं सद्म-पटलेषु ग्रारोहराख सञ्जनाम्॥ ६२॥

SPIE BUT STE

लोकानां दृष्टिमनु संवादः ॥ ६३॥

THE THE THEFT HE RE

समवेता-भवप हे-लोकाः सौवर्णहिमं त्रधः पातियध्यामः

पटलानि संपन्नानि परिप्रकानि मिकिसः॥ १२४५॥

त्रजिरेषु कुटानि त्राह्टानि (यथा) पश्चाद्भावः (पराजयः) गृहीतः

कोष्ठकपुरेषु ( गृहोर्ध्वपुरेषु ) त्राक्टं (स्वर्णवर्षणं ) पटलैः-संयुक्तम् ।

दुर्गतिः ( दरिष्ट्रता ) परित्यक्ता गतिः प्राप्ता चवडालविशेषैः

पटलानि संपद्मानि ०॥

हे-शिवनाय स्वामिन् ईरृक् नहि-भोः शक्र्याम किं संपत्स्वित कार्यडोलैः स्थालीभिः च।

मार्शः ( गमनार्थे ) मा-नाम संयुक्ती-भवतु पृष्ठभागात् गृहोर्ध्वभागेभाः पटलानि संपन्नानि ०॥

कम् छुन प्यो-मंतु कुछ संवाखव व्याह् विन साञ्जी जाली-स्रंत्य । वान-विल वानन् गैय दिथ् फालव् पग्र श्राय् विर-विर् लाली-स्रंत्य ॥ इन्द्राज़न् तोर दितुनख् श्रालव् व्याह् विन तुहज़ी नाली स्रंत्य । बूज़ितन् गिव-जी श्रवरम् ति डालव् पग्र श्राय् विर-विर लाली-स्रंत्य ॥ लोलुक् श्रेष्ठ चाव् चाली-चाली म्वत्त वाल् नेचक्यी लाली-स्रंत्य ॥ १९५०॥ ६३॥ पग्र श्राय् विर-विर् लाली-स्रंत्य ॥ १९५०॥ ६३॥

64. THE EARTH FINDS THE WEIGHT OF THE GOLD INCONVENIENT.

वननि लेजू पृथिवी काथ पाठि द्रय् बह्।

इथय-पाठि वालि खदे का। ह् करय् बह्॥ १२५ १॥

वननि लेजू दय् स ज़गत्पाल पंय कुन्।

पज्या दिन हाल चावुनु लाल-वर्धन्॥ ६४॥

65. THE EARTH IMPLORES SIVA TO STOP THE FALL OF GOLD.

पालवंनि द्राम हाल वय् लगि बाल-बाल

बाल युत् चाल कूत् लाल-वर्श्यन् ॥ ११५३॥

ग्राल्यं (ईट्रग्वर्षणं) नास्ति पतितं (येन) कोष्ट्रानि (धान्यावस्थिति-युद्धविशेषाः ) संस्करिष्यामः किं संपत्स्यति ग्रस्माकं चिन्तात्मश्रीतज्वरेण।

ग्रापणव्यवहारिणः ग्रापणेषु गताः दत्त्वा कवाटबन्धनानि पटलानि संपन्नानि ०॥

इन्द्राजेन प्रत्युत्तररूपेण दत्तं-तेन-तेभ्यः संबोधनम् किं-नाम भविष्यति यौष्माकीनैः त्राकन्टनादैः।

श्र्योत-नाम श्रीशिवः ग्रथस्य ग्रपि निवृत्तिं-करिष्यामः पटलानि संपन्नानि ०॥

प्रेमपूर्ण त्रुष्यु परित्यज हस्तपूरतया (प्रस्तिपूर्णमात्रेण)

मुक्ता (इव) वृष्टिवत्-निपातय नेत्रान्तर्गताभिः तारकाभिः।

(ग्रन्यकृतः स्वालापः) हे-कृष्णाख्य त्रिवेति-जपं कुरु मालाभिः मालाभिः (निरन्तरतया) पटलानि संपद्मानि ।। १२५०॥ ६३॥

पृथिया: मविलापकथनम् ॥ ६ ४ ॥ कचित् प्रवृत्ता पृचिवी केन-प्रकारेख स्थिरा-भविष्यामि ग्रहम्। इत्यमेव वृष्टिपातो-भवेत् यदि किं-नाम अरिष्यामि श्रहमु॥ १२५१ ॥ कचितुं प्रवृत्ता इदमेव सा जगत्पालकं-शिवं प्रति। योग्यमस्ति-किं ग्रनेन प्रकारेण पातनीयं मिणवर्षणम् ॥ ६४ ॥

पृथिव्याः त्रिवं प्रति सदयं विज्ञापनं प्रस्तौति ॥ ६ ५ ॥ पालनकर्तः ग्रनेन प्रकारेण ग्रयनं संगंखित पर्वतशृङ्कीप बालभूताइं इयत् श्रक्त्यां (सिंइप्ये) कियत् मणिवर्षणम् ॥ १२५३॥

चाञ पालनाय स्त्य वाल विजगत्याल चासवञ् छम् वय जगतुक् बार्। हिरणाच् मीरिय् खोक्यम् पाताल बास यूत् चास कूत् सास-वर्शन्॥ द्रम्भुज चाव कैज़ाह् श्रमञ् जाल निश मा संसार् प्रम कोता इ पालवीन दिथ साल श्वा दिम हाल बाल यूतु चाल कूतु लाल-वर्ग्यन्॥ १२५५॥ वय कास् हे मृत्यंज्ञय व्यञ् निष्काल जय भिव श्रोंकार स्थम् चाञ् सय्। कम् कर्त खन-गीनम् दम्-संवाल बास यूतु चास कूतु सास-वर्शन्॥ खंड खंड कांश्रिय कस्मीर नेपाल बिक्ति चानि यावान् किह्मय् प्यठ् पाद्। तिइन्दि पास कैलाम-वास कास्तम् जाल\* बाक यूतु चाल कूतु लाल-वर्श्न्॥ गुक्क-रंग गंगजट दार्वनि वूल-वाल न्यथनि नंग नासमिति रटहिष्। मंग क्याह् चा टंग त्रायस् बोज्तम् नाल बास यूतु चास कूतु साल वर्शन्॥

<sup>\*</sup> चन्यथा कै सासवन्ध स्वमेकाकी चवग्रे विषयमे, कै सामोऽपि निमग्रो भविष्यतीति द्योत्यते

व्वदीयया पालनया चेतुभूतया चे-बाल चे-त्रिजरात्पालक सहसाना ग्रस्ति श्रहसेव जरातः भारम् ।

(विष्णुक्पेख) हिरख्यात्तदैत्यं हत्वा स्नारोपिता-त्वयाहं पातालात् बालभूताहं इयत् ।।

हे-दश्भुज (खच्छन्दपूर्त ) निःसारिषयामि कियतौः श्रद्धुणः प्रस्तौः विनष्टो-भविष्यति मास्त्रित् संसारः विषादं-करिष्यामि कियत्।

हे-रत्तणशील इंदृषे निमन्त्रणे (उसवे) श्रोभिता-भविष्यामि-किम् ग्रनेन प्रकारेण बालभूताहं इयत् ॥ १२५५॥

भयं श्रापनय हे सृत्युञ्जय इतोऽनन्तरं हे-श्रविनाश जय शिव श्रोंकारात्मन्, श्रक्ति-मे तव श्राशा।

न्यूनतां कुरु-नाम स्वर्णसयिष्टमस्य (यथा) समाश्वस्ता-भविष्यामि बालभूताष्टं इयत् ॥

खर्ण्ड खर्ण्ड काम्यां कप्रमीरेषु नेपालदेशे भक्ताः तव निदधन्तः सन्ति समैव पृष्टे पादौ ।

तेषां हेतोः (निमित्तं) हे-कैलासवासिन् ग्रपनय-नाम-से दुःखात्मच्चरम् बालभूताहं इयत्०॥

शुक्रवर्णो गङ्गात्मजटां धारस्त्रील ऋजुस्वभाव

दिगम्बरं नगुमेव ग्रालिङ्गनेन यह्लीयां-त्वां-नाम ।

प्रार्थियथामि किमन्यत् त्वंत्तः उद्देगं ग्रागताष्टं शृखु-नाम-मे उद्दैर्नीदान् बालभूताष्टं इयत्० ॥ यावरन-मज़् बिड-बल-सित हिमाल\*

खन-ग्रीन-स्तिन् कावरान् छस्।

नित्रका लालो कोताह् स्वक्त वाल

बाल यूतु चाल कूतु लाल-वर्ग्यन्॥

निग्रकल कलमाल-दारविन कलवाल

प्रीम-मसिकिथ् प्याल क्ष्णस् चाव्।

मसिती भनि तस् श्रद् बनि मंतु-वाल

बाल यूतु चाल कूतु लाल-वर्ग्यन्॥ १२६०॥६५॥

66. THE GODS, DISTRACTED BY THE IMMENSE MASS OF THE GOLDEN SNOW PRAISE SIVA, AND CONFESS THAT THEY HAVE MORE THAN THEY REQUIRE.

वृक्तिय् खन-ग्रीन् गैय् हैरान् संरिय्।

तञोख् गंभो लगोयो पर्नि-परिय् ॥१२६१॥

ग्रितनायो वक्य-दिनस् लगोयो।

ग्रित-स्त्य् व्यलसन यिनसंय लगोयो॥

प्रमाहत ग्रब्दं कि नादो लगोयो।

पद्मपादो खदो सादो लगोयो॥

कितेन्द्रिय योगायासो लगोयो।

ग्रसाञ्चो जूगि संन्यासो लगोयो॥

प्रविद-वेख्नू-हेन्दि वावो लगोयो॥

प्रयवंनि राम-संन्दि नावो लगोयो॥ १९६५॥

<sup>\*</sup> चडायार्थे डिमाख्यं प्रति कथयति ।

पर्वतादिस्थान-मध्ये महाबलिन् हे-हिमालय
सुवर्णमयहिमेन भ्यामीभवन्ती (दुर्वलतया) ग्रीसा

नेत्रयोः कनौनिकाभ्यां कियत्प्रमाणानि सुकात्म(-ग्रमूणि) वृष्टिवन्ति-पातियिष्यामि बालभुताहं इयत्० ॥

हे-निष्कलात्मन् मुख्डमाला-धारणशील स्त्रानन्दामृतपायिन् (मद्यप)
स्वप्रेमात्मासवस्य कंसान् कृष्णख्य(-ग्रन्यकृतः) पायय।
मत्तता त्राग्रामिष्यति तस्य ततः भविष्यति उन्मत्त-इव
बालभूताहं इयत्०॥ १२६०॥ ६५॥

ज किले जी प्रिक्त की नाज

पृथ्याः कीर्तितविज्ञप्तिस्तुतेर्नन्तरं देवानां तत्काले यत्संपन्नं तैय यद्वर्णितं तद्वर्णयति ॥ ६६॥

समीच्य स्वर्णमयिद्यमं संपद्गाः विमनसः सर्व-एव । त्रक्षथयंश्व हे-श्रमो संयोजियध्यामस्त्विय स्वात्मोपहारम् ॥ १२६९॥

हे-श्रक्तिनाथ भक्तेः-दानस्य उपहारीभवेमत्विय । शक्ता-सह विकासभावं त्रागन्तुं उपहारीभवेम-त्विय ॥

त्र्यनाहतात्मनः शब्दस्य नादात्मन् उपहारीभवेम-त्विय । पद्मसमानपाद सिद्ध साधो उपहारीभवेम-त्विय ॥

जितेन्द्रियाणां योगाभ्यासक्य उपहारीभवेम-त्वयि । विरागिन् योगिन् संन्यासिन् उपहारीभवेम-त्वयि ॥

भेदरहित-भक्तेः भावरूप उपहारीभवेस लिय।

परानन्दवत्प्रीतिजनक रामस्य (रामेति) नामात्मन् (नामवाच्य) उपहारीभवम-त्विय ॥ १२६५ ॥

कमल-च्रनो मनकि खरनो सगीयो। प्रन्दर् इदयंकि खन्दर्-वर्ग लगोयो ॥ चार्ति चेतन सतिक संगो जगोयो। रंगन्-इन्दि रंग वेरंगो लगोयो ॥ गमिथ् संसार-वैरागो खगोयो । देइ कि त्यागो सतकि रागो खगोयो॥ श्रविनाशो चिदाकाशो लगीयो। मनिक गामी खप्रकामी लगीयी॥ ज्ञानिक योगिक होग्रो लगोयो। क्षा चिष् चंदयंकि पंपोश्रो लगोयो ॥ १२७०॥ श्रमण् चीविण् सर्ताक देवी लगोयो । सद्ध-म्बन-६प निवेरो लगोयो ॥ द्या-दमिकि सुखजारो जगोयो। निराकारी निराहारी लगोयो ॥ श्चित-प्रयमिक श्वानन्दो लगोयो। त्रमर्नार्थिक खक्क्दो लगीयो ॥ सुनुय् त्रीसिष् बद्धसामी सगोयो। मनिक त्रारम श्रीरामो लगोयो ॥ दुक्श गवनस् प्रकठ्-बननस् लगीयो । च बिय पानस्-कुनंय ऋननस् लगोयो ॥ १ १ ७ ५॥ देश्च सर्जू कर ज्नागनस् लगोयो । देइस् मज्ञ माइ गिक्ष् जगनस् जगोयो ॥

<sup>\*</sup> इच्चवेदं खड़ा पुनः खाळानि सीनं करोपि इति भावः॥

कमलसमचरण मनसः सरणक्य उपहारीभवंग-त्विय। ग्रनःस्य इदयस्य मचिरवर्ण उपहारीभवस-त्विय ॥ चित्तस्य चेतनात्मक सवस्य सङ्घात्मक उपहारीभवेम-त्विय। रागाणां (प्रकाराणां) (उत्तम) रागात्मक (प्रकारात्मन्) रागरहित (निष्पपञ्च) उपद्वारीभवेम-त्विय॥ श्रान्तिं-प्राप्य ( श्रमप्राप्तिरनन्तरं ) संसार-वैराग्यात्मन् उपहारीभवम-त्विय। देहस्य त्यागरूप सत्यस्य रागरूप उपहारीभवेम-त्विय ॥ ग्रविनाशात्मन् चिदाकाश्रहप उपहारीभवेम-त्विय । मनसः प्रकाशात्मन् स्वप्रकाशस्त्रक्षप उपहारीभवेम-त्विय ॥ ज्ञानस्य योगस्य (च) चैतन्यरूप उपद्वारीभवेम-व्विय। विकसितस इदयस पद्मात्मन् उपहारीभवेम-व्विय ॥ १२०० ॥ ग्रसत्यं परित्यज्य सत्यस्य धैर्यात्मन् उपद्वारीभवेम-त्वयि । सत्त्वगुणकप निवैर उपहारीभवेम-त्विय ॥ दयोपेतधर्मस्य सिंदुचारात्मन् उपहारीभवेम-त्विय। निराकारात्मन् निराहारस्वभाव उपहारीभवेम-त्विय ॥ नित्यकल्याणात्मप्रेम्णः ग्रानन्दस्वरूप उपहारीभवेम-त्विय । ग्रमरनायत्तेत्रस्य खक्कृत्रहपं उपहारीभवेम-खिय ॥ एक-एव भूत्वा रकोऽइं-बहुस्यामितीच्छाश्रील उपहारीभवेम-त्विय। मनसः विश्वान्तिधामरूप श्रीराम उपहारीभवेम-त्विय ॥ इक्कायाः प्राद्भावे प्रकटीभवनस्य उपद्वारीभवेम-त्विय । तव पुनर्राप खात्मानं-प्रत्येव ग्रान्यने उपहारीभवेम-देइस चित्रात्मतायाः विधानतञ्ज्ञतायां उपहारीभवेम-त्विय।

देइस मधी मोइं ग्रापयाय त्वसंगीभवने उपहारीभवेस-त्विय ॥

च सीची रोज़नस् प्रशो लगोयो। सक्प-दृष्टि-इन्दि इर्शो लगोयो ॥ कमार-संन्दि गणेश-संन्दि मान्यो लगोयो । ज़गय व्यत्यय्-करन्वाच्यो लगोयो ॥ लगोयो जुव् पनुनु ऋर्पन् करयो। करिष् श्रपंन् ज़्वस् ज़िन्दय् मरोयो ॥ खबर् कित श्रीस् इयु श्रासख् च्ह् शिवजी। पनिन पानय्-मञ्जू बासख् भिवजी ॥ १२८०॥ खबर् कित श्रीसू छुख् च्य हिन-हिन-सङ्ग । कुनुय् श्रीसिथ् च्ह् श्रासख् प्रथ्-कुनि-मज् ॥ महाता चानि निश श्रीस डिलिमितिय् श्रीस। चा कोसुण् जूव् जूवन् वं जिमितिय श्रीसि॥ खनुकु चंखु खूब् दनुकु द्राव् तमना। सपंनु मोनुम् सोर्यं कर् च्ह् चमा ॥ ६६॥

67. THE PEOPLE PRAY TO SIVA FOR THE CESSATION OF THE SHOWER OF GOLD.

स्त्रंग जोन शिवरू भ्रंग जोन स्वन्
राय् कित श्रीसू श्रस्य डाय्-गज् ष्यन्\*॥१२८॥॥
श्रस्य श्रोस् राजसी-इन्द् श्रन्दकार्
पान्नि महरि कडहोन् राज्ञ-क्षमार्।
स्वन वेप दिमहोस् स्त्रंय श्रस् ज्ह् मन्
राय् कित श्रीसू श्रस्य डाय्-गज् ष्यन्॥१२८५॥॥

<sup>\*</sup> अस्य गज़-वृद्धि यम् इति पाठान्तरम्॥

तव सात्तितया स्थितीभावस्य श्रन्तर्यामिन् उपहारीभवेम-त्विय ।
स्वीयक्पप्रदर्शनात्मन् हर्षक्प उपहारीभवेम-त्विय ॥
स्वामिकुमारस्य महागर्थेश्रस्य पितृक्प उपहारीभवेम-त्विय ।
जगतः उत्पत्तिविधानकर्तः उपहारीभवेम-त्विय ॥
प्रवृत्ता-भविष्यामस्त्विय जीवस्य स्वकीयस्य समर्पणं विधास्यामस्त्विय ।
कृत्वा समर्पणं जीवस्य जीवन्त-स्व लीना-भविष्यामस्त्विय ॥
विदितं कुत्र-नाम श्रासीत् ईतृशः स्थाः त्वं श्रीश्रिवः ।
स्वात्मना स्वात्ममध्ये भासिष्यसे श्रीश्रिवः ॥ १२८० ॥
विदितं कुत्र ग्रासीत् ग्रांस त्वभेव प्रत्येकप्रत्यंश्रमध्ये ।
स्क-स्व भूत्वा त्वं स्थाः प्रत्येकवस्तुमध्ये ॥
माहात्मगत् तव सकाशात् वयं उल्लङ्क्य-स्थिताः (विपर्ययं-गताः ) ग्रास्म ।
त्वया ग्रपनीतस्त्वया लोभः लोभेन परिवृता-स्व ग्रास्म ॥
स्वर्णस्य विगतः लोभः धनस्य निर्गतं (फलितं ) श्रीसुक्यं (प्रयोजनम् ) ।
संपन्नं विदितं सर्वभेव कुत्र (नाम ग्रस्माकं ) त्वं त्तमामु ॥ ६६ ॥

### कोकप्रवृत्तिप्रसावना ॥ ६०॥

मुलभं ज्ञातमसाभिः शिवरूपं दुर्लभं ज्ञातं सुवर्णम्

चिप्तः ( शङ्का वा ) कुत्र ग्रासीत् ( नासीत् ) ग्रस्माकं सार्धेद्ध-दण्डमानं पतिष्यति ( स्वर्णवर्षणम् )॥ १२८४॥

ग्रसाकं ग्रामीत् ग्राधिराजस्य मोहान्धकारः

पञ्चशः सुवर्णमुद्रा( रान-)पूर्वकं विस्वन्त्रामस्तां राजकुमारीम् । स्वर्णस्य रूपस्य त्रदास्थाम-तस्ये संयुक्तं एकं हो ( वा ) चत्वारिंश्रतंटक-मित( मन् )मानम् श्रङ्का कुत्र त्रासीत् ॥ १२८५ ॥ जिवनाथ खश् भाँपन् किह काँपन् दिर नय् ज्यल् लर्य लर्य-फिरन्। बन् षेय् बोञ्ज षय बरन स्राय् वन् राय् कित ऋसि ऋसः डाय्-गज् यन्॥ वानी वंज्रमंचू श्रासू वीदन् श्रूच् गव् खन् तिम पान् छु इ श्रोचन्। सूर बन्यनय-प्यठ् श्रज् कु ह डो लन् राय् कित श्रीसू श्रस्य डाय्-गज् यन् ॥ वय कास् दय श्रस्य द्राव् श्रमीन् द इ वृद्धिण् जन्मी ति गय हैरान्। दिक् माथाय निश स छाह् मन्दकन् राय् कित श्रीसू श्रस्य डाय-गज् यन्॥ नाव-किनि नूजिमिति श्रीसि श्रस्य लाल राज्ञस् सोनिस् श्रीसू श्रख् माल्। त्द-त्द श्रांगनन् मझ् किह् डोलन् राय् कति श्रास् श्रस्य डाय्-गज् प्यन् ॥ खतुमतु अन्दकार् व्यंयु राजन् यचि कुस् म्यचि-खत स्त्रंगु गव् खन्। राज़-क्रमारन् चंबि कुस् कन् राय् कित श्रीसू श्रस्य डाय्-गज् यन् ॥ १२८०॥ त्रापदा छाह्ताप-स्रत्य् गिल कति खन् वाप कति बुतरांचू फल् नेरन्।

न्ने-शिवस्वामिन् प्रसद्गः भव, साः (वयं) कम्पमानाः

निरोधो-भवेत् (वर्षणस्य) नचेत् श्रौग्नं सद्मानि विपर्ययेख-निपतिष्यन्ति । वृत्तविशेषाः-ब्रन्-नामानः निपतिताः बोञ्नामानः (क्रायावृत्ताः) पतिताः परिपूर्णानि संपन्नानि वनानि

शङ्का कुत्र ग्रासीत् ॥

वाणीयं कियता ग्रामीत् वेदब्रस्मणा

गुद्धं (स्वभावतः) ग्रस्ति स्वर्णे तेन देहः ग्रस्ति गुन्धन् (गुद्धिभाक् )।
भस्मनः कूटेम्वेव ग्रधुना ग्रस्ति ग्रपरिचयाई (सुलभतयानादरणीयम्)
ग्रङ्का कुत्र ग्रासीत् ॥

भयं त्रपनय हे-ईश्वर त्रस्माकं निर्गतं (लब्धं) कैं। सुक्धं (लभ्यं) इदं त्रवलोका लह्मीः त्रपि संपन्ना सुरधा।

ईदृथ्याः द्ववासंपत्तेः सकाशात् सा त्रास्ति लज्जमाना

शङ्का कुत्र ग्रासीत् ॥

नाममात्रेण श्रुतानि श्रासन् श्रस्माभिः रत्नानि

राज्ञः ग्रस्मदीयस्य ग्रासीत् रका माला।

राशिक्षेण ग्रजिराणां मधी सन्ति (रत्नानि) ग्रपरिचेयानि (ग्रनादराहाँणि) श्रङ्का कुत्र ग्रासीत्०॥

ग्रधिकटः (विद्यितस्थितः) (द्रय-)ग्रम्थकारः उत्तीर्थः (नष्टः) राज्ञाम् स्वात्मनि-मितो-भविष्यति कः मृत्तिकातो-ऽपि सुलभं संपन्नं स्वर्णम् । राजकुमाराणां व्यत्प्रति (कुण्डलादिभूषणार्थ) कः (न कोऽपि) कर्णैः (कर्णरन्ध्रं विधास्यति)

श्रङ्घा कुत्र ग्रासीत्।। १२९०॥

ग्रापद्गूपं ग्रस्ति (यत्) ग्रातपेन विनङ्ग्यति (प्रस्तुत्य) कुत्र सुवर्णस् बीजवापेन कुत्र भूसिपृष्ठात् फलानि उत्पत्सर्यन्ति । प्रान् काथ-पाठि निव व्यवि नय् अन्

राय् कित श्रीसू श्रम्य डाय-गज् यन्॥

स्रमित पंपोग्-हिवि चांनि पाद्

श्रम्य क्या खबर् दिम ग्रांखंचू श्रासि साद्।
नूर् श्रासि स्रर् तय् स्रर् श्रासि खन्

राय् कित श्रीसू श्रम्य डाय-गज् यन्॥

नय् च्य सय्-च्यय्-श्रानन्दगन्

कृष्णस् पादन् कुन् यव् मन्।

कुन्दन् खन् क्यस् सय् सुम्रन्

राय् किति श्रीसू श्रम्य डाय्-गज् यन्॥ ६०॥

G8. MAHADÉVA ASKS THEM WHY THEY ARE FRIGHTENED. THEY REPLY THAT THE EARTH IS COVERED WITH GOLD AND WILL NOT PRODUCE FRUIT. MOREOVER, THERE WILL BE NO LONGER ANY DISTINCTION OF RICH AND POOR. HE DIRECTS THE WIND-GOD TO COLLECT THE GOLD IN A HEAP. THIS IS DONE AND THE WORLD IS RESTORED TO ITS FORMER CONDITION.

श्रमान् श्रमान् लच्छोख् वनने सदाधिव्।

मैंगुव लच्च वारयाइ खन् बुझ क्याइ प्यव्॥ १२८४॥

स्था खग् साँपनुस् तुइझन् बह् लहरन्।

स्थेद्र्य् विनितोस् ब्यझ किव क्याजि चहरन्॥११८५॥

गिष्डिण् गुलि तस् देपुब् इय् हे महेश्वर्।

हरे-हर कर् दया बुतरा चू च्ह् वेक्रू थर्॥

क्रिह् काँपन् ताप-स्थितन् गिलि-ना खन्।

न्यबर् बुतरा चू फल् क्यथ-पाठि नेरन्॥



प्राणसमूद्यः केन-प्रकारेण ग्रातिश्रयीभवेत् (वृद्धिं यास्र्यति ) उत्पत्पप्रति । नचेत् ग्रव्नस्

शक्ता कुत्र ग्रामीत्०॥

हे-भसमितिताङ्ग पद्म-सरृशी लदीयी पाद्री

ग्रसाकं ग्रस्ति-किं प्रवृत्तिः ईदृथेन सामर्थ्यन (युक्तः) स्रात् साधुः।

तेजःपुञ्जः स्थात् भसन्हपं पुनः भस्म स्थात् स्वर्णकपम्

शङ्का कुत्र ग्रासीत्।॥

नित्यं त्वमेव हे-सिच्चदानन्दघनात्मन्

कृष्णाख्यस्य पादद्वयं ( त्वदीयं ) प्रति निधिष्ट ( निधापय ) सनः।
ग्रातिशुद्धं स्वर्णे ग्रस्ति-तस्य सैव ( तादृशी त्वत्पादयोः ) स्मरणसाला
शङ्का कुत्र ग्रासीत् ॥ ६० ॥

दत्यं वत्तस्तृतीः संश्रुवा महादेवस्य वृत्तं प्रस्तौति ॥ ६ ८ ॥ इपित्वा हिपत्वा प्रवृत्तसान्प्रति वक्तं श्रीमहादेवः।

प्रार्थितं-युष्माभिः युष्माभिः ग्रतिश्रयेन स्वर्णे ग्रघुना कियत् (ग्रद्धमेव) पतितं (तद्वर्षणम्)॥ १२९४॥

ग्रत्यन्तं प्रसद्गः संपद्गो-उद्दं यौष्माकौनासु ग्रन्हं स्तुतिगायासु ।

त्रार्जवेन (सत्यतया) कथयत-नाम-मां त्रातः-परं स्थ कुतो-नाम विभयन्तः॥ १२९५॥

बदुष्वा ग्रञ्जलीन् तस्मै प्रत्युक्तं-तेः इदमेव हे महस्वर ।

हरिरूप-हर कुरु दयां भूतधात्राः त्वं उद्भूतं (निमग्नं च) कम्पं (पृष्ठं च)॥ स्मः कम्पमानाः त्रातपेन नङ्ग्यति-स्थित् सुवर्षे ( इतौच्छामः )।

बिष्टः भूतधात्रगः फलानि क्षेन-प्रकारेख उद्भविष्यन्ति (निर्गीमिष्यन्ति) ॥

हितिय् संरिय् बनन् श्रद मानि कुस् कस्। स्थठाह् धेर्मिति किह् पायस् बस् करिव् बस्॥

करिव् ज़ीवन्- हेन्दुय् बचनुक् व्वपायाह्। ज़गय् रक्कनेचू कडिव् नेञ् विष्णु-मायाह्॥

व्यनण् बूजिण् श्रमरनाथन् श्रसुन् ह्यंतु । तिथय् श्राकाण-प्यठ श्रवरन् वसनु ह्यंतु ॥ १३००॥

वेनुन् वाव-लूकपालस् दाझ दाझ। वदुनु ह्याह् खन-गीनस् ग्रीन-साझ॥

वटिष् सोर्व्य करिष् थव् ज्यम यख्-ज्याह्। बन्यस् सुमीर-पर्वृष् क्याह् सुह् पर्वाह्॥

वनिथ् इथ् तस् दितुन् त्यूतु बल् त ज़ोरंय । श्रकिस् चन-मात्रसंय मञ्जू वंटुन् सोरुय्॥

श्रकिस् सातस् श्रन्दर् पृथ्वी सपेञ् नेञ् । फरागथ् जीव-जोत्तृन् वार साँपेञ् ॥

स्वदिस् सादस् थिइ दंपुरस् तिय् कर्नु योस्। जगय् साँपनु तिथुय् सोर्य यिथुय् श्रोसु॥ १३०५॥

कृष्ण् जीका परिय् बोजुस् ग्वसाञ् । सुमीरस् दितु बच्चर् दक्काय च्याञ् ॥

मनस् श्रेज् वार पक् संसार-ठाज़। ज्ञानुक् खन् दिइ ब्बेज़्-सर्तिल साज़॥ ६८॥ समानवृत्तयः सर्वे-स्व भविष्यन्ति ततः मंस्रति कः कं (संमानियष्यिति सेव्यसेवकभावेन)।

श्रत्यन्ततया पतिताः-सः (श्ररणं) स्नी-वयं चतनां श्रतं कुक्त श्रतम् ॥ कुक्त-च जीवानांमेव जीवनस्य उपायमात्रम् ।

जगतः परिपालनस्य निष्कासयत (ग्राविष्कुरुत) प्रत्यत्तां वैषावीं (व्यापकरूपां) सायासु॥

(इत्यं) विन्नप्तिं (तेषां) श्रुत्वा ग्रमरनायन इसितं ग्रारब्धम् । तयैव (तत्कालमेव) ग्राकाशात् मेघजालेन ग्रवतरितुं (ग्रदर्शन-भावाय) ग्रारब्धम् ॥ १३०० ॥

किंघतं-तेन वायुदेवाय-लोकपालाय ग्रंशमात्रेण ग्रंशमात्रेण । वेष्टियतुं (गोलाकारतया संपादियतुं) ग्रारभस्त्र स्वर्णमयद्विमस्य स्मिनीः॥

वेष्टियत्वा सर्वमेव विधाय निधिष्टि राशिष्यं स्कस्मिन्देशे । भविष्यत्यस्य सुमेहपर्वतस्यं किं-नाम ग्रस्ति भयम् ॥ कप्ययित्वा इदमेव तस्मै विस्षष्टं-तेन तावन्मात्रं बलं वीर्यम् च ।

(यथा) एकस्य त्तरामात्रकालस्येव मध्ये वेष्टियित्वा-स्थापितं-तेन सर्वमेव॥ एकस्य त्तरामात्रस्य ग्रन्तरकाले पृथिवी संपन्ना प्रकटा (निर्लेपा)। निश्चिन्तता जीवजातीनां सुष्टु संपन्ना (यथा)॥

ऋजुस्वभावाय साधवे यित्किञ्चित् कियतं-तैस्तसौ तदेव कर्तवां त्रापिततं-तस्य। जगत् संपद्मं तादृगेव सर्वमेव यादृगेव त्रासीत् (पूर्वम्)॥ १३०५॥ (ग्रन्यकृतः स्वमुपदर्थ्योक्तिः) कृष्णाख्यः कीर्तिस्तृतौः पठिष्यति-तव शृशु-तस्य यतीन्द्र।

सुमेरपर्वतस्य विस्रष्टं ग्रीव्नस्य (उत्कृष्टत्वं च) इच्छ्या तव ॥

मनसः समानीता सुष्ठु प्रतीतिः सांसारिकमायाजालविशेषेण । चानकप्,ं सुवर्णे देहि (कुरु) बुद्धगत्मरीतिरूपधातुविकारस्य ग्रास-संबन्धिनः\* ॥ ६८ ॥

<sup>\*</sup> योगिन एव जटात चै।पिधं निष्कास्य रौतिधातोः स्वर्णसंपादनसामर्थ्यम् इति ग्रम्यते । तस्य सर्वे नदृत्तं स्वोकानुरूपमासीत् । वास्ववतः सो उत्तरा उत्युतः कूटस्वसिदा-नन्दस्वभावो विगतमायाप्रपश्चो वरीवर्ति ।

69. THE AUTHOR PRAISES SIVA THE OMNIPOTENT.

यिक् चाज़ दाज़ दाज़ वचा खन-गौन-माज़। हा ग्वसाञ् साञ् सर्ति कर्त खन् ॥ १३०८॥ नंग कुस् लगुमतु मझ् प्यववज् गाञ् ज़ंग इसम् न काथ-पोिंठ पक मेझिलस्। श्रंगही निस् स्य श्रान् करनाव् गंगवाञ् हा ग्वसाञ्ज साञ्ज सर्ति कर्त खन्॥ न्यश्ब्वंदु कर्नस् मायाय-इझ ठाञ् भ्रक-भीत गेंझ्रस् द्वक-रूट्स्। म्बक्त कुम्-बासान् जगतच सेलाञ् हा ग्वसाज़ साज़ सर्ति कर्त खन् ॥ १३१०॥ संकल्प-चूर् मझ् मच्य न्यंद्र्यं म्याञ त्रेञ् वासना ह्यथ् छुड् सञ् जागन्। गंड थव् चथ् दन मज्ञ् मन इंमियाञ् हा ग्वसाञ्च साञ्च सर्तिल कर्त खन्। बावंकि णेश् श्रांसि पिक्-इझ पूशाझ राग-देश-राज्य वित लूट-नौनस्। राजयोग-राज त्राय् मञ्ज् त्रदालंतू चाञ

हा ग्वसाझ साझ सर्ति कर्त खन्॥

व्यात समता मौ लिथ् मान्माञ

माज्य-कोर्थ मेज्यम् खानदारस्।

## सर्वसामर्थे भिनं प्रति यन्यकृत् स्तौति ॥ ६८ ॥

इच्छ्या त्वदीयया ग्रंगं त्रंगं\* वेष्टिताः स्वर्णहिमानाः

हन्त योगीन्द्र ग्रासाकीनस्य ग्रारकूटस्य (ग्रजानस्पस्य) कुरु-नाम सुवर्ण (स्वात्मज्ञानप्रकाशस्यम्)॥ १३०८॥

नगः ग्रस्मि संलगः मध्ये पतन्त्याः हिममिश्रमहाजलवृष्टिः

जङ्घे स्तो-सस नैव केन-प्रकारेण गिसव्यामि गन्तव्यप्रयाणकम्।

ग्रङ्गहीनस्य मे सानं विधापय गङ्गाजलेन

इन्त योगीन्द्र श्रासाकीनस्य ।।

विगतवृद्धिः कृतस्तिनाइं मायात्मिकाविद्यायाः वागुराविशेषेण

रिक्त-काचमुक्ता । मंकलिता-मया पूर्णप्रवालस्य ।

'सन्ति-हि-मुक्ताफलान्यमूनि' (इत्यं) भासते-मे जगद्रूपस्य मृन्मय-तुच्च्र्यायमुक्तारूपस्य-वस्तुनः

हन्त योगीन्द्र ग्रास्माकीनस्थ० ॥ १३१० ॥

संकल्पात्मा-चौरः मध्ये गाठायाः निद्वायाः मदीयायाः

ग्रन्थां वासनां सह-कृत्वा ग्रस्ति स्तेयापे जागरुकः।

ग्रियतं निधेच्चि चैतन्यक्पं धनं मध्ये मनोक्ष्पे क्पक्रनिधाने‡ इन्त योगीन्द्र ग्रास्ताकीनस्य ॥

भक्तात्मकानि पुष्पाणि ग्रासन् ग्रह्वात्मिकायाः पौष्पिकाः

(यानि) रागद्वेषात्मिकया-राज्ञा मार्ग (स्व) विलुख्धा-नीतानि-तया-तस्याः।

हे-राजयोगेश-देरीयमान त्रागता-वयं मध्ये न्यायालयस्य तव हन्त योगीन्द्र त्रासाकीनस्य ॥

तृष्णा ममता च संयुज्य ग्रन्योन्यस्पर्धया मातृकन्ये संगते( मिलिते )-मे गृहस्पर्धामेणे-मञ्चम् ।

<sup>\*</sup> पद्मश्रामितं मानं दाञ्॥

<sup>†</sup> रिक्तक्षविमशिखाद्रवोद्भृतस्त्रसमुक्ताप्रतिविम्बजातम् स्तद्स्तीति।

<sup>ं &#</sup>x27;घेली ' दति नामि क्पकादिनिधानकर्पटमयवश्वनविश्रेषे ।

संतोग्रकु खन् न्यूहम् दाझ दाझ हा ग्वसाझ साझ सर्तिल कर्त खन् ॥ गंड् छुह् सुमीर-स्रंत्य् ज्ञांझ्-मालाय साझ सुमीर् छुख् च्य् तय् मालि-फालि किह् देव्। श्रमि सुमर् झ्-फिरझ सौव् च्याझ माझ हा ग्वसाझ साझ सर्तिल कर्त खन्॥ छुष्णस् श्रान् भिव-ग्रांख्यू-हिन्द प्रथम-पाझ माज्य-भवाझ-हिन्द पास करनाव्। तिम पाझ पि तस् परमानन्द-दाझ

 HIMĀLAYA'S JOY AND GRATITUDE TO VIŅŅU FOR BEING SIVA'S REST MAN.

बह् क्याह् वन तित जूकन् हाज् किथु गव्।
बिन्य् यित श्रीसु महाराज श्री-सदागिव्॥ १३१६॥
बह क्याह् वंन तित जूकन् किथ् सपन् मन्।
बन्यो-मंतु श्रोसु यित भगवान् यंजूमन्॥
स्थठाह हिमाज् य्याज्ञ खाग्-हाज् माँपन्।
कर्त जंगु श्राती नारायणस् कुन्॥
कंदम् च्याञ्च द्याय-सून्य द्रथु कार्।
परय् जीला करय् बावुक् नमस्कार्॥ ००॥

THE THE STREET OF STREET, SHIP WIS THE

मंतोषात्मकं सुवर्षं नीतं-याभ्यां-मत्तः ग्रंशं ग्रंशं (निखिलमेव) इन्त योगीन्द्र ग्रास्माकीनस्य०॥

ग्रन्थिः ग्रस्ति सुमीरनाम्ना-इस्तिफलेन (सुमेस-पर्वतेन च) ज्ञानात्ममालायाः ग्रस्मदीयायाः

सुमेकः श्रीस त्वमेव पुनः मालाफलात्मानः सन्ति देवाः।

ग्रनया जपमालया ( स्मृति- )परिवर्तनया कीर्तनाः-स्वाम् त्वदीयाः सम्मताः इन्त योगीन्द्र ग्रास्माकीनस्य० ॥

(ग्रन्यकर्तुः स्वालापः) कृष्णाख्यं स्नानं श्रिवश्रक्तात्मसम्वन्धिना प्रेमजलेन स्वशक्तिभूतमहामायायाः गौरवेण कारय ।

तेन जलेन पक्नं-भविष्यति तस्य परमानन्दावाप्तिरूपं-धान्यम् इन्त योगीन्द्र त्रास्माकीनस्य ।। १३१५ ॥ ६९ ॥

#### श्रनन्तरं वृत्तोपयोगियवहारं वर्णयति ॥ ७० ॥

ग्राइं किं-नाम कथियथामि (वक्तुं न श्रक्तोमि) तत्र लोकानां चरित्रं कीटृक् सम्पद्मम्।

भूत्वा (तु) यत्र त्रासीत् सहावरक्षः ग्रीसदाश्चिवः॥ १३१६॥

ग्राइं किं कथिययामि (वर्णयितुं न श्रक्तोमि) तत्र लोकानां कीदृक् (ग्रानन्द-पूर्ण) सम्पन्नं मनः।

सम्भूतः त्रासीत् यत्र श्रीविष्णुः यजमानः ( वरपच्छेषु प्रधानः ) ॥

ग्रतिश्रयेन हिमालयः यदा प्रसन्नावस्यः सम्पन्नः।

कर्तुं प्रवृत्तः कद्यणात्मिकां-कीर्तिस्तुतिं नारायणं प्रति ॥

कृतं-सया तवैव दयया ईट्क् कृत्यम् ।

पठिष्यामि-ते स्तुतिं करिष्यामि-ते भक्तिपुतं नमस्कार-मात्रम् ॥ ७० ॥

 HIMĀLAYA PRAISES VIŞŅU FOR HIS MERCY AND FOR HIS INCARNATIONS, ESPECIALLY THAT OF KŖŞŅA.

गोकुलानन्द गोविन्द गोपालय नाद-बन्द परमानन्द नंदलालय् ॥ १३२०॥ मधु-कैटभ् मार्वनि दद-चूरय् मन-मझ लिस् मझ् करय् गूर-गूरय्। पूतना-गासवंनि विज्ञात्पासय नाद-यम्द परमानन्द नंदलालय्॥ यादव-कर्जि माधव रामय् इ-निर्मल निम्मल निम्मामय्। गूरि-बालकन् स्रंत्य मारवंनि कालय नाद-खन्द परमानन्द नंदलालय्॥ राधाकषा चय् नादा इ लायय् श्रीधर प्रीम-खर सुरली वायय्। रोज् ग्याम बोज् साम-वौदच ताखय नाद-खन्द परमानन्द नंदलालय्॥ इंदयस् मञ्ज् बसवंनि न्यंथ् लसवंनि त्रसर्वनि त्रसर्वनि गर्डस् खसर्वनि । नासमित रटहीय मो दिम् डास्य नाद-यन्द परमानन्द नंदलालय्॥ इनि इनि मझ् श्रासवनि वासुदेवय् रासमंडल् खेलवंनि कथा-जीवय्।

<sup>\*</sup> गोपीनाथ वाल इति पाठान्तरः॥

दत्यं निराकारतया श्रीनारायणं सुत्वा पुनरपि साकारावतार-कीर्तिगाथाभिः स्तीति द्विमास्तयः ॥ ७१ ॥

हे-गोकुलानन्द ( गवां वाचां वानन्दपरिखाम ) हे-गोविन्द गोपाल-भोः

हे-नादबिन्दुरूप परमानन्द नन्दनन्दन ॥ १३२० ॥

मधुकैटभात्म-दैत्य-विनाशन दिधाहर

मनोरूप-बालोपयोगिदोलाशकटस्य मध्ये कुर्या-नाम लालनाम् ।

न्ने-पूतनाख्यरात्तसीविनाशक त्रिजगत्पालक

चे-नादबिन्दुरूप०॥

यादवकुलस्य (तदुद्भूत) हे-माधव राम-भोः

हे-निर्मल निष्कल निष्काम-भोः।

गोपाल-बालकैः सन्द प्रवर्तक प्रुतादिक्रीडानाम्

हे-नादबिन्दुरूप०॥

हे-राधया-तदाख्य( खशक्तामिन्नरूप ) कृष्ण त्विह्वयमेव दूराह्वानं प्रकंपमामि हे-श्रीधर प्रेमस्वरेण वंशीं वादयेयम् ।

त्रातिष्ठ ग्यामसुन्दर भृगु सामवेदस्य तालाः

न्ते-नादबिन्दुरूप०॥

चुदयस्य मध्ये वास्तव्य-भोः नित्यं जीवनशील

सितस्वभाव सितस्वभाव गरुडस ग्रारोष्ट्रगणील।

ग्रालिङ्गनेन पृत्तीयां-नाम-त्वां मा-नाम देहि-मे उपेत्तणानि

हे-नादबिन्दुरूप०॥

ग्रंशस ग्रंशस मधी वर्तमान हे-वामुदेव

रागात्मरासक्रीडां क्रीडनशील हे-श्रीकृषा।

न्यथ् वासर्वनि सथ् इ.मि कलि-कालय् नाद-यन्द परमानन्द नंदलालय्॥ १३९५॥ पंकज तनि वैज्यनी माखय् तर्ज श्रिक नी लि तथ् मोज् द्वालय्। संघ किय् विजय वसंत-दुशालय नाद-खन्द परमानन्द नंदलालय्॥ केशव शिव-रूप नारायणय् वंनि दिथ् नंनु गोख् विंद्रावनय्। चंनु इंतु चोनु प्रयम-सस् याल यालय् नाद-व्यन्द परमानन्द नंदलालय्॥ विदुर-जुवुनुय् गर याचि चाखंय् बावनाय-स्त्र्य खोथ् सिवुमंतु हाखंय्। कति गोख् तति कोरवन् इन्दि साखय् नाद-यन्द परमानन्द नंद्लालय्॥ द्रौपदिय प्रकि कृष्ण-नाव-स्त्य् शामय पैद-गैय तस् तीति बंसत्र् ज्यामय्। यौति कडिस् दुर्योधननय नाजय् नाद-व्यन्द परमानन्द नंदलालय्॥ चाञ्च मायाय-स्रंत्य मञ्जू दारकाय मथुराय-इज इष्य लर्थ तय् ज्याय । पैद-गय श्रिक दम मज्ज किम हालय् नाद-खन्द परमानन्द नंदलालय् ॥ १३३०॥

नित्यं भासमान सत्यरूपेश त्र्यस्मिन् कलियुगकाले-भोः हे-नादबिन्दुरूप० ॥ १३२५ ॥

कमलविद्यक्तासमानायां तनौ वैजयन्ती-नाम माला भङ्गरा एकया उरोलम्बमाना (ययां) पुनः श्रोभा द्विगुणा।

हे-सोधो सन्जि-ते वसितानि पौतवंगीनि राङ्कववस्त्राणि हे-नादविन्दुरूप०॥

हे-क्रेशव शिवस्वरूप नारायग्-भोः

सार्शयानि दत्त्वा (कृत्वा) प्रकटः संपद्मस्त्वं (सट्योगिनां ) वृन्दावनस्थाने । पातुं ग्रारब्धसस्माभिः त्वदीयस्य प्रेमरमस्य ग्रासवं कंषेः कंमेः ह्ने-नादविन्दुरूप० ॥

विदुराख्यस्य-पाण्डुराजभातुः (स्त्रभक्तस्य) सद्म यदा प्रविष्टस्त्वम् भक्तिभावेन (तेनोपनीतं) भुक्तं-त्वया जलमात्र-ऽर्धपक्कं श्राकम् । कुतो-नाम गतस्त्वं (न गतः) तत्र कौरवाणां निमन्त्रणे-भोः हे-नादविन्दुरूप० ॥

द्रौपद्याः (पाण्डवराच्चाः) एकेन कृष्णिति-नाम-सम्बोधनेन चे-ग्याम समुत्पद्मानि तस्याः तावन्ति वस्त्राणि कुर्पासकानि (च) (उत्तराधर-वस्त्राणि)। यावन्ति निष्कासितानि-तस्याः दुर्योधनेन गलमार्गण शरीरात्

हे-नादबिन्दुरूप० ॥

तव मायया ( सामर्थ्यन ) मध्ये द्वारकायाः

संयुरायाः समानकपश्चोभानि सृहाणि पुनः प्रदेशाश्च । समुद्भृतानि एकस्य निमेषकालसात्रस्य मध्ये केन (त्र्रालौकिकेन) प्रकारेण हे-नादबिन्दुरूप० ॥ १३३०॥ मज़ामिल द्राव बंडु बाग्यवानंय

ग्यितिस श्रोस तस् नाव् नारानंय।

सरन-विजि पूर् तस् तिय् निश्कालय

नाद-यन्द परमानन्द नंदलालय॥

श्रीभगवान् छुख् पान प्रथ्-शाय

कुस् वोत् कुस् वाति च्याञ्ज मायाय।

ग्यास श्रीम सुद्दे ज़ालय

नाद-यन्द परमानन्द नंदलालय॥

ह्राण्स श्रिव-रूप दर्शन् दित च्य्

सुय् च्य् च्य् सुय् केवल छुख् न ज्य्।

ग्राम प्रवात-रूप हाव् तस् कालय

नाद-यन्द परमानन्द नंदलालय॥ ७१॥

नाद-यन्द परमानन्द नंदलालय॥ ७१॥

72. VIȘŅU IS PLEASED. LED BY NĀRADA, ALL UNITE IN PRAISING HIM.

लता बू जिथ् खडाइ खग् गोस् के ग्रव्।

'सुइ दामोदर् सुइ विश्वंभर सुइ माधव्॥ १३३४॥

सपज़ खद् सार्थ निय् मन-कामनाय।

दपान् श्रीसिस् दइ कं इ चाज़य् दयाय॥ १३३५॥

तिथय् नारद्-जुवन् सेतार वोयुन्।

दथय् पाठि नाद-व्यन्दस् नाद् कोयुन्॥

पद्म-पादस् खदस् सादस् दित्न् नाद्।

कदम् प्रसाद् चृह् कुख् सादन्- हेन्दुय् साद्॥ ०२॥

ग्रजामिलाख्यः (पापवृत्तो त्रास्मणः) निर्गतः (सम्पद्गः) महान् भाग्यशाली-रव\*
(यस्य) पुत्रस्य ग्रासीत् तस्य नाम नारायण-इति ।

(यस्मात्) मरणकाले मुखात्प्रवृत्तं (ग्रतिप्रेमतया) तस्य तद्माम (नारायणेति) इ-निष्काल इ-नादबिन्दुक्प०॥

श्रीभगवान् ग्रसि-त्वं स्वयं प्रत्येकस्थाने

कश्च पर्याप्तः कश्च पर्योप्तरति तव मायाम् ।

उन्मोचय ग्रस्मान् ग्रस्मात् मोइस्य जालात्

च्चे-नादबिन्दुरूप०॥

(ग्रन्यकर्तुः स्वालापः) कृष्णाख्याय श्रिवाभिन्नस्वरूपेण सात्तात्कारदर्शनं देहि-नाम त्वमेव स-एव त्वमेव त्वमेव स-एव केवलात्मा ग्रीस न ह्यस्।

न्ने-ग्यामसुन्दर (सायंकाले च) प्रभातकपं (शुक्तवर्णशिवस्वकपं) (प्राभातिक कपं च) प्रदर्शय तस्मै च्यस्तने-दिवस-स्व (न्ने कालात्मन् वा

हे-नादविन्दुरूप० ॥ ७१ ॥

## मध्यवृत्तवर्णनम् ॥ ०२ ॥

इत्यं-स्तुतिं (हिमालयात्) श्रुत्वा श्रतिश्रयेन प्रसङ्गः सम्पङ्गसस्य केशवः। सः दामोदरात्मा स-स्व विश्वस्मरः स-स्व माधवः॥ १३३४॥

षम्पन्नाः बिद्धाः सर्वेद्यामेव मनसो-ऽभिलाषाः ।

क्षययन्तः त्रासन्-तं इदं (संव) विहितं तवैव दयया॥ १३३५॥

तचैव (तत्काले) नारदर्षिणा वल्लकी वादिता-तेन।

इत्यमेव प्रकारेण नादबिन्द्वात्मकस्य (श्रिवाभिन्नविष्णोः) दूराह्वानं दत्त तेन (प्रवर्तितं-तेन)

कमलचरणस्य सिद्धात्मनः साधोः दत्तं-(कृतं)-तेन सम्बोधनम्। कुरु-मे प्रसादं त्वं ग्रसि साधूनामपि साधुः (संसेवाः)॥ १२॥

<sup>\*</sup> यतन्त्रस्य लद्याममाचेण मोचप्राप्तिभूता र्ति भावः॥

73. HIMĀLAYA AGAIN PRAISES NĀRĀYAŅA. सत्प्रद्रश्चन् इन्द्रिस्चनय

हे स्य-च्यय्-श्रानन्द-गनय्॥ १३३८॥ निर्मनय् निरज्ञनय्

म्रण् रूपस् व्यह् काह् वनय्। कुख च्य् सीची ज्यथ-चेननय् हे सथ्-च्यथ्-मानन्द-गनय्॥

यन-ष्य गोस् च्यय्-निश् ख्यनय् जीवतस् मझ् ऋासंय् ह्यनय्।

च्नुल् गोस् मरन ज्यनय्

हे सथ्- च्यथ्-भ्रानन्द-गनय्॥ १३४०॥

तो उद्दम् नय् श्रकिय् चनय्

वासनायन् मञ्जूकिति ख्रानय्।

विष्यं श्रीसुस् तिष् विय वनय्

हे सथ्-च्यथ्-म्रानन्द-गनय्॥

सोनु सादन् छुड् विनय् त प्रनय् चेनवंनि छिय् त्र्यय् सञ्ज् सनय्।

स्त्य बनार सत्य-मनय

हे सथ्- ख्रथ-श्रानन्द-गनय्॥

मूल-तल कुख् निराकारी।

विनि थिवान् कुख् मज्ञ् मनय्

हे. मंथ- त्रागन्द-गनय्॥

हिमालयः श्रीनारायणं स्तीति ॥ ७३ ॥

हे-सत्पुरुषायां (प्रधान) सज्जन से सिच्चरानन्द्रधनात्मन्॥ १३३८॥

चे-निर्गुण निष्कल्सघ

त्रस्य (त्वदीयस्यं) रूपस्य त्रं हं किं-नाम वदिष्यामि (वक्तं न श्रक्तोमि कीर्त्यादिकम्)।

ग्रसि त्वमेव साचिरूपः चिच्चैतन्यात्मा

हे सचिदा०॥

यत्-कालात् सम्पद्गी-उप्तं त्वत्त-एव प्राप्तभेदः

प्राणिदशायाः मध्ये समागतो-ऽसि बन्धनाम् ।

चज्ज्ञलः सम्पद्गो-ऽहं सरणात् जन्मना

हे सचिदा०॥ १३४०॥

संतुष्टो-भविष्यसि-मम न-चेत् रकस्मिद्रीव त्तरामात्री

ंदुर्वासनानां मध्ये कुत्र भिन्नो-भविष्यामि ।

यादृगेव ग्रभवं तादृक् पुनः भविष्यामि

हे सचिदा०॥

ग्रस्ताकं साधनं (साधुभ्यस्र) ग्रंस्ति विनयः च प्रणयः

हे-चैतन्यस्त्रभाव साः तवैव मध्ये मनसः।

सहभूतं विचारेण सत्त्वगुगोनेव

हे सचिदा ॥

व्ययि कल्याणस्वरूपे लगिष्यामि-त्वयि स्वात्मोपहारेण

वस्तुतः ग्रिष-त्वं निराकार-स्व।

उपलक्षणे ग्रागच्छन् ग्रमि मध्यतः मनस-एव

हे सिचदा०॥

म्बंद्राव्तम् पथ्-कुन् सथ्-चाथ् चावनाव्तम् त्रानन्द-त्रम्थं । तमि चानय चाय हिंहु बनय हे सथ-चाय-त्रानन्द-गनय्॥ चिय-वानिय चिलोचनय् वनवनय् बूज्य कनय्। श्रद बुतराथ् बेक्ष् खनय हे सष्-च्यष्-म्रानन्द-गनय्॥ १३४५॥ च्यथ् विमर्भ् कुख् च्योति-र्द्धप्रय इंद्यस् मञ्ज प्रज़लान् दीपाय्। सूर्य प्रज्ञाव श्रम प्रज्ञानय हे सथ-चाय-त्रानन्द-गनय्॥ ग्रितिय स्त्य श्राख् व्यवसनय् इन-वनय निर्ज्ञनय्। बद्त कृषास् सुय् दय-दनय् हे सय-च्यय-त्रानन्द-गनय्॥ सतुकु खर् बृजियंय खग् गोस् सद्ग्वर् प्रस् बूजिय् व्यत्तर् कं र्नस् बराबर्॥ ७३॥

<sup>74.</sup> SIVA GIVES RELIGIOUS INSTRUCTION TO NĀRADA, RECOMMENDING INWARD ASCETICIS. I WHILE LIVING OUTWARDLY A WORDLY LIFE.

सङ्जन् बन् मन् कर् केलासंय् बंसितिय-मञ्ज् वन्वासंय् रोज्॥ १३४८॥

ग्रवशेषय-नाम-मे ग्रन्ततः सत्यस्य-चैतन्यं ( सच्चिदानन्दात्मकत्वं वा )

पायय-नाम-मां भ्रानन्दात्मकमस्रतम्।

तेन पानेनैव त्वयैव सदृशः ग्रहं-भविष्यामि

हे सचिदा०॥

स्त्रीणां-वाख्या हे-त्रिलोचनाभिन्न

गौतवासीशब्दैः श्रुतस्त्वया कर्साभ्यास् ।

ततः भूतधात्री परिपूरिता-त्वया खर्णनैव

हे सचिदा० ॥ १३४५ ॥

चित्तस्य विमर्शकपः ग्रसि ज्योतिःस्वरूप-स्व

चृदयस्य मध्ये जाज्वत्यमानः दीप-इव।

सूर्यः त्रदीपिष्ट त्रनेन प्रदीपनेनैव (प्रकाशेन)

हे सचिदा०॥

खशक्ता सह ग्रागतस्वं उल्लासम्

ग्रकसादेव ( हंसप्रब्देन वाख्या च ) हे-निरञ्जन।

प्रेषय-नाम (विसर्जय) कृष्णस्य (ग्रन्यकृतः) तदेव ऐसूर्यधनं (ग्रभेदात्म-तयासुविज्ञानात्मकम्)

हे सचिदा ।।

सदात्मानं स्वरं श्रुत्वेव प्रस्तः सम्पन्नस्तं-प्रति सद्गुनः।

प्रश्नं श्रुत्वा उत्तरं कृतं-तेन-तं-प्रति पूर्णरूपम् ॥ ७३ ॥

महादेवस्य नारदं प्रत्यपदेशः ॥ ७४ ॥

यज्जनः भव मनः कुरु कैलासात्मकम्

जनपदमाय-मध्ये (वसतिषु वर्तमानोऽपि) वनवासीव त्रातिषु ॥ १३४९ ॥

चान्कुय्-बस् मल् वल् त्रतंबासंय् साद-प्रकृतु संन्यासंय् रोज्। श्री प्रिव गंभी कर् श्रवासंय् ब्सितिय-मञ्ज् वन्वासंय् रोज्॥ १ ३ ५ ०॥ विश्व त्यागुकु दर् माग-मासंय् सत्यंगुकुय् व्यपवासंय कर्। त्राता-तीर्थं मन् नाव् मो ह- मस् कासंय् बंसितिय-मञ्ज् वन्वासंय् रोज्॥ पान् पर्जन विष् पान म श्रासंय् सर्व-संकल्पन् गासंय कर्। तज्-षाठ् चीविष् चाव् तज्वासंय् बंसितिय-मझ् वन्वासंय् रोज्॥ श्री-कृष्ण-महाराजन् खूनु रासंय् गोपिय ग्रराह् सासंय् हाय्। बाल-ब्रह्मच्रिय् तोति नाव् द्रासंय् बंसितिय-मञ्ज् वन्वासंय् रोज्॥ महामाया ह्यथ् रकवुनु दासंय् ग्रिवनाथ इदया वासंय कुय्। तोति तस् नाव् द्राव् साद-संन्यासंय् ब्सितिय-मञ्ज् वन्वासंय् रोज्॥ क्रचा श्रन्द्रिमि त्याग मल् सूर्-सासंय् न्यंब्रिमि राग व्यक्तासंय् कर्।

चैतन्यात्मभस परिमलयन् वस्ख कौशेयवस्त्रविशेषम् साध्रप्रकृत्या संन्यस्तर्भवव्यवद्वारः समातिष्ठ ।

ग्रों शिव श्रम्भो (इति) कुष ग्रम्याषं (नित्योद्यारकरखेन) जनपदप्रायवस्तिष्ठु०॥ १३५०॥

सर्वविषयत्यागात्मकस्य ग्रनुतिष्ठ (स्थिरो भव् वा) माघमासस्य (व्रतं व्रते वा) सत्तक्षरूपमेव जपवासं (ग्रनशनव्रतं) कुरु।

त्रात्यान्वेषणात्मतीर्थं मनः सापय मोहात्मकेशान् लुड्यय जनपद्मायवस्तिपुर्णः॥

स्वात्मानं उपलच्च स्वयं (देशिभमानितया) मा-नाम भूयाः सर्वोन्संकल्पान् ग्रासल्पान् कुरु (ग्रासीकुरु)।

ग्रथ-कर्घक्पं (व्यवहारं) त्यह्मा परित्यज मनो-भौतिं (मूक्रांत्मिकाम्) जनपदप्रायवस्तिष्ठ् ॥

(यथा) श्रीकृष्णमहाराजेन क्रीडिता रामलीला गोपीनां घोडश सहस्रं सह-कृत्वा।

कुमार-ब्रह्मचार्यवेति तथापि नाम ख्यातीभूतं-तस्य (तथैव) जनपदप्रायवसतिष्ठु ॥

महामायां (स्वशक्तांत्मिकां पार्वतीं) सह-कृत्वा पालयन् दासान् श्रिवनायः हृदये-एव वास्तव्यः त्रस्ति।

तथापि तस्य नाम ख्यातं साधु-संन्यासीति जनपदप्रायवसतिह्य ॥

कृष्णाख्य ग्रान्तरेण त्यागेन (ग्रन्तःकरणैस्त्यागवान् भूत्वा) परिमलस्व भस-रेणुसमूचमेव बाह्यन रागेण (बाह्यवृत्ताग रागीभूत्वा) उल्लासं कुरु।

# ग्रुकदेवस् दय् वांनिष् गव् व्यासंय् बंसितिय-मञ्ज् वन्वासंय् रोज्॥ १३ ५ ५ ॥ ७ ४ ॥

75. THE GUESTS PREPARE TO DEPART. GRATITUDE OF ALL, INCLUDING VIŞNU FOR THIS INSTRUCTION.

करिन लेगि नेरनेचू सोरिय् तयारी।

संबालिन लेगि पनेञ् पनेञ् सर्वारी॥ १ ३ ५ ६॥

विष्ण्-जी व्यष्टु कछा-क्यय् छ्य् सदाभ्रिव्।

स व्यद् कित भ्रम वन तित छाल् कियु गव्॥

प्रावाया ह ग्रामकं फ् ह्यथ् कछा-क्यय् द्राव्।

फ़्रमानी वेनु गटि-सङ्ग् गाग्र है श्राव्॥

तिक्र्य् मैनावती वोनी वनान् श्रीसू।

कनन् श्रन्दर् गिक्र्य् सुक्ती बनान् श्रीसू॥ ७ ५॥

76. MĒNAKĀ'S SONG OF GRATITUDE.

सुव्हिति पोश्चन्त र्तु हुख्-बोलान् बोज़ान् कासय् ताक-दार्थ प्यठ्॥ १३६०॥ शिवनाथ कथ च्याञ्च श्रम्यं काह् हारान् तिमनय कथनय धेवुमंतु च्यथ्। श्रीसू हुम् दोर्मतु श्रम्त-दार्थ बोज़ान् कासय् ताक-दार्थ प्यठ्॥ महाराज स्रत्य-स्त्य राज़-क्षमार्थ तोत जन् द्राख् वन्-हार्य ह्यथ्।

407

शुक्रदेवाय इदमेव प्रोच्य गतः व्यासः

जनपद्मायवस्तिषु० ॥ १३५५ ॥ ७४ ॥

श्रयातः प्रकान्तवृत्तं विवृणोति ॥ ७५ ॥

कर्तुं प्रवृत्ताः निर्शमनस्य सर्व-एव सञ्जनाम् ।

सज्जनादिना-संस्कंतु लग्नाः खकीयां खकीयां ग्रश्वादिवाइनानि॥ १३५६॥ श्रीविष्णुः समुख्यितः ग्रङ्कमध्ये गृहीत्वा ग्रीग्रिवम् ।

तां मितं कुतः ग्रानियव्यामि कथिय्यामि तत्र वृत्तं (ग्रानुत्तरानन्दस्य) कीरृक् सन्पद्मम् ॥

प्रभातकपं (ग्रवदातसिद्धकासात्मकं शिवं) सायासात्मग्रामवर्णः (कृष्णः) यहीत्वा ग्रङ्कमध्ये निष्कृान्तः।

जन्यस्त्रीभिः कथितं तामिस्त्रमध्ये प्रकाशः ग्रङ्ग समागतः॥ तादृशीमेव मैनावती वाणीं कथयन्तीं ग्रासीत्।

कर्णयोः ग्रन्तः गत्वा मुक्तिः सम्पद्ममाना ग्रासीत्\* ॥ ७५ ॥

सेनकोक्तां तत्काखयोग्यां गौतिवाणीं प्रस्तौति ॥ ०६ ॥ हे-प्रभातकालिक जीवजीवपित्तन् सचिरं विरवीषि

शृगवती ग्रस्मि-त्वत्तः पत्तद्वारस्य (स्कतात्मद्वारे च ) पृष्ठे (स्थिता)॥ १३६०॥ हे-श्रिवनाय कथाः त्वदीयाः ग्रमृतं सन्ति प्रस्ववन्त्यः

तास्त्रेव कथासु निहितं ( मया ) चित्तम् ।

ग्रासं ग्रस्ति-मया सिव्वह्तिं ग्रमृतधारायै

शृयवती ग्रस्मि-त्वत्तः ।।

महावरस्त्वं सहचारिखीं राजकुमारीम्

शुकः इव निष्कान्तस्त्वं वनशारिकां धृत्वा।

<sup>\*</sup> तस्या या वाणी कर्णमध्ये मञ्चन्यासीत् सा मुक्तिदानी वभूव इति भावः॥

कन् येवु किथि च्याञ्ज सन् गव् तार्थ

बोजान् द्यस्य ताक-दार्थ प्यठ्॥

चिव्वन-राज श्रमि यज्य कार्य
सेखस् नेर् चाकवार्य-क्यथ्।

श्रालमार् बन्विम् सनच वार्य

बोजान् द्यस्य ताक-दार्थ प्यठ्॥

श्रतगत पान च्यय् पत-पत लार्थ

ह्या् संसारस् लांचिय् लथ्।

सथ् द्यस् च्यांञ् न्यय् सथ् व्यचारे

बोजान् द्यस्य ताक-दार्थ प्यठ्॥ ७६॥

77 THE AUTHOR PRAISES VISNU, WHO STANDS AS FATHER OF THE BEIDEGROOM.

होग्र पोग्रमूल थव् कन्
वानिय वन्-हार्य लो-खो ॥ १३६५॥
राधा-कृष्ण कृष्णजी वन्
लोल ऋग्रिच-दारि लो-लो।
रंग-किनि तिस हिंहु बन्
वानिय वन्-हार्य लो-लो॥
यह कर् मन् बिन्द्रावन्
ऋद नेर् बरि त दार्य लो-लो।
श्वाम- रूफ् वुक् हन्-हन्
वानिय वन्-हार्य लो-लो॥

कर्यः निह्तिः कथायां त्वदीयायां सनः संपन्नं-नः त्रासक्तस् शृगवती-ग्रस्मि-त्वत्तः ॥

विभुवनराजरूप ग्रन्या ग्रत्युच्या ग्रीवया (ग्रनुत्तरेश्वर्येण) संचाराण निर्माच्छ नौकाविशेषे\* (चतुरवस्थात्म-प्रखबर्षे च)।

श्रालसार्-नामकं-काश्मीरोद्यानविशेषः संपादितो-सया सनोरूपायाः वाटिकायाः शृयवती ग्रस्मि-त्वत्तः ।।

त्रागमगमक्षेण (कन्यादायविशेषेण च) स्वात्मना त्वामेव त्रान्वनु धाविष्यति कृष्णाख्यः संसारे प्रतिप्य लत्ताघातम् ।

ग्राशा ग्रस्ति-तस्य त्वदीया नित्यं सत्यात्मत्वं विचारियध्यति शृणवती ग्रस्मि-त्वत्तः ।। १६॥

सभ्यसत्तमं वरिषेत्रात्मभूतं विष्णुमिभंसुखीक्रत्य स्तौति ॥ ७०॥

समाधानेन हे-जीवजीवात्मपत्तिरूप (श्रीविष्णो च) निधेहि कर्णी वाणीरूपायाः वन्यशारिकायाः (सेनाया इति भावः) त्रति हार्दैन । १३६५॥

हे-राधा-ऽवियुक्त-कृषण श्रीकृष्णेति उच्चरस्त

प्रिम्णा (युक्तया) त्र्रस्तुणो-धारया (व्याप्तमुखः सन्) लोलो-इति-उत्तरेण-संबोध ।

रागेण (वेषेण च) तेनैव सदृशः भव वाणीरूपायाः ॥

प्रयमं कुरु मनः वृन्दावनात्मकम्
ततः निर्मच्छ द्वारात् पत्तद्वारात् च लोलो इत्युत्तरं संबोध्यः ।
ग्यामसुन्दरक्षं पण्य श्रीखलात्मतया
वासीक्यायाः ॥

अध्यामेकपार्श्वे दाजोपयोग्यप्रासाद्ग्येहं ततो अयद्गीवाहकार्थमेव स्थानं वर्तते ॥

<sup>†</sup> अतिहार्देन संबोधनार्थकं लोलो द्ति पदमस्ति॥

<sup>🗓</sup> खरानः स्थिरीक्रत्य त्रीक्रव्यविद्वारभूम्यात्मकं विधायेन्द्रियद्वारा विषयान्भजेति भावः॥

चाव वौद-कामदौनि चन् बंख् मु-इन्दि चंड-वार्य लो-लो । चाय् बन् मानन्द-गन् विशव वन्-हार्थ लो-लो ॥ नित्य वृत्न-गोपीयन् क्मतु कुइ मन् तारि को-को। व्यापख श्रीवासुदेवन् विश्व वन्-हार्य जो-जो ॥ प्रीम-स्त्य कर् मन् ककाण् नाद् लायुस् पारि लो-लो। बितान-बाव-स्त्य एख बिन दन् वानिय वन्-हार्य लो-लो ॥ १३००॥ व्यद्-यशोदा खस् खलवन् मोइ-पूतनाय मारि लो-लो। यकि बिब दद् चन् सक्जन वानिय वन्-हार्य लो-लो ॥ बित्रय-मञ्ज बन अर्जन रथवान् सुय् लारि लो-लो। गिल पान कूद-द्यीधन् वानिय वन्-हार्य लो-लो ॥ मन-वाच्य क्षया-नाव खन् दैर्ध-त्रस्मास्-तारि सो-सो।

धुच्व वेदात्मकामधेनोः सनौ (सन्यं)

भक्तात्मकेन दोइनकलश्रविशेषेण नाम।

पौत्वा (तत्) भव ग्रानन्दधनः

वासीरूपायाः ।।

नित्यं वृत्त्यात्मिकानां गोपीनाम्

कृतं (येन) ग्रस्ति मनः निषद्वावस्थतयात्युसुकं नाम।

सर्वव्यापकेन श्रीवासुदेवेन

वासीक्पायाः ।।

प्रेम्णा कुर मनः सक्तिणीरूपम्

ग्राह्मानं प्रतिप-तस्य (कुर-तस्य) हे-प्रियेति नाम ।

भक्तिभावेन ऐकां भविष्यति द्वयोः

वाखीरपायाः ।। १३०० ॥

(येषां) ब्रुद्धिकपा-यश्रोदा ऋच्ति-तं लालयन्ती

(तेषां) मोहात्मपूतनाराच्यभीं हनिष्यति-सः नाय।

रागेण स्तनात् पयः पास्यन्ति सञ्जनाः

वाखीकपायाः ।।

भक्तां भव ग्रर्जुनः

रचवाच्यः स-स्व ग्रनुसारी-भविष्यति नाम ।

विनद्भपति स्वयं क्रोधात्मा-दुर्योधनः

वासीबपायाः ॥

पनोक्योर्भिकायां कृष्णिति-नाम खनस्व

धैयात्मवृत्त्वमिष्ठुलिकया नाम।

माज्य थिम् राज तस् हिति ज्यन् वानिय वन्-हार्य लो-लो ॥\* ख्टि ख्टि छुह् नेनु बासन् श्रन्द्रिमि छ्यप-कृ।र्थं लो-लो। चाय वुज़मिलि गट कासन वानिय वन्-दार्थ खो-खो ॥ वृन्दावनुकुय् वन् मन् म्योनु व्यञ्चारि लो-लो। सञ जन् लगि च्रनन् वानिय वन्-हार्य लो-लो ॥ १३०५॥ दास यति रास् खेलन् यास् नारंदु ति सारि लो-लो। 'बोलनावन् ग्रुकदेव् ज़न् वंनिय वन्-हार्य लो-लो ॥ योगियौ बूगिय् बूगन् वनुइस् ब्रह्मच्रि लो-लो।

> सन-वाज्य क्रम्ण-नाव् खन् देर्य-खल्मास्-नारि लोलो। किसि-प्यट् इस् गोवर्धन् वानिय वन्-दार्य लो-लो॥ हिंसाय कंसस् मारन् स्त्र-दार्य तर्-वार्य लोलो। माज्य यिम् राज़ तस् हिवि ज्यन् वानिय वन्-दार्य लो-लो॥ इति पाठान्तरम्॥

(स्तादृशाः) मातुस्तादृश्याः ये (त स्व) राजानः तस्य सदृशाः जनिष्यन्ति वाग्रीक्पायाः ॥

(येषां) गूढं गूढं त्रस्ति प्रकाशं भाषमानम् त्रन्तःस्थितेन ससंभ्रमगूढव्यवहारेण नाम ।

चैतन्यात्मिकायाः विद्युतः तामिस्तं अपनियष्यन्ति वाणीरूपायाः ॥

वृन्हावनस्थैव (वृन्हावनक्षं) वनम् मनः मदीयं उच्चरिष्यति नाम ।

(यत्) हरितृषां इव लगिष्यति चरणयोस्तस्य वागोरूपायाः ।। १३७५ ॥

भक्ताः यत्र रासलीलां क्रीडिष्यन्ति

व्यासः नारदः ग्रंपि ग्रनुधाविष्यति नाम ।

उच्चारियष्यन्ति (दासास्तान्) शुकदेवः इव\*

योगिभिः भुद्धाः भोगान् (संसारिकान्) कथितसौसासः ब्रह्मचार्यव नाम ।

<sup>\*</sup> ग्रुकदेववत्तान्मज्ञाद्वित्यकीर्तनरतान्मुज्ञिभाजय विभन्ते ॥

निर्मल् निम्मल् निर्मन् वानिय वन्-हार्य को-को ॥ क्रष्णसं तोठ् विष्वपन् न-त रति चाइ लारि लो-लो। ज़ांज़् मज़् तस्-ति सोहम् अन् वानिय वन् इार्य लो-लो ॥ ७७ ॥

ANOTHER SONG OF MENAKA IN PRAISE OF VIȘNU, DETAILING THE EXPLOITS OF THE YOUTHFUL KRSNA.

> बालक-श्रवखाय लगयो व्वइ मन-मञ्जलिस मञ्ज कर्य हो-हो ॥१३७८॥ बाल-कृष्ण कृाल मारान् थितमो गोपाल नंद-लाल स्त्र्य नितमो । काम प्रीम-दद् दाम-दाम चतमो मन-मज़ि सिस् मज़् करय् हो हो ॥ १३८०॥ चिज्ञगत्याल नालमति रटघो पूतनाय गालवंनि कथा स्मर्थो । दद-चित्र-चूर गूर-गूर करवो मन-मज़्लिस् मज़् कर्य् हो-हो ॥ यशोदानंद पत-पत यिमयो गोपीनाथ श्रास्त् दिमयो। राग कुम् चोनुय् काग् श्वमयो मन-मज्जिस-मज्ज करय् हो-हो ॥

निर्मलः निष्मलः निर्मुण-इति वागीकपायाः ॥

(ग्रन्यकर्तुः स्वाभिप्रायोक्तिः) कृष्णाख्याय तुष्टो-भव विष्णवर्षणं (विष्णु-प्रीत्यर्थदानेन) ग्रन्थणा इष्ट-संसारे किं-वस्तु ग्रनुगतं-भवेत् (सारभूतमस्ति) नाम। ज्ञानस्य मध्ये तस्यापि सो-ऽष्टं-रूपं प्रकटय वासीक्रुपायाः ॥ ७० ॥

## पुनरपि विध्वाभिशुखोन कीर्तिगीतीः प्रस्तौति। सेनाया एव पुनस्तिः ॥ ७ ८ ॥

बालकावस्थायां (तदनुरूपतायां) उपहारीभवेयं-तव ग्रहम्

मनोरूपबाललालनशकटस्य मध्ये कुर्या-ते वासल्यलालनाविशेषम्\*॥

१३०९॥
हे-बालकृष्ण प्रतानि ददन् (ग्राष्ट्रन्) ग्रागच्छ-नाम-मम-सांनिध्यम्

हे-गोपाल नन्दनन्दनरत्न सह-कृत्य नय-नाम-माम्।

हे थ्याममूर्त प्रेमात्मस्तन्यं पायं-पायं पिव-नाम-मत्तः मनोरूपश्रटकस्य मध्ये० ॥ १३⊏० ॥

हे-त्रिजगत्मालक ग्रालिङ्गनेन गृह्णीयां-त्वाम् पूतनारात्तस्याः विनाशक ग्रङ्कं गृह्णीयां-त्वां (तद्वत्)।

दुग्धनवनीतब्रूषकानुकारिन् स्वसलवागुच्चारणं-लालनाविशेषं कुर्या-ते सनोकपशकटस्य सध्ये० ॥

हे-यशोदाया-ग्रानन्दक्तः ग्रन्वनु ग्रागच्छ्यं-त्वाम् हे-गोपीस्वामिन् प्रौत्याह्वानानि दास्यामि-ते।

त्र नुरागः त्रस्ति-मे तवैव त्रवेतां धारियव्यामि-ते मनोरूपशकटस्य मधी० ॥

<sup>\*</sup> एतत्करणेन वाल एव खपिनीति बोध्यम्॥

भज गोविन्द गोविन्द करयो त्रसर्वनि गिन्दवनि ज़िन्द अर्थो। बंडि दय चाज बाल-खेल खरयो मन-मञ्जलिस् मञ्ज करय् हो-हो ॥ दय त्रवतार् ह्यनसंय् लगयो देविक्य निग ज्यनसंय् खगयो। श्री-कृषा नाव् यनसय् लगयो मन-मज्ञु लिस् मज्जु करय् हो-हो ॥ वसुदेवनिस् निनसंय् लगयी गोकुल् ह्यथ् यिनसंय् लगयो। यभोद्।य दद्-चानसंय् लगयो मन-मझ लिस् मझ कर्य हो-हो ॥ १३८५॥ याम-खन्दर वर्नस् लगयो जसुनाय मंज्ञि तरनस् खगयो। नाग्र-रंस्ति बाग्र-करनस लगयो मन-मज्ञुलिस् मज्ज कर्य हो-हो ॥ पूतनाय दाम्-दिनसंय लगयो दाम् दिथ् प्रान् ह्यनस् लगयो । प्रयमचू चंज् खानसंय् लगयो मन-मज़् जिस् मज़् कर्य् हो-हो॥ ग्शाम-रूप ज्याम पैर्नस् लग्यो कामदीन रक्षनि नेरनस् लगयो।

भज गोविन्हं भज-गोविन्हमिति-स्तोत्रेण-स्तुतिं कुर्या-ते

त्ते-स्मित्मुख क्रीडनशील जीवदवस्यायामेव मृत-इव-भवेयं-त्वामन् ।

हे-महेश्वर तव बाल-क्रीडाः सरिष्यामि-तव\*

मनोरूपशकटस्य मध्ये०॥

हे-ईश्वर ग्रवताराणां धारणस्यैव उपहारीभवयं-तव

देवकाः सकाशात् जन्मग्रहणस्य उपहारीभवेयं-तव।

श्री-क्राफ्णिति नाम पतनस्य (नियमस्य ) उपद्वारीभवेयं-तव

मनोरूपशकटस्य मधी०॥

वसुदेवराजस्य (स्वयृहादन्यत्र गोकुले) नयनस्य उपहारीभवेयं-तव

गोकुलं-प्रति यृहौत्वा ग्रागमनस्य उपहारीभवेयं-तव ।

(तत्र) यशोदायाः स्तन्य-पानस्य उपहारीभवेयं-तव

मनोरूपशकटख मधी०॥ १३८५॥

ग्यामतया-सुन्हरस्य वर्णस्य उपहारीभवेयं-तव

यमुनानद्याः सध्यभागात् तरणस्य उपहारीभवेयं-तव ।

हे-श्रविनाश बालभाषणानां-करणस उपहारीभवेयं-तव

मनोरूपशकटस्य सध्ये०॥

पूतनारात्तस्याः स्तन्यपानकरणस्य उपहारीभवेयं-तव

स्तन्यपानं कृत्वा प्राणानां त्राकर्षणस्य उपहारीभवेयं-तव ।

प्रेम्णोप इतस्य नवनीतस्य भोजने उपहारी भवेयं-तव

मनोक्पशकटस्य मध्ये ।।

हे-ग्यामकप (दिया) उत्तरीयवस्त्राणां वसनस्य उपहारी भवेयं-तव

कोमधेनूनां पालनाय निर्ममनस्य उपहारीभवेयं-तव ।

<sup>\*</sup> वाज्जितीडा एव लदीयाः परमानन्ददायिन्य इति ज्ञेयम्॥

गूरि-गउरि हाथ फोरनस लगवो मन-मज़िलस् मज़् करय् हो-हो॥ बै सरी-प्रबद् चावनस् लगयो गोपी बोज़नावनस् लगयो। दय-लोल् गंज्रावनस् लगयो मन-मज़ लिस् मज़् करय् हो-हो ॥ गूरि-गरि मन् मेलनस् लगयो गेसनस् ठठ-करनस् सगयो। रास-मंडुल् खेलनस् लगयो मन-मझ लिस् मझ् कर्य हो-हो ॥ १३८०॥ दन्द्रस् क्रूद्-गालनस् लगयो श्रन-रंसु रूद्-वाजनस् लगयो । गोकुल्कि लूख् पालनस् लगयो मन-मज़्लिस् मज़् करय् हो-हो॥ गोवर्धन् दार्नस् लगयो कह किस्य-प्यठ् खारनस् लगयो। रानम् त दैत्य मारनम् लगयो मन-मज़्लिस् मज़् करय् हो-हो ॥ ग्रुरि खटिथ् थवनावनस् लगयो वंक् चूरि निवनावनस् लगयो। विय तिथिय वनावनस् लगयो मन-मज़्लिस् मज्ञ करय् हो-हो ॥

गोपालबालकान् सह-कृत्वा (तव) संचारस्य उपहारीभवेयं-तव मनोरूपशकटस्य मर्था० ॥

वंशकश्रब्दस्य प्रचारणस्य उपहारीभवयं-तव
गोपस्त्रियः (तत् )श्रावणस्य उपहारीभवेयं-तव।
(तासां ) ईश्वरभक्तेः उपचयकरणस्य उपहारीभवेयं-तव
मनोरूपशकटस्य मध्ये०॥

गोपालगृह्मेषु मनसः संमेलनस्य उपहारीभवेयं-तव

(तत्र गोपीनां) त्र्रमुकरणस्य उपहासकर्णस्य उपहारीभवेयं-तव।

रासक्रीडार्थमण्डल-संपादनस्य उपहारीभवेयं-तव

मनोह्रपत्रकटस्य मर्थ्य०॥ १३९०॥

इन्द्रस्य क्रोधविनष्टीकरणस्य उपहारीभवेयं-तव निरन्तरतया वर्षणिनपातनस्य उपहारीभवेयं-तवं। गोकुलवास्तव्यानां लोकानां पालनस्य उपहारीभवेयं-तव मनोकप्रकाटस्य मध्ये०॥

गोवर्धनपर्वतस्य धारणलीलायां उपद्वारीभवयं-तव तस्य-पर्वतस्य कितृष्ठाङ्गुल्यां ग्रारोपणे उपद्वारीभवयं-तव। राज्ञसानां देत्यानां च मारणलीलायां उपद्वारीभवेयं-तव

मनोकपशकटस्य मध्ये०॥

गोपबालकानां गूढं निधापने उपहारीभवेयं-तव

वत्तानां चौर्येण नायने (ब्रह्मणो द्वारा) उपहारीभवेयं-तव।

(प्रतिक्षेण) पुनरिप (तेषां वत्तबालकानां) तादृशानां समुद्भावने उपहारीभवेयं-तव

मनोरूपशकटस मध्ये ।।

ब्रह्मा मन्दकावनस् लगयो गृचि गंडिष् वद्नावनस् लगयो। कृष्ण-गीय् ग्यवनावनस् जगयो मन-मज़िलस् मज़् करय् हो-हो॥ यशोदा पत-लारनस् लगयो यंक्राविष् प्रारनस् लगयो । गंडनस् कल दारनस् लगयो मन-मज़्रिस् मज़् करय् हो-हो ॥ १३८५॥ श्रांगन्कि कुलि चावनस् लगयो देवता बनावनस् खगयो। श्राकांश्रि वुफनावनस् लगयो मन-मज़ु लिस् मज् कर्य हो-हो ॥ श्रकूर् ग्वत दावनस् लगयो पाञ्जि-मंज्ञि तन् नावनस् लगयो । श्रास् वृक्नावनस् लगयो मन-मज़्लिस् मज् कर्य् हो-हो ॥ कंसान्तक कूद-निश् श्रमयो पंपोग-पादन् मीठि दिमयो। न्यथ् चोनु च्रनाम्थ् चमयो मन-मज़िलस् मज़् करय् हो-हो॥ कृषा त्रीसू सुच्रावनस् लगयो विष्ण विश्वक्ष दावनस् लगयो।

ब्रह्मणः लज्जापने उपहारीभवेयं-तव

ग्रञ्जलिं बद्ध्या (प्रकोष्ठद्वयं संबद्ध्य) (तस्य) रोदनविधापने उपहारी-भवेयं-तव।

परमेशात्मकृष्णकीर्तिस्तुतेः (तद्वद्वारा) गापने उपहारीभवेयं-तव मनोकपशकदस्य मधी०॥

यश्रोदायाः ऋनुधावने उपहारीभवयं-तव

(तां) म्रान्तां-विधाय प्रतीत्ताखे उपहारीभवयं-तव।

(तया) ग्रिंचित्वा (स्थापनार्ष) शिरमः (तद्गृन्यनार्ष) धारणे (नम्रीकरणे) उपदारीभवेयं-तव मनोक्ष्पशकटस्य मध्ये०॥ १३९५॥

त्र्राजिरस्थानीययोः वृत्तयोः पातने उपहारीभवेयं-तव देवस्वरूपौ (तौ) संपादने उपहारीभवेयं-तव।

श्राकाशमार्गेण उड्डापने (तयोः) उपचारीभवयं-तव मनोरूपशकटस्य मधी०॥

म्राक्रूरस्य निमञ्जन-दापने उपहारीभवयं-तव जलमध्ये तनोः सापने उपहारीभवेयं-तव।

(तत्र) त्राश्चर्यस्य प्रदर्शने (तस्य) उपहारीभवेयं-तव सनोक्ष्पणकटस्य सध्ये०॥

हे-संसान्तक क्रोधात् शान्तो-भवेयं-तव-नाम पद्मपादयोः चुम्बनानि दद्यां-तव-नाम ।

नित्यं तव चरणनिर्णेजनजलामृतं पित्रेयं-तव-नाम मनोरूपशकटस्य मधी०॥

हे-कृष्ण (ग्रन्यकृत् च) मुखस्य उन्मोचने उपहारीभवेयं-तव हे-विष्णो विश्वरूपस्य (तन्मध्यतः) प्रदर्शने उपहारीभवेयं-तव ।

## यशोदा मं प्रावनस् लगयो मन-मज़िलस् मज़् करय् हो-हो ॥ ७ ८ ॥

79. THE AUTHOR TAKING AS HIS TEXT THE PARTING EMBRACE BETWEEN VIŅU AND ŚIVA, EXPLAINS THAT VIŅU AND ŚIVA ARE ONE.

विश्वभर् ह्यथ् विश्वेश्वर् लंग् पकाने ।

इसम् बेरि बेरि लेगिस् तुस्ती क्रकाने ॥१४००॥

पकान् निश्कल् कक्ष ह्यथ् द्राव् निर्मल् ।

क्रकान् श्रीसिस् लयौ-प्रंठि व्यस् त मादस् ॥

इरस् साँपन् इरि: केग्रव् बन्योव् ग्रिव् ।

श्रद्धैत-रूप नारायण् प्रखेटु गव् ॥ ७८ ॥

80. THE AUTHOR ADDRESSES PRAISES TO SIVA AND VIŞNU AS ONE.

भौ-सिख्दानन्दगन तोठ्

सत्य-देव सत्य-नारायण तोठ्॥ १४०३॥

ग्रम-दम तोठ् दम-दम श्रों तोठ्

सत्यंगंकि समागम तोठ्।

सत्य-एक्स सज्जन तोठ्

सत्य-देव सत्य-नारायण तोठ्॥

एक भनेक-मुख श्रकि चन तोठ्

ग्रिव-ग्रिकि-रूप दय जचन तोठ्।

चय-गुन-संखि चय-जोचन तोठ्

सत्य-देव सत्य-नारायण तोठ्॥ १४०५॥

(तेन) यश्रोदायाः जन्मादने (मोह्तिधाने) उपचारीभवेयं-तव मनोक्पशकटस्य मध्ये०॥ १८॥

श्रद्धे शिवं कला विष्णोर्याचावर्णनसुखेन तदैकां निरूपयति ॥ ৩८ ॥ विश्वस्मरः (विष्णु) (श्रद्धे) एडीला विश्वेषरं(श्रीशिवं) प्रवृत्तः परिक्रसि-तुस्।

वस्त्राग्रभागान् (०भागेषु) त्रापूर्य त्रापूर्य (पूर्णीकृतानि) लग्नास्तेषु (सर्वे लोकाः) तुलसीदलानि प्रतिप्रुम् ॥ ९४०० ॥

संचरन् (परिक्रासन्) (सः) निष्कलात्मा त्र्रङ्के ग्रहीत्वा निष्कृान्तः निर्मेला-त्मानम्।

प्रतिपन्तः त्रासंस्तस्य (लोकाः) सद्मपटलोर्ध्वभागेभ्यः विल्लपत्रास्यि मादलीनामपार्वतीयौषधीम् च॥ इरस्य संपन्नः हरिः केशवः संपन्नः श्रिवः\*।

(तत्र) त्रद्वैतक्षेण नारायणः प्रत्यत्तः संपन्नः ।। ७९॥

## श्रिवादैतक्ष्पेण नारायणं संबोधनस्तत्या स्तौति ॥ ८०॥

हं-प्रणववाच्य सत्यज्ञानानन्दधनरूप तुष्य हे-सत्यदेव सत्यनारायण्य तुष्य ॥ १४०३ ॥ श्रमदमान्मन् तुष्य प्रतिश्वासं प्रणवान्तर्यामिन् तुष्य सत्यज्ञस्य समागमात्मन् तुष्य । सत्युक्षाणामपि सञ्जनरूप तुष्य हं-सत्यप्रकाशात्मन्० ॥ रक-त्र्यनेकभूत रकस्मिद्गेव त्तये (श्रीग्रं) तुष्य श्रिवशक्तिरूपेण विभिद्ग-लत्तयेन तुष्य । गुणत्रयात्मन् तिलोचन तुष्य

हे-सत्यदेव० ॥ १४०५ ॥

एकक्पलं तथोः प्रादुर्भूतम् इति भावः ॥
 † ताहगङ्कषाङ्किनोरभिन्नतावस्त्रायाम् इति भावः ॥

निर्मन तोठ निरज्ञन तोठ् चैतन्य तोठ् च्यत्ति चेनन तोठ्। श्रिक पोश व्यन च्य सङ्ग् मन तोठ् सत्य-देव सत्य-नारायण तोठ्॥ के प्राव के प्राव को प्राव तोठ हे जिब हे जिब हे जिब तोठ्। गर्डासन दृश्वासन तोठ् सत्य-देव सत्य-नारायण तोठ्॥ न्यथ् चोनु वय् दर श्रीधर तोठ् ग्याम-खन्दर वस्नादर तोठ्। सहर्भन संकर्षण तोठ सत्य-देव सत्य-नारायण तोठ्॥ कांग्रीनाथ मझ तपोवन तोठ् दारका-नाथ बिन्द्राबन तोठ्। श्रयोधानाथ रामरादन तोठ् सत्य-देव सत्य-नारायण तोठ्॥ श्रमरनाथ श्रब-द्र्यन तोठ् श्चिन-नाथ ऋस्त-वर्शन तोठ्। विश्वनाथ कपाल-मोचन तोठ् सत्य-देव सत्य-नारायण तोठ्॥ १४१०॥ त्रन्यह-स्तिन् इन-वन तोठ् पासविन नैपासिक वन तोठ्।

हे-गुणातीत तुष्य निरञ्जन तुष्य

चैतन्यात्मन् तुष्य चित्तस्य चेतनात्मन् तुष्य ।

रकेन पुष्पेण व्यनपुष्यपत्रेण (विज्ञाचा च ) त्वमेव मध्ये मनसः तुष्य हे-सत्यदेव०॥

चे-नेशव चे-नेशव चे-नेशव तुष्य

हे कल्यागस्वरूप हे शिव हे शिव तुष्य।

हे-गम्डामन (विष्णो) हे-नृषभामन (श्रिव) तुष्य

स्-सत्यदेव०॥

नित्यं तव व्रतं धारयेयं हे-श्रीधर तुष्य हे-श्यामसुन्दर हे-भस्तधर तुष्य।

हे-सत्यदर्शन हे-संकर्षण तुष्य

हि-सत्यदेव०॥

हे-काशीनाय मध्ये तपोवनस्य तुष्य

न्ने-द्वारकाधीश वृन्दावने तुष्य।

हे-त्रयोधानाय रासाराधनचेत्रे तुष्य

न्ते-सत्यदेव०॥

हे-ग्रमरनाय शुभयुक्तदर्शन तुष्य

न्ने-शिवनाथ ग्रमृतवृष्टिद तुष्य।

हे-विश्वनाथ कपालमोचनचेत्रे तुष्य

हे-सत्यदेव०॥ १४१०॥

त्रमुग्रह्मविधानेन त्रकस्मात् तुष्य

चे-पालनाकर्तः नेपालदेशस्य वने तुष्य ।

वंस्व-रंक्ति वंस्त्र्-वन तोठ्

सत्य-देव सत्य-नारायण तोठ्॥

गरि-गरि चन-चन चन-चन तोठ्

श्राकाश्र पाताल हेरि ब्वन तोठ्।

पूरि पश्चिमि ब्वत्तर दिचन तोठ्

सत्य-देव सत्य-नारायण तोठ्॥

श्याम-क्ष्प तोठ् प्रवात-क्ष्प तोठ्

ख-प्रकाश-क्ष्प ज्योती-क्ष्प तोठ्।

कृष्णस् श्रिवराष्ट्र-इन्दि चन तोठ्

सत्य-देव सत्य-नारायण तोठ्॥ ६०॥

81. Praise of the antaryāmin nārāyaņa as one with siva.

नारायणो नारायणो

परमेश्वर पूरक-पूरनो ॥ १ ४ १ ४ ॥
श्वनःकरनन्-इंन्दि श्वाबासो

चैतन्य-ब्रह्मो चिदाकाशो ।

सांचौ-श्वरशो च्यण्-चेननो

नारायणो नारायणो ॥ १ ४ १ ५ ॥
जगण्-नाथो जनाईनो

हे निर्मल निश्कल निर्मिनो ।

निराकारो निरज़नो

नारायणो नारायणो ॥

हे-वस्त्ररहित (दिगम्बर) वंस्त्र्वनाख्यज्ञेत्रे तुष्य।

हे-सत्यदेव०॥

प्रतिनाडीकालं प्रतिचर्णं प्रत्यहं तुष्य

त्राकाचे पाताले ऊर्ध्व त्राधः तुष्य ।

पुरस्तात् पश्चात् उत्तरतः दत्तिणतः तुष्य

हे-सत्यदेव०॥

सायंकालात्मन् (ग्यामकपेति च) तुष्य प्रभातक्प (शुक्तशिव-कपेति च) तुष्य

चे-स्वप्रकाशकप ज्योतिःस्वकप तुष्य।

कृष्णाख्यस्य (सस) शिवरात्रगः दिवसे तुष्य

हे-सत्यदेव०॥ ८०॥

## भिवादैतक्ष्पेण साचाद्भृतसर्वान्तर्थामिनं नारायणं संबोधनस्तत्या स्तौति ॥ ८१॥

(दूरासंबोधनार्थानि सर्वाणि पदानि) नारायण-भोः नारायण-भोः

परमेश्वर त्र्राणिमादिसिद्धीनां-पूरण-भोः॥ १४१४॥

ग्रन्तःकरणानां (मनोबुद्धिचित्ताच्ड्काराणां) ग्राभासप्रकाशक-भोः

चैतन्यव्रस्वरूप-भोः चिदाकाशात्मन्-भोः।

षाचिभूतपुरुषात्मन्-भोः चितेश्व-चैतनात्मन्-भोः

नारायण-भोः नारायण-भोः॥ १४१५॥

जगतां-नाथ-भोः प्रार्थितपद-भोः

हे निर्मल निष्कल निर्मुण-भोः।

निराकार-भोः निरञ्जन-भोः

नारायण-भोः०॥

वीदान्तन् गयवि-मति गोविन्दो पान् च्यय् वन्दयो माधत सुकुन्दो । सुइ-मद् गालवनि मधुसूद्नो नारायणो नारायणो ॥ ज्ञान कि विज्ञान-दान कि दानो योगिकि योगो प्रानिक प्रानो । सायाय-इंन्दु श्रम्य चानि जाननो नारायणो नारायणो ॥ बंख्नु-इंज़ू सीता ब्वंज़ू-इन्दि वनो काडान् स्रंत्य हाथ् सत्तू-मनो । राम-त्रात्म जान् सन लच्छाणी नारायणो नारायणो ॥ त्रंत:-त्रयोधाय-मझ् राथ् दानो बावुकु भरं यु कुय् पूज़नो । स्त्य चाय अदाय गत्रमनो नारायणो नारायणो ॥ १४२०॥ श्वद्-वासनाय-हन्दु विभीषणो करवुनु पान् ऋय् पथ् अर्पनो । राघव रघुनाथ रघुनन्दनो नारायणो नारायणो ॥ द्यानुक् इनूमान् तन-मनो नाव् चोन् इदयस् कुय् लेखनो ।

वेदान्तशासनैः संगीतकीर्तं वागधीयर-भोः

स्वात्मानं त्वय्येव उपहारीकुर्या-ते लक्सीनाय मोत्तपद-भोः।

मोच्छ-यदं नाशनशील मधुसूदन-भोः

नारायख-भोः०॥

चानस विचानस धानस धीयहप-भोः

योगस्य योग( प्राप्य )कप-भोः प्रारास्य प्राराहप-भोः ।

ग्रविद्यायाः नाग्रः तव ज्ञानेन-भोः

नारायग-भोः०॥

भक्तिरूपा सीता बुद्धगत्मनि वने-भोः

श्रन्विष्यन्ती सह कृत्वा सत्त्वात्मगुर्ण-भोः।

रामात्मानमात्मस्वरूपं जानीहि है-मनोरूप लह्मण-भोः

नारायण-भोः ।।

(यं) ग्रन्तः करण रूपायोध्यायां रात्रौ दिवसे(च)-भोः

भावनात्मा भरतः ग्रस्ति पूजयन्-भोः।

सह धृत्वा ग्रह्वात्मकं ग्रनुव्नं-भोः

नारायख-भोः ।। १४२०॥

शुद्धवासनात्मकः विभीषणः-भोः

कुर्वन् स्वात्मानं (नः) त्वामेव प्रति समर्पणं-भोः।

हे-रघुकुलोज्जव रघुनाथ रघुनन्दन-भोः

नारायण-भोः ।।

धानरूपः इनूमान् तन्वा-मनसा( च )-भोः

नाम खदीगं इदये त्रस्ति लिखन्-भोः।

तमि-स्ंत्य् सुइ-लंका जासनो नारायणो नारायणो ॥ गोपीनाथो जसोदानंदो गोर्थन् स्त्र्यं बुगुष् त्रानंदो । वनु दिथ् ननु गोख् बिन्द्रावनो नारायणो नारायणो ॥ परं-ब्रह्मी परमानन्दी बत्यन् इविथ् च्रनार्बिन्दो । ज्यंनु त मरंनु ख़्यंनु चानि ज्यनो नारायणो नारायणो ॥ देहान्दकारिक मोह-दारनो राचस-प्रकृष्-हन्दि मार्नो । खयं-मोच् किय् कंस-रावणो नारायको नारायको ॥ १४२५॥ निर्गं ख्-पाठि निरन्तर् मनो त्रानन्द-त्रमृष् चाव् च्यय्-गनो । श्रज्या-जप-यज्ञ ज़फ् ज़पनो नारायणो नारायणो ॥ निमेश उन्मेश प्रथ् चन-चनो सन्वख् रोज्तम् सनातनो । निर्च-इझ रेचू प्रत्यू यनो नारायणो नारायणो ॥

नेनैव (सामर्थ्यन) मोहात्मलङ्कापुरीं राहयन्-भोः

नारायख-भोः ।।

हं-गोपीनाय यशोदानन्दन-भोः

गोपालैः सह भुक्तस्त्वया त्रानन्दः-भोः।

मार्गेर्गं-कृत्वा प्रत्यत्तः भूतस्त्वं वृन्टावने-भोः

नारायग-भोः ।।

हे-परंब्रह्म-भोः परमानन्दस्वरूप-भोः

सक्तानां प्रदर्शिते-त्वया स्वचरणारविन्दे-भीः।

जन्म पुनः मरणं क्रिनीभूतं (श्रपगतं) तव जन्मना (श्रवतारेख)-भोः नारायण-भोः०॥

देशान्यकारात्मानं मोश्चं-धारणश्रीलौ-भोः

रात्तसीभूत-प्रकृत्या (तयोः) मारस्प्रशील-भोः।

(ततः) स्वयं-मुक्तीभूतौ स्तस्तौ संसरावखाख्यौ-भोः नारायख-भोः०॥ १४२५॥

निर्गालप्रकारेण निरन्तरेण मनसा-भोः

ग्रानन्दामृतं पाययस्व चैतन्यद्यन-भोः।

त्र्रजपाजपयज्ञे (योगाभ्यामे ) हंसात्मजपस्य जपनश्रील-भोः नारायग्र-भोः ॥

निमेषे उन्मेषे प्रत्येकस्मिन् त्राये त्राये-भोः

संमुखः तिष्ठ-नाम-मे हे-सनातनस्वरूप-भोः।

निवृत्त्यात्मिकायाः वृत्तेः प्रवृत्तेः भिन्न-भोः नारायण-भोः०॥

यन् कालन्-इन्दि ह्यस-फेरनो तिम फर्न इन कुन् नेर्नो। शिवह्रप दुसु चोनु ऋर्-प्रदचनो नारायणो नारायणो ॥ मायाय मिलु-करनंकि तेलनो तेलन् तेलन् चानि सेलनो । दासन्-इन्दि रास् खेलनो नारायणो नारायणो ॥ देवन् लिप्ति चानिय् खानी पंचन् विथ् सग् मूलस् दिनो । यतरन् त्राया चानि तर्पनो नारायणो नारायणो ॥ १४३०॥ स्थावर-जंगम् कुख इन्-इनो देइ-दृष्टिय कर् व्यस्त्रंनो । क्रणास् रूप् हाव् विष्वर्पनो नारायणो नारायणो ॥ ८१॥

82. HIMĀLAYA PRAISES KŖŞŅA

कर् स्य पद्मपंत्रन् नेत्रन् मझ् वास् रास् खेलवं नि त्रथ-रट् च्ट्रम त्रथ-वास ॥ १४३२॥ सूर्यक्षप माया काह् चार्ज्य क्राया जिस माया-का भेट किसी-ने न पाया\*।

\* Hindi,

त्रयाणां कालानां (भूतादीनां जाग्रदादीनां वा) चेतनासंचारण-भोः तेन संचारेण त्रास्ति-न कुत्रापि निर्शमनम्-भोः।

श्चित्रदेषस्य संपूर्णे तव श्चर्धमेव-प्रदक्तिणविधानं-भोः\* नारायण-भोः०.॥

मायायाः संगविधानस्थापि विकासकारिन्-भोः विकास्य विकास्य तव संयोगसंभव-भोः ।

दासानां रासक्रीडायाः क्रीडन्-भोः नारायण्-भोः०॥

देवानां तृप्तिरिक्त तवैव ग्रदनेन-भोः

पत्त्राणां यथा सेकः मूलविषये दानेन-भोः।

पितृ्यां स्त्रधातृप्तिः तत्र तर्पयोन-भोः नारायग्य-भोः०॥ १४३०॥

स्यावरात्मजङ्गमात्मनोः ग्रमि प्रत्यंश्रं-भोः

देहात्मबुद्धेः कुरु विसर्जनं ( ग्रज्ञानं नाश्ययेति भावः )-भोः।

कृष्णस्य (मे) रूपं प्रदर्शय विष्वपर्यणं (धर्मदयानिमित्तं)-भोः नारायण-भोः ।। ८९॥

पूर्च जन्यभूतदेवानां प्रधानयजमानभूतं कृष्णं हिमालयः स्तौति ॥ ८१ ॥

कुर सस पद्मपत्तृक्षपाणां नेत्राणां सध्ये निवासस् रासलीलां क्रीडनशील इन्हां गृहाण भिन्धि सा हस्तसंयोगस्॥ १४३२॥ न्दे-सूर्यकप साया ऋस्ति तवैव क्वायाकपा

यस्याः सायायाः भेदः केनापि न प्राप्तः।

<sup>\*</sup> ते शिवरूपस्य मात्राताकमण्यपासनं संपूर्णसिडिप्रदं भवतीति भावः॥ † तन्त्राध्ये विकसति चेत्त्वत्यंयोगेनैव॥

पान कुख् मायाय मञ्ज् निर्माया वह्र माया देवकोक देखने श्राया ।

ब्रह्मा विष्णु रुद्र रन्द्र ग्रुकदेव व्यास् रास् खेबवंनि श्रय रठ् चृठ्म श्रय-वास्॥

राधा-कृष्ण रामा श्वामा

त्ररे नंद्जाला त्ररे निक्रतामा ।

ख्यख्ना केँ ह् च्यख्-ना श्रख् दामा गंज़्रावख्-ना म्यति सुदामा।

दिथ् त्रिकास् दख् म्य कास् व्यदास् छुस् व्यह् दास् रास् खेलविनि ऋष रठ् चृठ् स ऋष-वास्॥

यशोदा बीन बीन कल ख़य् वंद-ना कर्म-क्य धान-दानि दर्म-दद् मंद-ना।

हाल् चय् गुंद-ना चय् सूर्य् गिंद-ना चिष् बंदना देवकी-नंदना।

त्रासर् चानि त्रास् बज-वंसिय बास्

रास् खेलवं नि ऋष रठ् चठ्म ऋष-वास्॥ १४३५॥

चिज्ञगत्यासा बास-गोपासा

देवकी-नंदना दौन-दथासा।

इटि हुय् को सुब-मन् वन-माला श्रे नंद्लाला वे सरी-वाला ।

सास-व्यक्त त्रिय ष्ट्यय् पत मेलि-मेलि सास् रास् खेलवंनि अय रठ् च्ठ्म अय-वास्॥

<sup>\*</sup> Hindī.

म्बयं ग्रसि मायायाः मध्ये (वर्तमानोऽपि) निर्मायः तां मायां देवलोकः दर्शनार्थं ग्रागतः।

त्रस्रा विष्णुः स्ट्रः इन्द्रः शुक्रदेवः व्यासः रासलीलां क्रीडनशील०॥

र्ह-राधाऽभिज्ञकृष्ण है-राम है-प्याम भोः नन्दनन्दन भोः निष्काम।

भोच्यिस-न-किं किञ्चित् पास्यसि-न-किं एकं पानमात्रम् संकलयस्व-न-किं मार्माप सुदामकपम्।

दत्त्वा विकासं दुःखं में ग्रापनय व्यग्नः ग्रास्म ग्राहं दासः रासलीलां क्रीडनशील०॥

यशोदारूपा भूत्वा भूत्वा स्विश्यरः त्वयंव उपहारीकुर्या-न-किस् सत्कर्भरूपमन्यन्यां ध्यानात्ममन्यदण्डेन धर्मात्मदुरधं मण्णीयां-न-किस्।

स्वावस्यां त्वय्येव निवदयंयं-न-िकं त्वयैव सह क्रीडेयं-न-िकस् ग्रपहाय बन्धनानि हे-देवकीनन्दन ।

त्राश्या तव त्रागतो-ऽहं हे-व्रजवासिन् प्रकटीभव रास्तीलां क्रीडनशील०॥ १४३५॥

ह-त्रिजरात्मालक बाल-गोपाल हे-देवकीनन्दन दीनदयालो ।

क खे श्रस्ति-ते कौस्तुभमिषः वनमाला (च) भोः नन्दनन्दन वंशवादनशील।

षद्वस्त्रः स्त्रियः सन्ति-ते पश्चाद्धावन्त्यः परिमलियत्वा भस्तरं सुम् रास्त्रीलां क्रीडनश्रील०॥

श्रक्त चात्तसंय मानिस् मञ् गन् सथ् कर् सत्यभामा मन् क्काण्। राधा प्रान् म्यानि पानस-कुन् अन् वृंजू गोपियन् तन् हाव् सनवख् नन्। चन-चन छान म त्रास् ऋष् श्वास् व्यथ।स् रास् खेलवं नि श्रथ रठ चठ्म श्रथ-वास्॥ खखियन् खब् दिथ् दखियुन् दख् कास् तन्-खब् मन्-खब् दिथ् सन्वब् श्राम्। ग्रुराह् कलाय संस्तु चोनु श्रावास् ग्रुराह् सिंगार पूरिष व्यक्तास्। गुराह् कुख न्ह् ह्यथ् निय ग्रराह् सास् रास् खेलविन अथ रठ् चठ्म अथ-वास्॥ गोपौनाथ ऋय् पत पत लार-ना सुरली-ग्रब्द न्यूथ् मन् कन् दार-ना। गक्खय छान ऋकि चन पान् मार-ना श्यामस् ताम् उथय् श्याम- ह्रीप पार-ना । काम-दीन ह्यथ थिख्-न त बन वन्-वास् रास् खेलविन श्रथ रठ् ज्ठ्म श्रथ-वास्॥ पोश्रनुल-संन्द पाठि लोल त्रोल येर-ना वन वन क्षणा-गीथ् वनवनि फोर-ना। पीताम्बरिकथ् वंस्त्र् पैर-ना वृन्दावनिक वन-किहि नेर-ना

ग्रच्युत-भोः चित्तस्य-स्व मम मध्ये घनीभव सत्तां कर सत्यभागात्मिकां मनश्च रुक्तिस्वीम् ।

राधात्मकाः प्राणाः मदीयाः स्व-सांनिध्यं (तान्) त्रानय वृत्तर्गात्मकानां गोपीनां वपुः प्रदर्शय संमुखः प्रकटीभवः।

प्रतित्तर्णं भिद्गः मा भव एकस्मिन् श्वासे उच्छुासे (च)
रासलीलां क्रीडनशील०॥

सुखितेभ्यः सुखं दत्त्वा (ग्राधिकीन) दुःखितानां दुःखं ग्रापनय तनु(ग्ररीर)-सुखं मनःसुखं दत्त्वा संमुखः भव ।

घोडग्रभिः कलाभिः युक्तः तव ग्राभासः

षोडग्र शृङ्गारान् (विलासान्) धृत्वा वंशः।

बालक-मात्रं ग्रिष त्वं धृत्वा स्त्रीणां घोडण सहस्त्रम् रामलीलां क्रीडनणील०॥

हे-गोपीनाय तवैव पश्चात् पश्चात् ग्रनुसरेयं-न-किम्

(येन) वंश्रश्रव्दमात्रेण नीतं-त्वया मनः कर्णै ध्रियां-न-किम्।

भवेः-यदि विभिन्नः एकस्मिन् त्तर्थे स्वात्मानं हन्यां-न-किम् सायंकालं यावत् त्वामेव हे-प्यामसुन्दर प्रतीत्तय-न-किम्।

कामदुघा-धेनूः गृहौत्वा (सह) ग्रागमिष्यसि-चेन्न तर्हि भविष्यामि वानप्रस्थः रासलीलां क्रीडनशील०॥

कोरकपत्तिणः प्रकारेण रागात्मकं कुलायं संतनुयां-न-किस् वने वने कृष्णगीतिं संगातुं संचरेयं-न-किस्।

पीतरागर्ज्ञितानि वस्ताणि वसित्वालंकुर्या ( -स्ववपुः )-न-किम् वृन्टावनस्य वनसभात् निर्भन्क्वेयं-न-किम् । हिमाल हुस् ब्बह् दास् ह्यथ् सुभीर् केलास्
रास् खेलवं नि श्रथ रठ् च्ठ्म श्रथ-वास् ॥ १४४०॥
श्रिक नर्थ रक्यण् त बिय नर्थ राधा
श्रथ-वास् करिथ् छ्य् कर्म्य प्रसादा ।
वैँसरी-वायवं नि लायोय् नादा
होविथ् पादा गाल् व्यपादा ।
कष्णस् प्रत्यख् बास् श्रास्-पास् श्रास्
रास् खेलवं नि श्रथ रठ् च्ठ्म श्रथ-वास् ॥ ८१॥

 THE WOMEN-FOLK DANCE THE RASA DANCE AS GUPIS, AND PRAISE Kṛṣṇa.

संमिति करव् श्रथव्-वास्
पितव् रास् गिन्दने ॥ १४४२॥
श-च्यं साँपं ज्ञ कुर्ज्य राष्
गोपौनाथ् नचिन लंगु ।
वहर् दृह् गव्त पहर् मास्
पितव् रास् गिन्दने ॥
दृष्य दृष्ट कुह् गनौमथ् ।
सासस् व्यास् करव् सास्
पितव् रास् गिन्दने ॥
सासस् व्यास् करव् सास्
पितव् रास् गिन्दने ॥
शुर्यन् बाचन् लिव-किन संविध्
विक्-तल चित्र्य नेरव्-ना ।

हिमालयः ग्रस्मि ग्रहं दासः सहकृत्वा मुमेमं कैलामं ( च ) रासलीलां क्रीडनशील०॥ १४४०॥

रकेन बाहुना मिकाणीं तु श्रपरेण बाहुना राधाम् पाणिग्रहणं कृत्वा स्तस्ते, कुम मे प्रसादमात्रम्।

वंश्रवादनशील दास्यामस्ते त्राह्वानम् प्रदर्श्य पादमात्रं नाश्रय दुःखम् ।

कृष्णाख्यस्य (मम) प्रत्यत्तं भाषस्य श्रमितः-समीपे भव रामलीलां क्रीडनश्रील०॥ ८२॥

जन्यस्तियः ससेत्य गोष्यनुरूपेण रासकौडासिव कुर्वन्यः कृष्णसुपलच्य गायन्ति ॥ ८३ ॥

संगच्छध्यं करिष्यामः (च) पाणिग्रहणं-परस्परम् ग्रागच्छत रासलीलां क्रीडियतुम्॥ १४४२॥

घरणासाः संपन्ना एकैव रात्रिः

( यदा ) गोपीनाथः नर्तितुं प्रवृत्तः ।

वर्षकालः दिनमात्रः संपन्नः पुनः प्रहरमात्रः मासः

ग्रागच्छत०॥

ग्रस्थाः स्वबाल्यावस्थायाः दास्यामः उपभोगमात्रम् ईदृशः दिवसः ग्रस्ति ग्रन्यदा-दुर्लभः।

सत्त्वस्य युगकालस्य\* करिष्यामः भस्म ग्रागच्छत् ॥

त्रप्रत्यानि कुटुम्बजनान् प्रान्तेषु श्रायित्वा वचस्यलात् परित्यव्य निर्गमिष्यामो-न-किं (त्रर्थतो निर्गमि-ष्यामः)।

<sup>\*</sup> उपलचणाज्जन्मार्जितपुष्यपापादिकर्मणाम् ।

स्त्य स्त्य हाथ् यञ पक् मान्य माम् पिकव्रास् गिन्दने ॥ १ 8 8 ५ ॥ वनिव्कस् कुव कृष्णुनु को ल ' जुबुकु जुबय् त किस काइ चोलु। निववुनु मन् दिववुनु विकास् पिकव् रास् गिन्दने ॥ वह्य कित सोन् हिन् बन्योव हाल् श्रद कति ज़न्दून् विहि नंद्लाल्। नीरिव्-ना पूरिष् व्यक्तास् पिकव्रास् गिन्दने ॥ श्रीस कमि बापघ् करव् त्याग् त्रस्य गिक् त्रासुन् कृष्ण-राग्। सुय् गव् तफ् ज़फ् योग् श्रयास् पिकव् रास् गिन्दने ॥ कथ साञ महामन्थ्र् जान् बुकुन सोन मान वनम् द्यान्। खानु चानु सोन् गव् बंडु व्यपवास् पिकव् रास् गिन्दने ॥ बर् दार्थ बक्क चाविष् नेरव् वध् लंबू त मसान-वथ् फरव्। दय-लोल-रंसु काह् लयि अतलास् पिकव्रास् गिन्दने ॥ १ ४ ५ ० ॥ सह सह धृत्वा भगिनी पितृस्वसारं मातरं मातृस्वसारम् ग्रागच्छत०॥ १४४५॥

कथयत कस्य ग्रस्ति-वः कृष्णस्य प्रेम

जीवस्य (प्राणात्मकस्य) (यदि) जीवातम्। (ग्रस्ति) च केन किंसोटम्।

(योऽस्ति) ग्रपहरन् मनांसि ददन् विकासम्

ग्रागच्छत०॥

युष्पाभिः क्व-नाम ग्रमाभिः समानं संभूतं-युष्पाभिः ग्रवस्थानं तर्ष्टि कुत्र चास्यय-तं यूयं नन्दनन्दनम् ।

निर्गिमिष्यय-न-किं त्राभूष्य विलासवेशस् त्रागच्छत्तव ॥

वयं कस्य कृते करिष्यामः त्यागम्

त्र्यसाकं इष्टुः भिष्ठतव्यः श्रीकृष्णरागः।

स-एव ग्रस्ति तपः जपः योगः ग्रभ्यासः

ग्रागच्छत०॥

क्याः ग्रासाकीनाः महामन्त्राणि जानीहि दर्शनं ग्रसाकं मनस्त्र उत्तम-धानम्।

भोजनं पानं ग्रस्माकं ग्रस्ति महत् उपवासव्रततुन्यं ग्रागच्छत०॥

महाद्वाराणि पत्तद्वाराणि चुिल्लपार्श्वभागान् (च) त्यक्का निर्गमिष्यामः मार्गः लच्यः जन्मत्तवत् च संचिरिष्यामः।

र्इसर(कृष्ण) प्रीत्या-रहितं किं मूल्यपुतं-भवेत् कौशेयवस्त्रम् ग्रागच्छत्तव ॥ १४५० ॥

कथ गय न्यंगिक्य श्रय रूज़िय् कन् किन तस् विन् के ह् बूजिए। संकल्पन्-इन्दु के र् संन्यास् पिकव् रास् गिन्दने ॥ द्थि हर्म कं र चय् ग्रूकन् कति बनि मझ् ल्कालूकन्। दक्वज्ञ श्रक्रक् वैकुण्ड-वास् पिकव् रास् गिन्दने ॥ द्यस् ह्यथ् गव् सुरली वायन् दिवं चून् त गन्दर्व-कन्यायन्। थिम गरि रोज़ तिम गय व्यदास् पकिव् रास् गिन्दने ॥ खवेशू वश् करू नचनन् गश् गोस् पुश् घोस् वचनन्। वुकि वुकि विगिज़ गय वन्वास् पिकव् रास् गिन्दने ॥ रागन् खरन् साँगन् खर् जीनि नाग् श्राय् वेहोश् बोक्ति वौन्। गम् वम् कुइ कासन् वम्-ज़ीर तास् पिकव्रास् गिन्दने ॥ १ ४ ५ ५ ॥ तपीयर् त्राय् स्त्य ह्यय् वाल् मझ् अकडारस् मारान् ताख्

कयाः गताः निगरणभावं हस्ताः निरोधम् कर्णै स्तो-न तं विना किञ्चित् प्रवणयक्ती । सर्वधंकस्थानां कृतो-ऽक्षाभिः क्षंन्यानः

ग्रागच्छत०॥

र्इट्गिन हर्षण कृतः (ग्रस्माकं) नागः ग्रोकानास् कुत्र संभवेत् मधी लोकालोकपर्वतानास्\*।

इच्छन्त्यः ( सन्ति ) दिव्यस्त्रियः वैक्कुख्वामं ( ईदृश्रम् )† श्रागच्छत० ॥

चैतन्यानि गृहीत्वा गतो (ऽयं) वंशों वादयन् देवीनां च गत्थर्वाणां-कन्यानां (च)।

याः गृहे स्थिताः ताः संपन्नाः व्याकुलाः ग्रागच्छत्त०॥

रुर्वश्री (ग्राप्सराः) वशे कृता नर्तनेन (तस्रास्मसंबन्धिना वा)

सूक्षी ग्राग्राता-तस्याः ग्रपूर्णत्वं समापतितं-तस्याः गौतिवचनानास्।

(तत्) दृष्टा दृष्टा वनदेवाः संपन्नाः वानप्रस्थाः

श्रागच्छत०॥

रागेण स्वरेण वेश्रमामग्रा सप्तस्वराः जिताः

नागाः त्रागताः नष्टचेष्टाः श्रोतुं वंश्रीस् ।

मनस्तापान् वाद्यविशेषः श्रस्ति श्रपाकुर्वन् वाद्यविशेषः वाद्यविशेषः

श्रामच्छ्त० ॥ १४५५ ॥

तपस्त्रिनः ग्रागताः सह धृत्वा ग्राग्नितगिरिप्रस्थान् सध्ये नाटगगारस्य ग्राष्ट्रन्तः तालान् ।

<sup>\*</sup> अर्वस्त्रिञ्चगति इंट्रम्पर्यसंभवो नास्तीति भावः ।

<sup>†</sup> नासामितदुर्जभिमिति भावः ॥

हिमाल् सुमीर् ह्यथ् केलास् पिकव् रास् गिन्दने ॥ सनकाद्यख् सत-ऋषि लूकपाल् बिय यिम् किइ व्यलिङ्ग मायाजाल्। गुलि गणिड गणिड किस् प्रिकान् इतिहास् पिकव रास गिन्दने॥ काया दरिष् कुइ मायातीष् यूगुकु हुइ स्त्रीत यूगुकु हुइ होय। बूगिय कुइ निर्मल्त निरावास् . पिकव् रास् गिन्दने ॥ तन्-खख् मन्-खख् ह्यथ् मज्-बाग् खिखयन् स्त्यं क्यं ग्यवान् रास्। रासिय स्त्य हाथ् दासिय दास् पिकव्रास् गिन्दने ॥ त्रपीरि नादा इ यपीरि वादा इ च्रपीर् राधा-कृष्ण् हुय्। प्रथ्-कैंसि स्तिन् करिष् अथ-वास् पिकव्रास् गिन्दने ॥ १४६०॥ यशोदा-माता गुरुस् छाइ् मंदन् नंद-गोप-नंदुन् गिंदन् इस्। ददस्त यज्ञ इस् करान् यास पिकव् रास् गिन्दने॥

हिमालयः सुमेहं सह गृहीत्वा कैलामं (च)
ग्रागच्छत०॥

सनकादयः सप्त-ऋषयः लोकपालाञ्च

पुनः ये ( च ) सन्ति कृतोल्लङ्गनाः मायाजालस्य ।

हस्तौ बदुष्वा बदुष्वा (बद्घाञ्जलयः ) सन्ति-ग्रस्य (ग्रीकृष्णस्य ) गृच्छन्तः इतिहासान् (पुराठ्तानि ) ग्रागच्छतः ॥

कायं ( भरीरं ) घृत्वा ( ग्रापि ) त्रस्ति मायातीतः

योगस्य त्रास्ति ( त्र्रयं ) ईश्वरः पुनः भोगस्य त्रास्ति कारणमात्रम् ।

भक्कापि (भोगान्) ग्रस्ति निर्लेषः निराभासः च ग्रागच्छत् ॥

तन्वाः-सुखं मनमः-सुखं (च) गृहीत्वा (धृत्वा) मध्यभागे सुखितैः सह ग्रस्ति गायन् गमलीलाम् ।

रासाभिज्ञानवतः सह धृत्वा दासीः दासान् (च) ग्रागच्छत् ।।

पारभागात् नादः ग्रवारभागात् ग्राह्मानवाक् परित-स्व राधायुक्तकृष्णः ग्रस्ति ।

प्रत्येकया-गोप्या सच कृत्वा पाणिग्रच्यम् श्रागच्छत्तव ॥ १४६० ॥

यशोदा-साता तक्रं ग्रस्ति सम्रती

नन्दगोपनन्दनः क्रीडन् ग्रस्ति-तस्याः।

दुग्धस्य नवनीतस्य च त्रास्ति-तस्याः कुर्वन् ग्रासम् ग्रागच्छत्।

श्रथ क्स क्य-मझ न्यवर् कडन् च्ित मिझि प्रयम् वडन् कुस्। खग्-यिववुनु चस् करान् चास् पिकव् रास् गिन्दने ॥ कज़न् यंज् गय पत्तन् पोज़ु नच्न् छुइ मझ् नारद् खसोञ् । भीन जन् सुइ गंजु त चंजु तल्यास् पिकव्रास् गिन्दने॥ मित्रिष् गव् गुपनन् गास-खानु वक्त्त ग्रुर्यन् मंठु दाम्-दिनु । सीमावस् हिहु सपनु अल्मास् पिकव् रास् गिन्दने ॥ रातस् द्वह् गव् त वहरस् राष् श्वामस् वुक्ति श्राव् प्रवाथ्। पानय् साँपेनु कालस् ग्रास् पिकव रास् गिन्दने ॥ १ ४ ६ ५ ॥ युस् श्रस्य मझ् को चन् प्रारन् तस् पत जारन् किय् कारन्। बह्या रहर् दन्र् वास् पिकव् रास् गिन्दने ॥ त्रस मझिम्यन्-इन्दु हुस् बहु पास् करनावव् श्रीस ग्रुराह् सास्।

इस्तं ग्रस्ति-तस्याः सन्यनीसधात् बहिः निष्कासयन् कुधः सधी-स्व प्रेम वर्धमानं ग्रस्ति-तस्याः । प्रणयकोपपूर्वकं ग्रस्ति-सा-तस्य कुर्वती भर्त्तनम् ग्रागाच्छत् ॥

श्रिलानां नवनीतता ( श्रितिकोमलता ) संपन्ना महाशिलानां जलत्वम् ( यदा ) नृत्यन् श्रीक्त मध्ये नारदर्षिः यतौन्द्रः ।

हिमराशिः इव मोहः नष्टः ग्रपगतं च चित्तभयम् ग्रागच्छत् ॥

विस्मृतिं गतं गवादिपशूनां तृख-खादनम्
वतानां स्तनन्धयानां च विस्मृतं स्तन्धपानम् ।
पारतस्य सदृत्तः संपन्नः वज्रमणिः

ग्रागच्छत् ।।

रात्रिकालस्य दिवसः संपन्नः ( त्रातिप्रकाश्यमत्त्वात् ) वर्षकालस्य च रात्रि-सात्रकालः

सायंकालं (प्यामसुन्दरं च) द्रष्टुं समागतः प्रभातकालः (प्रीमहा-देवश्व)।

स्वयमेव संपद्गः कालस्य (महाकालस्य) ग्रासः

त्रागच्छत् ।। १४६५॥

यः श्रस्माकं मध्ये श्रत्यपदवीनां प्रतीत्तमाणः (भवति) तं पश्चात् श्रनुधावन्तः सन्ति ब्रह्मादिकारणदेवाः ।

ब्रच्या मृद्रः इन्द्रः व्यासः (ग्रादयः)

ग्रागच्छत०॥

ग्रमाकं मध्यवर्तिनीनां ग्रस्ति-ग्रस्य महत् गौरवस् कारिययामः वयं घोडशसहस्रसंख्याकाः।

## क्रव्ण्स्त श्रीक्रव्यास् श्रथ-वास् पकिव्रास्गिन्दने॥ ८३॥

84. A METAPHORICAL PRAYER TO KBSNA UNDER THE FORM OF A SONG SUNG AT THE RĀSA DANCE.\*

ग्याम-खन्दर यह्त ॰ खन्दर् च्याय वथर्य् सन अथु- ॰ राय को-को ॥ १४६८॥ प्रान-पवन-स्तिन् • सुच्रन श्राय नव्दार् देइ-दार- • काय लो-लो। ष्ट्रंचू गोपिय चय् • वुक्रने द्राय वथरय् सन सथु- ० राय लो-लो ॥ बाल रठ् नालमित ॰ स्रंत्य पालनाय साञ बंखंतू-इझ कु- • ज़ाय लो-लो। निश्काम खद् कर् • मन-कामनाय वथर्य मन मथु- ॰ राय लो-लो ॥ १४००॥ टोबोख गज़ेन्द्रस • कथ् विद्याय श्रायरिस् कथ् अ- • इाय लो-लो। किम श्रीचि खग साँप- । चुख गवराय वथरय् मन मथु- ० राय लो-लो ॥ केवल् बंखं चू-इंन्दु • कर्म्य व्यपाय सूत्य पननि प्रयम त • माय लो-लो। वासुदेव वास् कर्म्य • मज्ज्वासनाय वथरय मन मथ्- ॰ राय लो-लो ॥

<sup>\*</sup> In each line of this song, the passage beginning with the mark • should be read twice.

कृष्णाखाम्य ग्रीकृष्णस्य च इस्तमंयोगस् ग्रागच्छत्त०॥८३॥

# श्रय षडाधारेश्वरसृतं श्रीक्षणं ससुपत्तच्चैव रासतीतावाग्मिरेव गायति ॥ ८ ८ ॥

ह-ग्याससुन्दर समुपविश-नाम मनोहरायां भूमौ

ग्रास्तरिष्यामि (ग्रामनपटान्) मनोरूपायां मधुरायां नाम ॥ १४६८ ॥

प्राणवायुना-कारणेन उद्घाटितानि संपन्नानि

नव द्वाराणि ( शारीरिकाणि ) देखात्मद्वारकायाः नाम ।

वृत्त्यात्मकाः गोष्यः त्वामेव द्रष्टुं निर्गताः

त्रास्तिरिष्यामि०॥

हं-बाल ( शुद्धचैतन्य ) ग्रहाण त्रालिङ्गनेन सह पोलनार्थम् त्रास्माकीनां भक्त्यात्मिकां कुळां नाम ।

हि-निष्काम सिद्धां कुरु मनसः-कामनाम् ग्रास्तरिष्यामि०॥ १४७०॥

तृष्टो-भूतस्त्वं गजेन्द्रस्य कस्याः विद्यायाः

श्वरस्य (गुच्च ) कस्याः श्रद्धायाः नाम ।

केन शोचेन संतुष्टः संपन्नस्त्वं श्रवयाः\*

ग्रास्तरिष्यामिः ।।

केवलायाः भक्तः (त्वदीयायाः) कुम मम उपायम् कारणेन स्वकीयेन प्रेम्णा श्रनुरागेण च नाम।

हे-वासुदेव निवासं कुरू मम मध्ये वासनायाः ग्रास्तरिष्यामि०॥

<sup>\*</sup> खाळाथानुप्रदप्रार्थनपूर्वकमतिद्यालुतास्त्रचनार्थमिद्म्॥

राज़-दारस् चा- • निस् विचाय श्रीन् कर्म-हीन् ॰ श्राय लो-लो। चार कर्म्य त्रार-क्चा ॰ खगीलाय वथरय मन मथु- ॰ राय जो-लो ॥ सुदाम् जानियू • कर् म्य व्यपाय वनुमत् कुम् ज्ये- ॰ प्रठाय लो-लो । क्रूचरय म्योन् प्राक्ति स्रत्य प्रताय वथरय् मृत्रभु- ० राय खो-खो ॥ बान-रंस्तु द्रामतुं । कुस् गदाय वूंच्मत् दैव-संप- ० ताय को-को। विचुकस् स्य चाव् राज् - ॰ इंसुनु साय वयरय् मन मधुं- ॰ राय लो-लो ॥ १ 8 ० ५ ॥ फल-दायक चानि • खल-किनि श्राय त्रनुग्रह् म्य तोल् ह्रि ० नाय लो-लो। ववसत् केंच् ति इस् न • कर्म-बूमिकाय वथरय् मन् मथु- ॰ राय लो-लो ॥ श्रज्राव् संकठ्रीत • यह-द्रशाय वुल्ट सम्बस्-पठ् • जाय जो-जो। किर् युद् कर् चृह् साझ ॰ कर्म-लेखाय वयरय् मन मधु- ० राय लो-लो ॥ बाव सुच्कुन्द म्योनु ॰ पनञ् दक्काय सोव मुझ मोच नि- • द्राय लो-लो।

राजद्वारे खदीये भिज्ञाप्रार्थनाय कातरा निर्भाग्या ग्रागता नाम ।

रत्तोपायं कुर सम दयाहतायाः सुश्रीलायाः ग्रास्तरिष्यासि०॥

सुराममिव ज्ञात्वा ( मां ) कुरू मम उपायम् समावृतः श्रीसा श्रलत्तम्या नाम ।

रिक्तत्वं मदीयं पूरय कारणात्मिकया पूरणया ग्रास्तरिष्यामि०॥

पात्ररिहतः (भाग्यहीनः ) निष्कृान्तः ग्रस्मि भित्तार्थम् वज्वितम्र दैव्या-संपदा नाम ।

भित्तुकस्य मम् निधिष्टि (शिर्रास) राजचंसस्य क्वायाम्\* ग्रास्तरिष्यामिष ॥ १४७५ ॥

हे-शुभफलदायिन् त्वदीयेन खलप्रदेशेन ग्रागता ग्रनुग्रहं मिय तोलय ग्रिधकया तुलनारीत्या नाम ।

उम्नं किञ्चित् ग्रिपि ग्रिक्ति-मया न सत्कर्मात्मक्तेत्रभूमी ग्राक्तरिष्यामि०॥

शोधय ( मार्जय ) संकटान् दुर्ग्रहदशाः च विस्द्वी समयविशेषे जाता नाम ।

वैपरीत्यं (दुर्भाग्यस्थाने सङ्गाग्यं) कुरु त्वं श्रास्माकीनायां कर्मलिपौ श्रास्तरिष्यामि०॥

भावात्मा सुचुकुन्दराजः सस स्वकीयेन इष्ट्रेन
शायितः सध्ये सोहात्मिकायां निद्रायां नाम ।

<sup>\*</sup> यस शिरिंस राजदंस: खबायां विधत्ते म राजा मंपदाते इति प्रमिडम्॥

बुजन।व् मझ् सा- ॰ रंचू खकाय वथर्य् मन मथु- ॰ राय लो-लो ॥ पानस् पत दोरनाव् • स्थाञ्ज राव सूर्य- रूप जन् पतु- ० क्राय लो-लो । ज़ाल् मद-कालियव- ० नस् ति कायाय वथरय् मन मथु- ० राय लो-लो ॥ भार्क खेय जन् • चाञ् श्रागाय त्रायस् मंगने • त्रायस् लो-लो। कालस् म्य ग्रास् कर्त । बास् ज्याय ज्याय वयर्य् सन अयु- ० राय लो-लो ॥ १४०० वथरय् त्राताराम ॰ निर्नु - इस्र राय स्रंत्य पख् म्य ग्रान्य् सी - ० ताय लो - लो । दंड् कर् प्रदेतू ॰ शूर्पनखाय वथर्य मन मथु- ॰ राघ लो-लो ॥ गाल् मोइ-रावणस् त ० त्रूद-सेनाय ज़ाल् लूबच्य लं- ० द्वाय लो-लो। विवीक-मन जन्म- • णनि बाय वचरय् मन मथु- ॰ राय लो-लो ॥ सद्ग्वन-प्रक्षेत्र • कोसन्धाय म्बख् इाव् स्रंत्य द - ॰ याय लो - लो। राच्य कर् त्रानन्द ॰ त्रयोधाय वधर्य्मन भथु- ० राय जो-जो ॥

उद्गोधय (तं) मध्ये स्मृतिरूपायां गुहायाम् त्रास्तरिष्यामि० ॥

स्वात्मनः पश्चात् धावय मम ग्रानुप्रृतिं (इच्छां वा ) हे-सूर्यरूप इव पश्चाद्वर्तमानां क्रायां नाम ।

दाइय मदात्मनः कालयवनस्य ग्रिपि कायम् त्रास्तरिष्यामि०॥

मार्कण्डियमुनिः इव तव त्राशया ग्रागताचं प्रार्थियतुं त्रापुर्वलं नाम ।

कृतान्तस्य सम ग्रासं कुरु-नाम भासस्य (च) स्थाने स्थाने ग्रास्तिरिष्यामि०॥ १४८०॥

त्रास्तरिष्यामि हे-त्रात्मिन-क्रीडनशील निवृत्तेः इच्छ्या सह संग्रच्छ सम शान्यात्मिकया सीतया नाम ।

दग्डं कुरु प्रवृत्तिरूपायाः शुर्पनखारात्तस्याः त्रास्तरिष्यामि० ॥

नाश्रय मोहात्मरावर्ण पुनः क्रोधात्मसेनाम् दाह्य लोभात्मिकां लङ्कां नाम ।

विवेक्युक्त-मनोद्दपस्य लद्दमग्रस्य हे-भ्रातः ग्रास्तरिष्यामि०॥

सत्त्वगुणप्रधानप्रकृत्यात्मिकायाः कौसल्यायाः मुखं प्रदर्शय कारणात्मिकया दयया नाम ।

राज्यं कुरू परमानन्दरूपायां श्रयोध्यायाम् व्यास्तरिष्यामि ॥

ज्ञान ताज् दिय् ॰ द्यान-दारनाय स्त्य स्वीतन्त्य- • ताय जो-जो। च्यथ् तख्तस् बह् ॰ ह्यथ् समताय वचर्य् मन मथु- ॰ राय लो-लो ॥ इणियार् रोज् मझ् । योग-निद्राय ह्यय् समदृष्टि एक- । ताय लो-लो। तुर्या- ह्प मझ् ॰ राज़-सबाय वथरय् मन मथु- ० राय लो-लो ॥ १४ ८ ५ ॥ प्रज्ताञ्केत्या ह् <mark>ग्रीय्कृति प्राय</mark> वत-गथ् श्रय्या- ० त्राय लो-लो । एक कुस् वोतु चाञ् ॰ श्रनेकताय वचर्य् मन मधु- ॰ राय लो-लो ॥ वीर् कंरि ईर चाञ् । विष्णु-मायाय बिंड दय बेप- ० वीय को-हो। यिम् तंरि त तिम् तंरि • चाझ कंपाय वथरय् मन मथु- ॰ राय को-को ॥ म्य ति तार् बव-सर् ॰ त्रावलन-च्याय स्त्य विवीक-व्य- । पाय को-को। विशु देह डूँग सो- ॰ इस् इस वाय वथर्य सन मथु- ॰ राथ लो-लो ॥ केशव नाव् जप- ॰ नाव् वावनाय

त्रज्ञपा जप-मा- ० लाय लो-लो।

ज्ञानक्षं मुकुटं दत्त्वा ध्यानधारणया

सह स्वातन्त्रातया नाम ।

चैतन्यात्मनि सिंहासने उपविश्व सह-कृत्वा समतान्त्रिम् श्रास्तरिष्यामि० ॥

जागरूकः तिष्ठ मध्ये योगनिद्रायाः

सह-कृत्वा समृहष्टिं ऐकाबुद्धिं ( च ) नाम ।

तुर्योक्ष्पस्य (जाग्रदाद्यवस्थात्रयातीतोत्कृष्टस्थानस्य ) मध्ये राजसभायाम्
त्रास्तरिष्यामि० ॥ १४८५ ॥

त्राद्य-यावत्कालं त्रानन्तसंख्याकाः गताः त्रानन्तसंख्याकाः त्रागताः पण्यिकाः त्रास्यां संसारयात्रायां नास ।

हे-एककप को-नाम ग्रिधिगतवान् तव नानाकपताम् ग्रास्तरिष्यामि०॥

वीराम् कृताः जलसोर्धमिव-भामिताः तव विष्णुमायया हे-महेश्वर निर्भय नाम ।

ये (च) तीर्थाः ते च तारिताः तव कृपया ग्रास्तरिष्यामि०॥

मां ग्रिपि तारय संसारसरसः ग्रावर्त-प्रदेशात् सन्द विवेकात्मनोपायेन नाम ।

यथा देच्चपं नौविशेषं सोऽहमात्मना दख्डेन चालयेयस् त्रास्तरिष्यामि०॥

केशवित नाम स्नारय भावनायोगेन ग्रजपात्मिकया जपयोग्यमालया नाम।

मन् नाव श्राता-ती- ० र्घच जसुनाय वथर्य मन मथु- ० राय लो-लो ॥ राम-चन्द्र भिव लग- ० इथि एकताय हिविष् चन्द्रक- ० लाय लो-लो। म्बद्द-गट कास् म्याञ् ० व्यंजू मैनाय वयर्य् मन मथु- । राय लो-लो ॥ १४८०॥ साविदान् मन् कर् ० यंज्रुमन्-बाय व्यस द्राय मञ्जू प्र- ० जाय लो-लो। वर्तस् व्वञ् वा- ० निय कन्याय वथरय मन मथु- ० राय लो-लो ॥ विश्वक्ष यूगु सूखु • कर्म-लेखाय स्त्य् नाना-व- • नीय लो-लो। मिति-पात दृष्टि थव् ॰ पाठ् निम्ठाय वथरय् मन मथु- । राय लो-लो ॥ करनेश्वरियन्- ॰ इज्ज गूरि-बाय रास् खेलिन नञ् ० द्राय लो-लो। यम् कर् कृष्णञ्च । राग-राधाय वथरय मन मथु- ० राय लो-लो ॥ ८४॥

85. THE SALUTATION OF PĀRVATĪ AS SHE MOUNTED THE WEDDING CAR
विमानस् काथ् पकान् श्रीसि ह्यथ् भवीनी ।
स्थदं त्र्त्राठ् ब्रॉठ् ब्रॉठ् श्रासस् दर्वानी ॥ १ ४ ८ ४ ॥

मनः श्रोधियथामि श्रात्मतीर्थात्मिकायां यसुनायास् श्रास्तरिय्यामि० ॥

भौरामचन्द्रात्मन् भिव उपहारीभवेयं भववेकतायास् प्रदर्भ चन्द्रकलां नाम ।

मोह्यात्मतामिस्तं श्रपनय मदीयायाः बुद्धिहपायाः मेनिकायाः श्रास्तरिय्यामि० ॥ १४९० ॥

चमान्तितं मनः कुर यजमानपत्न्याः

या निष्कुान्ता सध्ये प्रजायाः (लोकसंघातस्य) नाम ।

वृग्णीष्य-तस्त्राः ग्रधुना (मम) वाग्णीकपां कन्याम् ग्रास्तरिष्यामि०॥

जगद्रूपः (हे विश्वरूपेति वा) वियोगः (चित्रमण्डलं वा) लिखितः कर्मलेखया सप्ट-कृत्वा नानातां नाम ।

श्रक्तिपातकपया (श्रनुग्रहकपया) दृष्ट्या निधेष्टि पृष्टे सद्गूपनिष्ठायास् श्रास्तिरिष्यासि०॥

करयोश्वर्यात्मिकाः गोपालिकाः

रासकीडां क्रीडितुं नग्नाः निष्कृान्ताः नाम ।

( ग्रतः ) इस्तावलम्बं कुरु कृष्णाख्यस्य ( सम ) ग्रनुरागात्मराधायाः ग्रास्तरिष्यामि० ॥ =४ ॥

#### प्रकान्तरुत्तं प्रसीति ॥ ५ ॥

विमानस्य मध्ये (स्थितां) परिक्रामन्तः श्रासन् धृत्वा भवानीम् । सिद्धयः त्रष्टी त्राग्ने त्राग्ने-एव श्रासन्-तस्य धावन्त्यः॥ १४९४॥ 58 करन् जै-जै ज़या श्रीसूस् दथा ह्यथ्।

वितस्ता नर्भदा गंगा गथा ह्यथ्॥ १४८५॥

विसन्दा ६ट्र-सन्द्या पवन-सन्द्या।

करान् श्रासय् द्यान तसन्दिय् श्रान् सन्द्या॥

पकान् श्रास्य द्यान तसन्दिय् श्रान् सन्द्या॥

पकान् श्रास्य द्यान तसन्दिय् श्रान् सन्द्या॥

गयवान् गीथ् तस् सरस्वती पान श्रीसू॥

गयौ तर्को वनान् तस् भैरवी श्रीसि॥

परान् तस् पन्द्वस्री परान् श्रीसू॥

संदर् विनिय संदरस्वद्दरी परान् श्रीसू॥

महामाया महामाया करान् श्रीसू॥ ५५॥

स्तरं चाज संदि पाण हारी
हार-पर्वतं हारीय ॥ १५००॥
संकट-कट छाख हे सुकुट-दोरी
तोज चानि प्रज्ञान खाव संसार्।
सिंहासनं चूथ छाय सर्वारी
हार-पर्वतं चू होरीय ॥
गौरी नावस खगहाय परि
चाव प्रयम-दद-चडवरिय जाजूख अभिनवग्रप्ताचारी
हार-पर्वतं चू होरीय ॥

कुर्वन्ती जयजयवादं जयाख्या-देवता ग्रामीत्तस्य दयां मह-कृत्वा।

वितस्तानदी-नर्भदा-गङ्गा-गयां (च) मह-कृत्वा॥ १८९५॥

तिमंध्यादेवी (तीर्थविशेषः) मृद्रमंध्या (तीर्थविशेषः) पवनसंध्या (तीर्थविशेषः)।

कुर्वन्त्यः ग्रामन् ध्यानेन तस्येव सानं संध्यामेवनं (च)॥

प्रचरन्ती ग्रम्तं प्रचिपन्ती (प्रमिष्वन्ती) ग्रमरावती ग्रामीत्।

गायन्ती गीतिवाशीं तस्य सरस्वती स्वयं ग्रामीत्॥

मह्मिः दिग्भः कथयन्तः तां भैरवीति ग्रामन्।

पठन्ति तस्याः पञ्च तत्त्वानि पञ्चस्तवीस्तोतं ग्रामन्॥

मह्मिया वाख्या सुन्दरलहरीनामस्तुतिं पठन्ती ग्रामीत्।

महामाया-देवता महामायां (ग्रलीकिकचमत्कृतिं) कुर्वन्ती ग्रामीत्॥ ८५॥।

श्रीग्रारिकारूपां पार्वतीं स्तीति ॥ ८ ६ ॥
स्मरण्या तव सर्वाखेव पापानि ग्रपनीतानि
हे-प्रद्युम्नपीठस्थे श्रीश्रारिके ॥ १५०० ॥
संकटच्छेदिनी ग्रिंस हे मुकुटधारिणि
तेजोंऽशेन त्वदीयेन द्योतमानतां समागतः संसारः ।
सिंहवाहनात्मकं ग्रस्ति-ते वाहनम्
हे-प्रद्युम्नपीठस्थे० ॥
गौरीति नाम्नि संगच्छेम-ते उपहारार्थम्
पायय-नः प्रमात्मदुग्धकुम्मिकाः ।
ग्रिभिज्ञाता-त्वं श्रीमदिभनवगुप्ताचार्यण
हे-प्रद्युम्नपीठस्थे० ॥

नृटि लक्लि श्राकाश्रन् यटन् तारी नंनु नौरिष् वनु चोनु महिमा। परम-प्रख्य माञ्जूख् प्रांकराचीरी सार-पर्वतंत्र होरीय ॥ श्चित-श्राति-रूप् ज़ानिय ख्वापारी गुलि गंडिय् वनुनय् स्य योरी कर्। ह्मण् नखस् नियनख् मंज्ञि कष्टवीरी हार-पर्वतंचू हरिौथ ॥ न्यथ् समीरम् ताञ् लारि लारी कति श्रीसू वातनेचू ग्रख्य श्रीसु सक्य्। पर्वत-प्रद्ख्यन् पाफ् न्यवारी हार-पर्वतंत्रु हरिय ॥ १ ५ ० ५ ॥ गारिका नाव् छुय् वाव् छुम् चीनुय् नंतु नंतुराव् प्राव् प्रोनुष् याद् । इाल् बाव् वाल् पापन्-हेन्दि बारी द्वार-पर्वतं चू हारीय ॥ श्राच-प्राख्य पान छाख् सर्व-श्रादिकारी पूज़ा करविन सीरी चय्। साद् सन्य् वैराशि जूशि ब्रह्मचीरी इार-पर्वतं चू हरिय ॥ चक्रेश्वरसय् हुइ जै-जै-कारय सारिवंय् रंटु दर्बारंय् सुय्।

कुम्भेन संमार्जन्या ग्राकाणेन पेविख्या ग्रातंलेन

प्रत्यत्तं निर्शत्य कथितः (कथिता) तव महिमा।

परमा( ग्राद्या )-श्रक्तिः मता-त्वं श्रङ्कराचार्येख

चे-प्रदासपीठस्पे०॥

शिवशक्तात्मकं-रूपं विज्ञाय सर्वत-रव

ग्रञ्जलिं बदुध्वा किंपतं-तेन मिय दयां कुम ।

यृष्टीत्वा ( ग्रारोप्य ) स्तन्धयोः नौता-तेन-त्वं मध्ये काष्ट्रवाटदेशे हे-प्रद्युम्नपीठस्थे०॥

नित्यं मुमेक्शिरिं तावत् धावित्वा धावित्वा

कुत्र ग्रामीत्-नः प्राप्तेः श्राक्तिः ग्रामीत् (तत्) ग्रातिदुष्करम्।

(यस्य) प्रद्युम्नपीठिगिरिप्रदक्तिशं पाणानां निवारकमस्ति हे-प्रद्यम्नपीठस्थि० ॥ १५०५ ॥

ग्रारिकेति नाम ग्रस्ति-यत्तव भावना ग्रस्ति-मे त्वदीयैव

नवीनव्यवहारं (भक्तिसमावेशादिकं) नूतनं-विधेहि प्रापय प्राचीनं सरणे (जातिस्नृतिशक्तिं विधेहि)।

म्बस्बरूपं प्रकाशय ग्रवरोपय पापानां भारान्

न्ते-प्रद्युम्नपीठस्थे०॥

ग्राद्या-श्रक्तिः स्वयं ग्रसि सर्वाध्यत्तरूपा

पूजां कुर्वन्तः सर्व-स्य (ब्रज्जविष्यवादयः) तवेव ।

साधवः मन्तः वैराशियः योशिनः ब्रह्मचारियाः

हे-प्रद्युम्नपीठस्थे०॥

पर्याम्रपीठस्यचक्रेश्वरस्य ग्रास्ति जय-जय-कारः

सर्वैरेव (देवैः चतुर्विधजनेरार्तादिभिर्वा) ग्राम्नितः ग्रिधकारि-पदस्यानं तहेव ।

कांसियख् संकठ् श्रांमि संसारी हार-पर्वतंत्रु हारीय ॥ चानि-स्रत्य सोर्र जीव देव व्यवहारी चानि-स्रत्य व्यवसन त्राव् संसार् चानि-स्त्य सार्न्य छह दुनियादारी हार-पर्वतंचू होरीय ॥ श्रष्टाद्श ब्वज़वंय स्तिय् पर्वत ह्यतकार-पुछा छाख् वत बाग्रान्। सर्व-वापख् छाख् सर्व-व्यपकारी हार-पर्वते चू होरीय ॥ १५१० ॥ कर्म-लेखा खख् पान परम-प्रकौ कर्म सानि पनंज्रूय् बक्ती लेख्। कत-कर्म-फल् छाख् दिववञ् सारी हार-पर्वतंत्रु होरीय ॥ त्रज्ञा गायची जपहांच् त्रन्द्री श्री-खंदरी योग न्यन्दरी-मञ्जा मन प्रान द्यान ज्ञान व्यक्ति हार-पर्वतं चू हिरीय ॥ परमाता-रूप छाख् जगतंत्र सांची जितेन्त्रिय द्न्रीची खख। प्रान-गंबन संत्य खाख पान व्यवहारी हार-पर्वतेचु होरीय ॥

त्रपनीतास्त्वया-नेषां मंकटाः त्रासन् संमारिकः हे-प्रदासपीठस्पर्णः

त्वत्कारणेन सर्व जीवा देवाः व्यवसारिणः

व्यत्कार खेनेव विकासं समागतः संसारः।

त्वत्कार थेनेव ग्रास्माकीना ग्रस्ति कुटुम्बपालनादिवृत्तिः

हे-प्रद्युम्नपीठस्थे०॥

ग्रष्टादश्रासः भुत्तैरेव साधनेन प्रद्युम्रपीठे

सर्विहितकाराथ त्रुसि भक्तं (भाग्यधनद्रव्यादिकं) विभजमाना

मर्वजीववर्गवापिका ऋषि मर्वोपकारकरणशीला

हे-प्रद्युम्रपीठस्ये०॥ १५१०॥

कर्मलेखा (भाग्यलिपिकर्त्री) ग्रसि स्वयं है-परमण्रक्ती भाग्ये (भाले) ग्रस्मदीये स्वकीयामेव भक्तिं लिख।

कृतकर्मणां-फलं ग्रसि ददन्ती सर्वमु

हे-प्रद्युम्पीठस्ये०॥

त्र्यजपामन्त्रात्मिकां गायत्रीं जपेम-त्वां त्र्यन्तर्भनिष्ठ हे-श्रीसुन्दरि योगात्मिकायां निद्वायाम् ।

सनसः प्राग्यस्य ध्यानस्य ज्ञानस्य विचारेग हे-प्रद्युम्नपीठस्ये०॥

परमात्मत्वक्षेण श्रमि जगतः मात्तिक्या जितेन्द्रिया इन्द्रात्ती श्रमि ।

प्राण-शक्ता हेतुना श्रिष स्वयं व्यवहारकत्री हे-प्रसुद्रपीठस्थे०॥

पान छाख् योगी त पान जानी वानी-रूप भवानी खाख्। ब्बंजू स्त्य द्यस रटन चू यसारी हार-पर्वतंत्रु हरिय ॥ जामर् जागडीय पोश जीर जीरी चंडी च्य छाख् चैतन्य- रूष्। च्यथ-गख्य छाख् चेनवञ् च्रपारी हार-पर्वतं चू हारीय ॥ १५१५ ॥ सुर-जाल मझ वुफनुकु व्यायाद कर् राज-इंसुनु सायाइ चाव्। इंस-नाद-सत्य तार् दिम इंस-दिशी हार-पर्वतंत्रु हारीय ॥ दिमालय-पर्वन ज् राज-क्रमारी पादन् लगय परि-परिशय। कण्यां वस्य बोज् कन् दरि-दरी हार-पर्वतंत्रू हरिय ॥ ८ ।॥

87. PRAISE OF PĀRVATĪ AS MAHĀRĀJÑĪ.

सर्व-वापख् छाख् राज्ञी भवानी

परम-पदवी छाड् चाज़ि जांजूय ॥ १५१८॥
तज्ञसुज्जि-नागस् जञ्च-वंदि जूखंय

प्रथम-संत्र्य परवंति किड् श्रूखंय।

स्वयं श्रिष योगिनी स्वयं च ज्ञानिनी

वाणीक्षा ( त्र्रदृष्टवाग्रूषा ) भवानी श्रिष ।

बुद्धा साधनेन चेतनायाः ग्रहणस्य विस्तारिणी

हे-प्रयुम्नपीठस्थे०॥

चामरक्षपाणि निवेदयेमहि-ते पुष्पाणि विचित्य विचित्य चण्डी त्वमेव ग्रिसि चैतन्यक्षपा।

चिच्छक्तिः ग्रमि चेतयन्ती परितः

हे-प्रस्मुम्पीठस्ये०॥ १५१५॥

मोच्जालस्य मध्यात् उद्वयनस्य उपायम् कुर राजचंसस्य क्वायां त्रिरसि-निधेचि ।

हंचेति-मन्त्रनादिसद्धा तारय त्रमात् हंसद्दारात्मसंसारात् हे-प्रदाुम्नपीठस्थे ।।

हिमालयपर्वतराजस्य राजकुमारि

पादयोः संगच्छीयं-ते उपहाराय।

कृष्णाख्यस्य (सम ) भक्तिं शृणु कर्णे समाधाय से-प्रदाुस्रपीठस्थे० ॥ ८६ ॥

श्रीगारिकारूपां पार्वतीं सुता श्रीमशराजीरूपां स्रोति॥ ८०॥

सर्वभूतव्यापिनी श्रमि-त्वं राज्ञीकपा भवानी

परमपदवीप्राप्तिः ग्रस्ति तव ज्ञानेन ॥ १५१८ ॥

तुलमुल्नामचित्रस्य-नागे लत्तसंख्याकाः लोकाः ( जनाः)

प्रम्णा पठनाः सन्ति स्तुतिश्लोकान् ।

श्रन्पर् छुस् ब्वह् पर तिह्य मान्माञी परम-पदवी छाह् चाज़ि जांजूय ॥ चिकोटी देवता चार्ज्य बकी करवृनि हे महाशक्तिय। पानुन् कारनन् छा इ दारना चाज़ी परम-पदवी छाह् चाज़ि ज़ौज़ूय ॥ १५२०॥ च्रावय् यग् गैय् च्यय्-निम् बूदंय् श्च गृं ति त अख् छुय् मूजूदंय्। कलि-युगंचू महाराज-रानी परम-पदवी छाइ चाज़ि जांज़्य ॥ लक्ष-बदि रंग छुय रूपय चोनुय जै-जै-कार् छुय् सोनुय। संसार् म्वक्य् कह् श्रमि नाग-वाञ्जी परम-पद्वी छाह् चाञ्जि काञ्जूय ॥ दूप दीप पूजा करविन च मारी गन्दर्व देव् ब्रह्मच्रिय। साद् सन्य् वैरोगि जूगि खसीज़ी परम-पद्वी छाह् चाञ्जि जाञ्जूय ॥ याल् किय् चौर खंड कंद बंरि-बरिय क्रगदीश्वरिय कर्त श्राहार्। अविद्याय वासनाय गंजू दोञ् दोजी परम-पदवी छाइ चाज़ि नांज़्य ॥

श्रनधीतिवद्यः श्रस्मि श्रष्टं पठिष्यामि तेषां स्पर्धया परमपदवीप्राप्तिः ॥

त्रिकोटिसंख्या-देवाः तवैव भक्तिम् कुर्वन्तः (सन्ति) हे महाप्रक्तिस्पे।

पञ्चानां कारणानां (ब्रह्मविष्णुक्ट्रेश्वरसदाशिवानां) श्रस्ति धारणा तवैव परसपदवीप्राप्तिः ।। १५२०॥

चलारि-एव युगानि संपद्मानि लक्त-एव उत्पद्मानि
त्रीणि गतानि तु एकः (कलिः) श्रस्ति श्रविष्ठ-एव।

(तस्य वर्ततः) किलयुगस्य महाराजराजेश्वरि परमपदवीप्राप्तिः ॥

लत्तश्रः प्रकारेण ग्रस्ति-ते रूपं तवैव जयजयकारः ग्रस्ति-ते ग्रस्ताकसु।

षर्वसंसारः सुक्तः कृतः ग्रनेन नागजलेन परमपदवीप्राप्तिः ।।

भूषेन (त्रागुर्वादिनिर्मितेन) रह्नदीपेन पूजां कुर्वन्तः तव सर्व-स्व गन्धर्वाः देवाः ब्रह्मचारिषः।

साधवः सन्तः वैराशिषः योशिनः यतयः

परसपदवीमाप्तिः ।।

यात्राणि सन्ति पायसेन सितया फाणितेन पूर्णानि से-जगदीयृरि कुरु-नामःतदाहारस् ।

ग्रविद्यायाः वासनायाञ्च नष्टं ग्रंशं ग्रंशस् परसपदवीपाप्तिः ॥

स्ता यून जड चैतन्य खाख् वासवञ् शिव-शिक-रूप छाख् श्रासवं न्य्। सर्व-त्याग् करिष् बेक्ति चानि मानी परम-पदवी छाह् चाज़ि ज़िजूय ॥ १५२५॥ त्रों-गब्द गायची खाख परम-ग्रामी सिंहासन कर् खकीय। बांचि बन्द् बब् माजू च्य छाख् सांजी परम-पदवी छाइ चाज़ि जांजूय ॥ दर्श्यन् हाव् श्रस्य किय् श्रार-क्तिय श्री-भगवतीय लीन् कर् मन्। वौद-परिनि ऋख ऋज्ञान-स्यृत् काञी परम-पदवी छाइ चाज़ि जाज़्य ॥ पादन् चान्यन् मीठि दिथ् द्राय लारान् आय यिथ्त श्रेञ् काल्। श्रमरनाथ-गंगाय हरम्बख-पाञी परम-पदवी छाइ चाञ्जि जाञ्जूय ॥ श्रावय् खन् ह्यथ् श्रवस्थाय चोरंय् पान छाख् चपिष्य महामाया । चय् रंस्तु यिह् केंक्। ह् मान ध्यय् ठांजी . परम-पदवी छाइ चाज़ि जाञ्य ॥ संकल्प-बृतराथ् छम खारखसंचूय् दाँद् वाय इसाकिय् वव कर्म-खोल्

मूरमपदार्थ स्थूले जहे चैतन्य (च) ग्रसि भासमाना शिवशक्तिरूपेण ग्रसि संभवन्ती त्वमेव।

मर्वत्यामं कृत्वा भक्ताः त्वदीयाः ( स्व ) संमताः ( त्रासाकम् )

परमपदवीप्राप्तिः । १५२५ ॥

प्रगावशब्दमुख्या गायत्री त्रसि परमा शक्तः सिंहासनेन (तिन्नविष्टदर्शनदानेन) कुरु-नः मुक्तिम् ।

भातरः बान्धवाः पिता माता त्वमेव ग्रसि ग्रस्माकम्
परमपदवीमाप्तिः ।।

दर्शनं (स्वस्वरूपं) प्रदर्शय त्रास्माकं स्तो-वयं दयाप-क्रिष्टाः हे-ग्रीभगवति लीनं (स्वभक्तौ) कुरू-नः सनः।

वंदरूपतितलना श्रम्माभिः श्रज्ञानात्मसृत्तिका उत्पूता परमपदवीप्राप्तिः ॥

पादयोः त्वदीययोः चुम्बनानि दत्त्वा निर्गताः धावन्तः त्रागताः त्रागतः च त्रानीता भन्या ।

ग्रमरनाय-राङ्गया हरमुकुटराङ्गाजलेन (च)
परमपदवीप्राप्तिः ।।

त्रोनेव ( सत्त्वरजस्तमांसि ) गुणान् सह-धृत्वा श्रवस्थानां ( जाग्रदादीनां चतुष्ट्रयं ( च म्वयं श्रसि चतुष्पार्श्वस्था सहासाया ।

त्वामेव विना यत् किञ्चित् मंस्यामि तसर्वमस्ति श्रमत्यमेव परमपदवीप्राप्तिः ।।

मंकल्यात्विका-भूमिः ग्रस्ति-मे कख्कगुरुमादिद्युष्टा वृषौ ग्राकर्षिष्यामि ममाधानस्पौ वण्यामि सन्कर्मवीजम् ।

श्रवार-मूलम् लाय दर्भ-खाञी परम-पदनौ छाह् चा ज़ि ज़ां ज़ूय ॥ १५१०॥ त्याग यवच्चा क्रूद-दत पुटरावय् समदृष्टि ज्नि-स्त्य थावय् सम्। द्यान-फालस् क्न योग-त्रल-वाञ्जी परम-पदवी छाइ चाज़ि जाज़्य ॥ श्रदेत-सग-स्रंत्य कर्म-बोलु वंवियंय नेम-न्यंद दिथ् हास सारी हाथ्। वैराग-द्राति लोन वसि हर्श को ज़ी परम-पद्वी छाइ चाज़ि ज़िज़्य ॥ मय् काञ् जाञ्-इन्दि कज्ञ सुन कारय् निर्नय-देगि-महू रन वन म्वस्य। परम-गिकि-द्यान् दार ख्यम मान्मां भी परम-पदवी छाइ चाजि नाजूय॥ मन-किनि प्रथ्-ज्याय च्यय् कुस् कारवुनु कृष्ण कुस् दारनाय दारवुनु द्यान्। वर् ज़या कर् दया पालना म्याञ्जी परम-पदवी छाइ चाज़ि जीज़ूय॥ ८०॥

88. A PRAYER OF THE AUTHOR TO SIVA!
प्रांख्यू-रस्तु प्राख्य प्राव वेख्यू-रस्तु संवल
विता-वत्सल च्यानि प्रांति-पात-सूत्य्॥ १५३५॥

ग्रविचारात्म-मूले प्रतिष्मामि (ह्वेदनाय) धर्म-खांज् (नामकं ग्रत्यं चलफालम्)

परमपदवीप्राप्तिः ।। १५३०॥

त्यागरूपेण लोष्ट्रभेदनेन\* क्रोधात्मलोष्ट्रानि मतस्यामि

समदृष्ट्रात्मना ज़न्-इति-नामकेन-वृहत्कुदृःलिविशेषेण स्थापि-ष्यामि समाम् ।

ध्यानात्म-फालेन-सन्च प्रत्तेष्म्यामि योगात्मलाङ्गलदण्डम् परमपदवीप्राप्तिः ॥

ग्रहैतज्ञानात्मसेकेन सत्कर्मात्मबीलं उपला

( নत्र ) नियमात्म हस्ताकृष्टिविशेषं उत्त्वा समाधानेन सर्वाणीन्द्र-याणि मृहीत्वा।

वेराग्यात्म-दात्रेण लिवव्यामि मिलिव्यति इप्रात्मकः फलपूगः परमपदवीप्राष्टिः ॥

तमेव धान्यादिफलपूरां जिप्त-रूपे उन्त्याले ग्रवहनिष्यामि सुष्ठु निर्णयात्मस्थाल्यां पत्त्यामि भविष्यामि मुक्तः।

परमण्यां क्षेत्रस्थित्रानं धारियं व्यामि ग्रत्स्थामि ग्रन्योन्यस्थर्धस् परमण्डवीप्राप्तिः ॥

मनसा ( ग्रन्तःकरणेन ) प्रतिस्थाने त्वासेव ग्रस्सि ग्रनुसरन् कृष्णात्यः ग्रस्सि-ग्रहं धारणया धारयन् धानम् ।

वृग्णीष्व (स्वीकुष) जयेति (जयकारं सत्तः) कुष दयां परिपालनां सदीयाम् परसपदवीप्राप्तिः ॥ ८०॥

ग्रन्थकृत ख्रयं प्रिवं म्तीति ॥ ८८॥

श्रक्तिहीनोऽपि श्रक्तिं प्राप्यामि भक्तिहीनोऽपि संस्कारवान्-शिवव्यामि (दृटीभविव्यामि )

हे-भक्तिवसल त्वदीयेन त्रनुग्रहेण ॥ १५३५ ॥

<sup>\*</sup> यबच्चट जोडभेदनमुखते ॥

<sup>†</sup> समीकरिष्णामि नां भूमिम्॥

नायक फल-दायक जन्म-खफल स्यंबि-मझ् क्षत्र पंपोगाइ-सिंहु। कत्त-दीम् प्रज्ञल मज्ञ्-कल म्वकल विक्त-वत्सल चानि ग्रिक-पात-स्त्य्॥ कलनाय-रंसु वन्दहाय् निप्रकल कल कल-माल-दारविन कलवालो। चम पाल चानि श्रमृत-जल जल पल बित-वत्सल चानि प्रिति-पात-स्त्य्॥ चन्द्रचंड सूर्य-नित्र कमल कूमल गीन् जन् गल मेल जलसंय् स्रत्य्। न्यय् च्यय्-वुज़मिलि मज् ज़ल प्रज़ल बिक्त-वत्सल चानि मिकि-पात-स्रत्य्॥ निक्रक् उद्दर मज्ञ सन-चंचल-चल फल-रस्ति कर्म परम-गथ् प्रविथ्। चाविय् नरकस् खर्ग-मंडल डल विक्ति-वत्स्व चानि ग्रिकि-पात-सूंत्य्॥ श्रावन ग्रीन् ज़न् द्यान-ज्यंगल गल पान कुनि रोज़ न-त शान कुस् ज़ल्। च्यय्-हिहि ज्याम विरक्त केवल वल बिक्त-वत्सुल चानि ग्रिकि-पात-सूत्य्॥ १५४०॥ नित्य-कर्म च्यत-किन् वस्म निर्मल् मल नाव् सुम् राष् दाव्तम् शिवरूप ।

क्त-नियन्तः मुफलदातः जन्मनः-मुफलकप

पङ्कमध्ये विकमिष्यामि पङ्कजसदृशः।

कुलप्रदीपः दीप्तिमान्-भविष्यामि संसारमध्यात् मोच्यामि

हे-भक्तिवसल् ॥

संकल्पं-विना समर्पयेयं हे-निर्विकल्प शिरः

मुग्डमालाधर त्रानन्त्रासवपायिन्।

पास्यामि कंसान् त्वदीयस्य ग्रमुतजलस्य जले स्थले

हं-भक्तिवसल०॥

ह-चन्द्रचूड सूर्यनेत्र कमल कोमलाङ्ग

हिमं इव गलितो-भविष्यामि संगंखामि जलेनैव सह।

नित्यं चेतनाविद्युता मधी जलस्य दौषिष्यामि

हे-भक्तिवसल् ॥

ग्रनपेत्तः स्थास्यामि मध्ये मनम्राज्वल्यरहितः

फलेप्सारचितन कर्मणा परमां-गतिं प्राप्य।

त्यक्का नरक्यातनां स्वर्गमण्डलात् उल्लङ्घर-यास्वामि

ह-भक्तिवसल०॥

ग्रावणे हिमं इव धानारण्यं लीनो-भविष्यामि

म्वयं कुत्रापि स्थास्यामि नींच ज्ञास्यामि ग्रस्मि जलम्।

त्वसदृशानि वस्ताणि हे-विरक्तात्मन् हे-केवल वसिष्यामि

हे-भक्तिवसल् ॥ १५४० ॥

नित्यदा चित्तेन ( ग्रभ्यासेन ) भक्त निर्मलं परिमलिष्यामि

नाम ग्रस्ति-मं कृषा-इति प्रदर्शय-नाम-मं शिवस्वरूपम् ।

र्मत्र-चय इंग-निम्न श्रिक पेच बिल बल बिक्त-वत्सल च्यानि मिक्त-पात-स्रेत्य्॥ ५५॥

89. PRAISE OF VIŞŅU AS ONE WITH SIVA.

स्रथ् प्रवाधा ह् कच्च-काथ् आव् श्याम-कं प् चाव् गर सोनु॥ १५४२॥ रंग् ऋकान्-इंन्दु वृक्ति वृक्ति चाव् कंतु त कहनु सुन्दबोनु । गाग-स्तिन् गाग् पर्जनाव् क्याम-क्ष्म् चाव् गर सोनु॥ श्रख्-श्रकिस्-निश प्रथ्-श्रखाइ ज़ाव् श्रस कुनु प्रक्षाह् मोनु। कुनिसंय् किह् लका-बंदि नाव् म्याम-क्ष् चाव् गर सोनु ॥ चैतन्य् याचि चेनन भाव् श्रद क्या इ गव् नव तय् प्रोनु । जानवुनु जान् देह-द्रष्ट् चाव् ग्याम-रूप् चाव् गर सोनु ॥ १५४५ ॥ प्रथ् चीजुकु सुय् कुह् खबाव् प्रथ्-कुन्युकुय् दय-लोन्। रूपुकुय् रूप् वावुकुय् वाव् क्याम-इं म् चाव् गर सोनु॥

हे-इन्द्रियादिश्वत्रो रोगात् एकेन पत्रेण विल्वस्य\* उल्लाघो-भविष्यामि हे-भक्तिवसल् ॥ ८८॥

## श्रिवादैतभावेन विष्णुं स्तीति ॥ ८८ ॥

परियुच्च प्रभात-(स्वप्रकाश-) रूपं (शिवं) ग्रङ्कमध्ये समागतः

थ्यास-(सायंकाल-) रूपः (विष्णुः) प्रविष्टः गृष्टं ग्रास्माकीनस्॥ १५४२॥

रागं (ग्रन्यद्विषयं) ग्राजिसंबन्धिनं समीच्य समीच्य (विचार्य विचार्य) परित्यज

शुक्रवर्णे कृष्णवर्णे च त्रतिप्रेमास्पदं (स्वात्मानन्दात्मकम्)।

प्रकाशात्मनेव प्रकाशस्त्रक्षं उपलक्षय

य्यासरूपः ।।

रकस्यैकस्य-सकाशात् प्रत्येक-( जीव- )समूचः संजातः

त्रासाभिः एकः पुरुषस्वरूपः संमतः।

यख-रकस्यैव सन्ति लत्तशः ( ग्रनन्तशः ) नामधेयानि

ध्यासक्यः ।।

श्यासकपः ।।

चैतन्यस्त्ररूपः यदा (यस्त्रामवस्थायां) चेतनायां (सृतौ) त्रागतः

ततः किं-नाम संभवति नूतनः च पुरातनः।

जानन्तं विजानीष्टि देखे-दृष्टिं (स्वात्मायमिति बुद्धिं) परित्यज

च्यासरूपः० ॥ १५४५ ॥

प्रत्येकस्य वस्तुनः स-एव ग्रस्ति स्वभावसत्तात्मकः

प्रत्येकस्य भागध्यात्मा-दैवक्षः।

रूपस्रैव (सूर्यादेः) रूपात्मा (तत्प्रभवात्मा) वायोरिप (प्रासादेः) वायुरूपः (तदुज्जीवकः)

\* श्वितरोगदरणं वैकुष्टधामप्रापणं च विल्वेन चण्डान्याः प्रसिदम् ॥

प्रान् हिंहु तस् टोठु गंज़्राव् ज्विक्ष सञ्ज्ञ्चाग् लज्वोन्। च्य्य ऐनस् स्वख् पनुनु हाव् च्याम-रूष् चाव् गर सोनु॥ प्रख् चैतन्य-ब्रह्म नेनु द्राव् विष्ण् कष्णन् भिवजी जोनु। प्रात्मस-प्यठ् कुस् जुनुय् बाव् च्याम-रूष् चाव् गर सोनु॥ ८८॥

श्राम छुय कछा सोम-सूर्य-रूप प्रवाध्
श्रिव-राज्-इन्ट दह छाय सतराध्॥ १५४८॥
तेमस् पुनर्वससय छुइ म्रविज्यथ् साध्
सूर्य वातिय तथ् मझ् लगि वहराध्।
म्रस्त वर्णन फल् दियि बुतराध्
श्रिव-राज-इन्ट दह छाय् सतराध्॥ १५५०॥
कूर्ज प्रक्रध् हाँगिञ् साञ् लाज् जान्
वव-सर खाद्रस् मझ् छाय् देरान्।
स्वक्त प्रावनाव चाव् मिक्तपात वर्साध्॥
श्रिव-राज्-इन्ट दह छाय् सतराध्॥
वव-सर खाद्रस् मझ् छाय् देरान्।
स्वक्त प्रावनाव चाव् मिक्तपात वर्साध्॥
वव-संच्-इन्ट दह छाय् सतराध्॥
वव-संच्-इन्ट दह छाय् सतराध्॥
वव-संच्-इन्ट दह छाय् सतराध्॥
वव-संच-इन्ट दह छाय् सतराध्॥
वव-संच-नाध्मु छुख् साध्य-साध्॥

प्राणसमूहं इव तं वसलं संकलय

ग्रङ्कस्य मध्यभागे लालिययामस्तम् ।

(तस्मात्) चित्तात्मनि मकुरे मुखं स्वकीयं प्रदर्शय भ्यामकपः ॥

(ततः) एकक्णं चैतन्य-ब्रह्म प्रत्यत्तं निर्गतं (निर्गच्छिति)

(येन हेतुना) विष्णुः कृष्णाख्येन (ग्रन्यकृता) श्रीशिव-स्व विज्ञातः।

(यतः) त्रात्मिन (व्यापकरूपे) त्रस्ति-तस्य एक-एव भावः (परिज्ञान-मितः) प्यामरूपः ।। ८९॥

#### ग्रन्थकिक्वराचीं स्तीति॥ ८०॥

त्त-प्यामसुन्दर् ग्रस्ति-ते ग्रङ्कस्थितः सोमसूर्यस्वरूपेश-वर्तमानः प्रभातः (प्रकाशः)

श्रिवरात्रमः ( फालानकृष्णचतुर्दश्याः ) दिवसं श्रस्ति-ते द्विराममन-सुद्वतैतिथिः ॥ १५४९ ॥

(ततोऽनन्तरं) तिष्यंनत्तत्रस्य पुनर्वसुनत्तत्रस्य ग्रमिजिङ्गाम (विष्णुः च) सुदूर्त (यदस्ति)

मूर्यः प्राप्नग्रति तस्य मध्ये (यदा) संगमिस्रति (त्रारब्धो भवि-ष्यति) वर्षावालः ।

(तत्काले) ग्रम्हतात्मना वर्षणेन फलानि दास्प्रति भूतधात्री शिवरात्रगः०॥ १५५०॥

फलां प्रकृतिं शुक्तिमिव ग्रस्माकं लध्वीं जानीहि संसारात्मनः समुद्रस्य मध्यं ग्रस्ति आस्यन्ती।

मुक्तात्ममुक्तां प्रापयास्मान् पातथ श्रक्तिपातस्त्रस्पां दृष्टिम् श्रिवरात्राः ।।

हे-वदुक भैरवनाथाख्य ग्रसि त्वं श्रम्भु-स्वामी
सहचराणि संग्रह्म ग्रसि नित्यसहावासः (नत्तत्राणि च)।

पास्त्रं नि सास थित पास्त्रं नि किं इ भिवराध् शिव-राज्-इन्दि दह ख्य् सतराष् ॥ बान-रं सु बान प्रावि सय् गय सतराथ् श्राक्य् प्राव्य प्रावि गव् प्रक्ति-पाथ्। प्रस्तस् त वीरि बनि कस्प- दृ त पारिकाथ् जिव-राजू-इन्दि दह छाय् सतराथ्॥ बाग्यवान् साविदान् ऋख थव् त चन्-राथ् दर्मस् कर्म-हौनिस् कास् गाय्। बान-रिक्तम् लद् दय-दन पहराथ् श्चित-राचू-इन्दि दह छाय् सतराथ्॥ चय रसु पाददु जन् छुस् चन् त राथ् पानस् कुन् निम् स्य दौनानाच्। श्चित-प्रक्ति-पद् मान प्रख्य दिम् साख्याथ् श्चित-राच्- इन्दि दह छाय् सतराथ्॥ १५५५॥ क्रणास् नाजमित रठ् हे प्रक्ति-नाथ् यख्-ज्याह् मिलनाव् पारस् त दाथ्। सुय गव श्रनुग्रह् सुय गव् प्रक्ति-पाथ भिव-राचू-इन्दि दहं काय् सतराथ् ॥ ८ · ॥

91. HYMN IN HONOUR OF SIVA.

बाल कुय् लाल-चटि-किन वासुख् इटि इटि भीग-वर्न खरन चानि त्रापदा॥ १५५७॥ हे-जगत्पालक निमन्त्रथेन त्रागच्छ-नाम पालपराः साः शिवरात्रिम् शिवरात्रगः ॥

पात्र-होनः (भाग्यहोनः) पात्रं (भाग्यं) प्राप्त्यति (येन) सैव संभवति द्विरागमकृतिः

त्र्यसमर्थम् सामर्थे प्राप्स्यति संभवति शक्तिपातः ( त्रनुग्रहः )।

फ्रस्ताख्यफलरहितवृत्तस्य वेतसवृत्तस्य च संपत्स्यति कत्यर्वृत्तता पारिजात-वृत्तात्मता च

श्रिवरात्रगः ।।

भाग्यवतः प्रसद्भवित्तःन् श्रम्मान् निधंहि (कुरु) च प्रत्यहोरात्रम् धर्माप (धर्मगौरवेग ) सुकर्मरहितस्य श्रपनय कलङ्कम् ।

पात्र-रहितस्य (भाग्यरहितस्य) प्रेषय रेम्वर्यधन(पूर्ण) वृहत्स्थाली-विशेषं (पौषरात्रिं च)

श्चित्रात्रगः ।।

त्वामेव विना (भूतोऽहं) पारतं (चञ्चलं) इव ग्रस्मि-ग्रहं दिवसेषु च रात्रिषु (च) स्वात्मानं प्रति नय-मां मां दौननाय-बन्धो।

श्रिवाभिद्मशक्तिज्ञानात्मपदं\* मंस्यामि शक्तिं देहि-मे साज्ञात्करेख श्रिवरात्रवाः ।। १४५४ ॥

(ग्रन्यकृतः स्वानुकूलोक्तिः) कृष्णाख्यं परिष्वङ्गेन ग्रहाण हे श्रक्तिनाय रकत्र संयोजयस्व स्पर्शमणिना च धातुम् ।

स-स्व त्रस्ति त्रनुग्रहः स-स्व त्रस्ति शक्तिपातः शिवरात्रगः ॥ १० ॥

### श्रीशिवं स्तीति ॥ ८१॥

हं-बालकरूप ग्रस्ति-ते रत्नहारस्याने वासुिकः कच्छे

ग्रपयास्यति हं-मेग्नग्यामवर्ण स्मरणेन तव ग्रापत् ॥ १५५० ॥

\* हे श्विव शक्तिरूपां पद्मिनीं मे देहीति च खेषः !

च्यथ्-वुज़मिलि साझ परम-त्राकाण् खटि श्रद कस चटि राग देश्यक् वाव्। गाग श्रीन सज्ज गटि श्राग् थिव सज्ज् विटि इटि मौग-वर्न खरन चानि त्रापदा ॥ चेत्र-इचि त्रशाय पान् म्योनु कोन नटि यूतु खंम्ब्स्म् त्यूतु व्यपदुम् लूब्। ससुद्रस् पोञ्ज्-खाइनु गोम् नटि-नटि इटि भीग-वर्न खर्न चानि श्रापदा ॥ निम् पानस्-कुन् चिम् दिम् मटि-मटि पालना संज्ञंय मटि त्यय खय्। श्रसवं नि गंगा वसवं ज् च मज् जिट इटि मीग-वर्न खरन चानि न्नापदा॥१५६०॥ मनिकस वनसंय मञ्ज युस् पान् खटि हर हर्म्बख च्यय् पर्जनविथ्। पर्त पान् कुनु व्यन्दि कित मो इ-स्थन्दि फटि इटि मीग-वर्न खरन चानि श्वापदा ॥ वीरभद्र चोनु ज़ोर् नय् श्रासि कति म्बटि मदुकुय् मद्-इंसु ऋष् विग तल्। नख क्याइ विस थिप दिसि-इन्दि नलविटि इटि मीग-वर्न खरन चानि श्रापदा ॥ ग्रंस्त्र् येनु ज़न् नेरि मज़ कुर्कटि यस् कृटि चानि लोल नारं चूर्यह।

चिद्विद्युतं ग्रस्माकं परमाकाणं स्थायिष्यति ततः कस्य भेतस्यति रागद्विषस्य वायुः।

प्रकाशं ग्रानियप्यति मधी ध्वान्तस्य ग्राशां स्थापियप्यति मधी वजस्य ग्रापयास्यति हे-मेघण्यामवर्ष०॥

ग्रतितर्धवत्या (इतया) तृष्णया ग्रात्मा मम कुतो-न कम्पितो-भवेत् (कुम्भेन च) यावत् संस्तं-मया तावत् उत्पन्नं-मे लोलुभत्वम् ।

समुद्रान् जलारोपणं संपर्न-मे कुमीः

त्रप्रयास्यति हे-सेघ्यास्वर्णः ॥

प्रापय-मां स्वात्मानं-प्रति त्रागच्छ-मां देहि-मे पृष्ठे-हस्तस्पर्शताडनाम् पालना त्रास्माकं समर्पिता तव त्रास्ति ।

हे-सितमुख गङ्गा ग्रवरोहन्ती तव जटामधात् ग्रपयास्यति हे-मेघण्यामवर्णः ॥ १५६० ॥

सनोरूपस्य वनस्यैव मध्ये यः त्वात्मानं ग्रूइियस्यति हे-हर हरमुखास्ये-गिरित्तेत्रे त्वामेव उपलत्तियस्यति ।

परं त्रात्मानं च एकर्पं मंखति कुत्र-नाम मोहात्मिसिन्धुनद्यां मग्नी-भविष्यति-सः त्रुपयास्यति है-मेद्युष्यामवर्ण्ण ॥

हे-वीरभद्रमद्र तव वलं न-चेत् स्थात् कुत्र-नाम त्र्रायत्तो-भविष्यति मदस्यः मत्तहस्तौ चैतन्यात्मिकायाः वलायाः त्र्रथस्तात् ।

पूर्णतां किं-नाम उत्तीर्णो-भविष्यति त्रवलम्बंन मृल्लोष्ट्रमयप्राकारात्मना उपरिजन्धनपटलेन त्रप्रयास्त्रति है-मेघश्यामवर्ण०॥

शुद्धशस्त्रधातः विभिन्नतां इव निर्गामिष्यति मधात् शस्त्रमलात् यस्य प्रज्वला-भविष्यति त्वदीयस्य श्रनुरागात्मनः श्रग्नेः ज्वाला । दैर्थिक दकरि दब-स्त्य का सम् चृटि इटि मीग-वर्न खरन चानि श्रापदा ॥ बेहोश् क हमतु छुस् मोइज़ खटि स्रमति चपि व्यवनि चटि-स्रत्य । इमि बवसर तर श्रिक न-त श्रिक खटि इटि मीग-वर्न खर्न चानि त्रापदा ॥ त्रपूर्व-खर्षपस काइ वदि काइ गटि क्याइ जेटि काइ क्रिटि यमि द्रज् पान्। रावरावि क्याइ लिब क्याइ चावि क्याइ रिट इटि मीग-वर्न खरन चानि श्रापदा ॥ १५०५॥ देइकि यावन खटि रंग-सस्ति पटि म्बल-रस्ति कुय् तावनुनु बाजार्। बेरंग लिय चाञ लिय सक्तर रिट इटि भीग-वर्न खर्न चानि श्रापदा ॥ पञ्च-म्बख चुवापोर् सुय वाति श्रकि व्यटि युस् ज़िप बीद-रम्तु ग्रडचर नाव्। त्रान पोरन फेरि बिडियंय मझ व्वटि इटि मीग-वर्न खरन चानि श्रापदा ॥ क्रणास् चा इसन-कामन् दामन् विट जगतुकु केंडि-माल् न-त चृटि तस्। विरक्श् पाद् चानि नय् रिट कति वटि इटि मीग-वर्न खरन चानि श्रापदा ॥ ८१॥

<sup>\*</sup> खपराच-रूपस्रति पाठान्तरम् ॥

- (सः) धैर्यात्मनः श्रयोधनस्य ग्राधातेन कालात्मकालिमानं मेत्स्यति ग्रपपास्यति हे-मेध्य्यामवर्ण० ॥
- निश्चेष्ठः कृतो-ऽद्यं श्रक्ति मोर्चात्मकया उन्मादमूर्क्या (श्रपसाररोगेण)।
  हे-भसपरिमलिताङ्ग इस्तावलम्बेन स्ववाहनीमृतवृषभस्य पुच्छेन-करणेन
- श्रुसात् संसारमञ्चासरसः तरिष्यामि एकस्यां नचेत् श्रूपरस्यां वेलायाम् श्रूपयास्यति है-मेघश्यामवर्षा ।।
- (तस्य) ग्रपूर्वस्वरूपस्य (त्वदात्मनः) किं-नाम उपचितं-भविष्यति किं-नाम-वा ग्रपचितं-भविष्यति किं-नाम दौष्ट-भविष्यति किं-नाम चूस्वं-भविष्यति येन तुलितः स्वात्मा।
- विनष्टं-करिय्यति किं-नाम लप्स्यति किं-नाम परित्यत्त्यति किं-नाम ग्रहीय्यति ग्रुपयास्यति हि-मेघण्यामवर्णः ॥ १५६५ ॥
- देश्स्य यौवनेन ग्रसारेण रागेण-सिहतेन ग्रीर्णपट्टेन स-ग्रमूल्य (मूल्यरिहतेन वा) ग्रस्ति दृषितप्रायः विपणिव्यवहारः ।
- (स पट्टः) हे-रागरहित मुल्यवान्-भिवय्यति त्वहीयंन ग्रासक्तत्वेन सुक्ता-रत्नात्मना तीन्येन ग्रापयास्त्रति हे-मेघश्यामवर्णः ॥
- हं-पञ्चमुख (स्वच्छन्द्रभूर्ते) चतुर्दिक्कं स-एव प्राप्ताति एकोन प्रुतेन यः जिपव्यति एकाग्रबुद्धा (ग्रभेदबुद्धा वा) धडत्तरसन्त्रात्मकं नाम ।
- तिस्पष्ठ पूर्षु (लोकत्रये अरीरत्रये वा) परिक्रिगिष्यति त्रासीन-एव मध्ये यहाधस्तनपुरे (प्रथमयोगभूमिकास्य एव) त्रप्रयास्यति है-मेधस्यामवर्ष्ण् ॥
- (ग्रन्यकर्तुः खद्यालापः) कृष्णाख्यस्य ग्रस्ति मनःकामना (तादृश्री) वसनाधी-भागात्मवासनावृत्तिं वेष्ट्यिष्यते (निरोत्सर्गति) जगत्मंबन्धि कण्डकजालं ग्रन्थया क्रेत्सर्गत तस्य (तद्वस्वभागमु)।
- विरक्तीभूय (हे विरक्त इति वा) चरणौ लदीयौ न-चेत् ग्रहीय्यति कुत्र-नाम फलितो-भविष्यति त्रुपयास्यति हे-मेघश्यामवर्षः ॥ १९॥

92. PRAISE OF VIȘNU AS ONE WITH SIVA.

कर्रनावतार नाव-निभ्युस्न जाह् उलि कति फटि मो च-कलि चे-के भव्॥ १५६८॥

लिब-किन कि ज़िथ् लूक-सिव अझ् रिल महाराज़ ज्याम विल साद-प्रकृष्ट्र। जम् मानि संसार् श्रोम् ज़ानि चिल चिल कित फिटि मोह-किल हे-केशव्॥ १५००॥

देह-प्रय निम्न निर्मय निय-सङ्ग् चिल स्यंबि-सङ्ग् प्वालि पंपोग्न।ह्-हिह्।

फेरि चिल चिल नेरि डून् ज़न् मझ् ग्वलि कित फटि मोइ-किल हे-केग्रव्॥

कायाय-मायाय-इन्दि इग-निग्न बलि बस्म् मलि समताय-इज्जि सार्न्तू ।

ममता तस् ति गिलि पोञ्जु जन् भस्न-गिल कित फिट मोह-किलि हे-केशव्॥

वैराग-मक-स्राय् युस् राग-वीरि यालि निक्रकल्मन तथ्करि पैवन्द्।

हर्द नेरि फल् तस् सोन्न पानय् सुद् फ्रालि
कित फिट मो इ-किल हे-केशव्॥

पुनिमू-इन्दि स्वीमियो चाज़िय् श्रठ्कालि चन्द्रम जन्गिक परिपूरन्।

## पुनरिप प्रिवादयभावेन विष्णुं स्तौति ॥ ८२ ॥

(जगत्पालनाद्यर्थ) हे-दयया-स्त्रीकृतसस्त्राद्यवतार नाम्नः (तव) यः न कदापि निवृत्तो-भविष्यति

कुत्र-नाम (सः) निमङ्क्यिति मोहात्मकुल्यायां हे-केशवात्मन् ॥ १४६९ ॥

बहिरेव (श्रीदासीन्पन) स्थित्वा लौकिकसभायाः मध्ये संगंखते महावरस्य (इव) वसनानि विस्थिते श्रार्जवप्रकृत्या।

भ्रममात्रं मंद्यते संसारं श्रोमात्मकमेव चास्यति स्थले स्थले (पुरः पश्चात्) कुत्र-नाम निमङ्कपति ॥ १५७० ॥

देस्तियतायाः सकाशात् सिद्धचारात्मिकायां ऋधित्यकायां चिलव्यति कर्दमविशेषमध्ये विकसितो-भविष्यति पद्मपुष्पसदृशः।

संचितिष्यति स्पले स्पले निर्मामिष्यति ग्राचीटफलं इव मधात् त्वचः कुत्र-नाम निमङ्क्षपति ॥

कायस्य-मायायाः-संबन्धिनः रोगात् उल्लाघीभविष्यति

भस्म परिमलिष्यति समज्ञानात्मिकया जपमालया (संयुक्तः)।

समता (देहाद्यहंभावः) तस्य ग्रापि विनद्भावित जलं इव सस्मर्गलु-नाम्नि-वितस्तादिनदीजलशोषसम्यले (साप्रमीरिकवराह्यूलाख्यप्रदेशाधस्तनप्रसिद्धे) कुत्र-नाम निमङ्कपति ॥

वैराग्यात्मना-कुठारेण यः संसाररागात्मवेतसदृत्तं क्वित्रशाखं-विधास्पति
निरपेत्तीण मनसा (चित्तदृत्तिनिरोधकपेण) तस्य विधास्पति संस्कार-विशेषस्\*।

श्चरत्काले निर्गमिष्यति फलं तस्य (पुरुषस्य) वसन्तकाले स्वयमेव सः विकिष्यते कुत्र-नाम निमञ्जयिति ॥

हं-पूर्णिमायास्तिषः स्वामिन् (तस्यां पूजनीय) तवैव ग्रनुरागपौनःपुन्यन चन्द्रमाः इव विनङ्ख्यिति परिपूर्णो-ऽपि ।

\* खादिष्टफान्नोत्पानी यदेवस्य ध्वस्यान्यद्यचर्मादिना मंक्रामिकसंस्कारविशेष क्रियते तत् (पोंन्दा इति भाषया)॥ च्द्रचूंड श्राश चाज़ खप्रकाश-ज्याम विख कित फिट मो ह-किल हे-केशव्॥ हाष्ण्य श्रानन्द-श्रस्टंय् गिल गिल निश्कल पनज़िय् किल-स्रंत्य चाव्। निर्मल ब्यं ग्रू प्रकंत्-हेन्दु मिल् किल कित फिट मो ह-किल हे-केशव्॥ १५०५॥ ८१॥

> PRAYER AND PRAISE DIRECTED TO SIVA. थिम् दिम् बव-सर तार् िश्व कर्नावतारो वे ॥ १ ५ ० ६ ॥ सरिय् पाम् संनि हार् बाख काल-संदारो वे। नाव क्य गंगादार् चाव श्रम्त दारो वे। ह्रं इय लिंगाकार् श्रंग सूर्य-प्रकारी वे। चिम् दिम् बव-सर तार् शिव कहनावतारो वे॥ त्सि कुइ सोर्य पादिकार सादि युस् भोंकारी वे। सोइम् जानि सुय सार् ब्रम् मानि संसारी वे।

<sup>\*</sup> वे श्ब्दो उच पादपूरणार्थः॥

हे-चन्द्रचूड ग्राणया तवैव म्बप्रकाणात्मकानि-वसनानि विस्थिते कुत्र-नाम निमङ्क्यति०॥

कृष्णाख्यग्रन्यकृतः ग्रानन्दात्मामृतं सुखपूरं सुखपूरम्

हे-निष्कल स्वकीयेन यन्त्रेण (ग्रनुरागापेत्तया तद्वानेन च) पायय।

(यथा) निर्मलीभूतायाः बुद्धेः प्रकृतेः मालिन्यं मार्त्यति

कुत्र-नाम निमङ्कपति०॥ १५७५॥ १२ ॥

पुनरपि खेष्टप्रार्थनपूर्वकं श्री प्रिवं स्तौति ॥ ८३॥ ग्रागच्छ-सत्सभीपे देहि-मे संसारस्ट्सः तारम हे-श्रिव दयाहेतोर्धृतावतार नाम ॥ १५७६ ॥ मर्वाख्येव पापानि ग्रासाकं हर हे-बालमूर्ते महाकाल-संहारिन् नाम । नाम ग्रस्ति-ते गङ्गाधर-इति पाययासान् श्रमृतधाराः नाम । क्षं ग्रस्ति-ते लिङ्गाकृतिमत् त्राङ्गानि सूर्यसमानदीप्तीनि नास । ग्रागच्छ-मत्समी। देहि-मे संसारसरसः तारम हे-श्रिव दयाहेतोधूतावतार नाम ॥ तस्येव श्रस्ति सर्वमेव श्राधिपत्यस् सालाति यः श्रीकारं (प्राणाभ्यासात्मयोगेन) दाम । सो-उइमिति-मन्त्रं ज्ञास्यति स-एव सारात्मकम् भान्तिमात्रमेव मंखते संसारं नाम ।

थिम् दिम् बन-सर् तार शिव कर्**नावतारो वे** ॥ अनुग्रहिंकय श्रंबार निम चानि दर्बारो वे। पाम खञ् यन यन चार् स्त्य दर्भ-वानारो वे। थिम् दिम् बव-सर् तार् णिव करनावतारो वे ॥ साम-वीदस् म्य व्यक्तार् दिम् प्रौम-सेतारो वे। वंनिय स्थाञ्च कन् दार् हा बस्मादारी वे। थिम् दिम् बव-सर् तार् शिव कर्नावतारों वे ॥ १ ५ ८०॥ देव् श्राम्ति किह् लाचार् कर्तख् बञ् चारो वे। स्त्य स्त्य हाय च्ह कमार् तारकं-दैत्य मारो वे। थिम् दिम् बव-सर तार् भ्रिव कर्नावतारो वे॥ क्रष्णस् तम् जम् यार व्यडनस् कुह् तयारो वे।

त्रागच्छ-समसीपे देहि-सं संसारसरमः तारस् इ-शिव दयाहेतोर्धतावतार नास ॥

ग्रनुग्रहस्य ( त्वरनुग्रह्पूर्वकत्विविंगुमार्गेण ) राणीन्

निययामि त्वडीयायां पदसंमित नाम !

पापकर्म पुग्थकर्म भिन्नं भिन्नं विचिन् मह-कृत्वा विचागत्मधर्म नाम ।

त्रागच्छ-मत्ममीपे देशि-मं संसारसरसः तारम् स-श्रिव दयाहेनोधंतावनार नाम ॥

मामवंदं (तहीयनुसारभवन्कीर्तिगानमामर्थं) मिय विस्तारय (तद्यं) देखि-में रागान्मिकां-वीकां नाम ।

(तत्पुदानानन्तरं) वाख्याः मदीयायाः कर्णे निधिष्टि ग्राङ्कः (इन्तं) भस्मपरिमलिताङ्कः नामः।

ग्रागच्छ-मत्मभीपे देहि-मे मंसारसरसः तारम् हे-शिव दयांहतीर्धतावतार नाम ॥ १५८० ॥

देवाः समागताः (संपद्माः) सन्ति निक्यायाः (उर्द्वगातिश्रयम्) कुक्-नाम-तेषां श्रतःपरं रत्तोपायं नाम ।

सह सहायं घृत्वा त्वं कार्तिकेयम्\* तारकाख्यदैत्यं अहि नाम ।

ग्रागच्छ-सम्मीपे देहि-से संसारसरसः तारस् हं-णिव दयाहेतोर्धृतावतार नास ॥

(ग्रन्थकर्तुः स्वकीयालापः) कृष्णाख्यस्य तपः जपं (च) ग्रकृतमेव-कृतमिव संकलय (यतोऽसौ) मज्जने (जन्ममरणादिषु) ग्रस्ति सन्नद्ध-एव नाम ।

तन्मारणाय निथतं कार्तिनेयकुमारमुत्पादयेति भावः ॥

मोर् रोज़्यम् न ल्वकचार्
कर्तम् व्वञ् चारो वे।

विम् दिम् बव-सर तार्
िश्चिव कर्तनावतारो वे॥ ८ २॥

94. PRAYER AND PRAISE DIRECTED TO SIVA.

न्यथ् चाञ् पूजा प्रिव प्रंकर कर बस्नादर दर चोतुय् वर्॥ १५ ८३॥ चानि श्रनुग्रह-रंसु कति षद्र दर ब्वक त्रमा क्यम् पत खाय् चाय्। संच चाञ राष् दह हे दिगम्बर बर बस्रादर दर चोनुय् वर् ॥ स्वित-श्राठ् कुम् द्या-सागर् गर् ज़ल् कुम् बासान् फाल् श्रास् ज़्यथ्। चेश-इतु थियु न नागनाय श्रमर भर बस्मादर दर चोनुय् व्रथ्॥ १ ५ ८ ५॥ कास्तम् श्रमर श्रजर जर जर बास्तम् प्रत्यख् सूर्य-सिंहु न्यथ्। ज्ञाञ्-गाभ् कर्तम् चन्द्रभेखर खर बस्रादर दर चोनुय् वर्॥ चानि नाव स्तिन् पाष् इरिइर इर पान कुख् पालना त संहार् थ्यथ्।

8

स्थिरतरं स्थास्यति-तस्य न बाल्यं (कौमारयौवनाद्मवस्थानम्)
कुक-नाम-तस्य त्रधुना उपायं नाम ।
त्रागच्छ-मत्ममीपे देसि-में संसारसरसः तारम्
स-श्रिव दयासेतीर्धतावतार नाम ॥ १३ ॥

#### पुनरपि श्रीभिवं स्तीति॥ ८४॥

नित्यं तव पूजां हं-शिव शङ्कार कुर्याम्

हं-भसपरिमलिताङ्ग स्थापियथामि तवैव व्रतम् ॥ १५८३ ॥
त्वदीयंन ग्रनुग्रहंश-विना कुत्र-नाम हं-संसारादुद्वारक स्थिरीभविष्यामि
त्रुभुत्ता पिपासा ग्रास्ति-मे ग्रनुलग्ना जरम्बा पौला।

ग्राश्या तवैव रात्रीः दिव 'नि (च) हं दिगम्बर पूर्ययस् हं-भस्मपरिमलिताङ्ग०॥

यैकतिला-भूः ग्रस्ति-मे हे-इयासागर गृहम्

जल्कपं ग्रस्ति-मे भाषमानं फलं \* ग्रागता-ऽहं (यतः) जन्मना ।

पिपासाबाधितः ( स्व ) यथा न ई-नाग्नायस्वरूप ग्रमर मरिष्यामि ई-भस्मपरिमलिताङ्ग० ॥ १५८५ ॥

ग्रपनय-नाम-मं ई-ग्रमर ग्रजर निःशेषतया (ज्वरादिकं च) भासमानी-भव-नाम प्रत्यत्तं सूर्यवत् नित्यम्।

चानात्मप्रकाशं कुरु-नाम-सस हे-चन्द्रशेखरं समुद्रातस् हे-सस्मर्पारमिलताङ्ग्रह ॥

व्वदीयंन नाम्ना कारणेन (व्वत्कारणेन ) पापं ई-इरिइरात्मन् ऋपाकुर्याम् स्वयं ऋषि पालनात्मा संदारात्मा च स्थित्यात्मा (तद्वंतुरिति)।

भान्यात्मसंसारः सत्यतया सगढक्णावद्वासते ॥

<sup>ं</sup> मिकता जिमानस्वयमेव स्वभावः यहिनाईलं शुष्पति॥

बिक्त बाव खानि मन् बागम्बर बर बस्नादर दर खोतुय व्रथ्॥ प्रीम श्रंश कुम् वसान् खानि बच्चर च्यर जन् स्थम् नेचन् मज्ञ्-बाग् य्यथ्। बिक्त-श्रूख् खानिय् हे परात्पर पर बस्नादर दर खोतुय् व्रथ्॥ पूरि पश्चिम दिचन व्यत्तर तर मोह-स्थन्दि यद्यारच नावि-क्यथ्। कृष्णस् गक्त केश्रव बव-सर सर बस्नादर दर खोतुय् वृथ्॥ ८ ॥॥

95. PRAYER AND PRAISE DIRECTED TO SIVA.

हो स् दिस् लगयो पंपोग्न-पादन्

हा सादन्-हेन्दि सादो हो ॥ १ ५८ ० ॥

योगियन्-हेन्दि योग प्रीनियन् हेन्दि प्रान

ज्ञानियन्-हेन्दि हा ज्ञानो ।

च्यानि प्रसाद सूंत्य् स्त्रद् किह् तफ् सादन्

हा सादन्-हेन्दि सादो हो ॥

प्राच्यत च्यानि-स्त्रत्य च्यन्तुकुय् चेनुनु

न-त गिक् सेनुनु क्रज़स्यन् पोञ्ज ।

प्रीम-ज़ल् कुय् बुज़ान् बाव-नागरादन्

हा सादन्-हेन्दि सादो हो ॥

भक्तिविधानेन भावनया (च) तव मनः हं-वागम्बर पूर्गीकुर्याम् हं-भम्मपरिमलिताङ्ग०॥

प्रमपूर्ण त्रात्रु त्रास्ति-मं निःपतत् तत्रैव माद्यान्धन प्रवाहवत् इव त्रास्ति-मं नेत्रयोः मध्यभागे वितस्तानदी ।

भक्तिपूर्णक्षोकान् तवैव हं परात्पर पठिष्यामि हे-भस्मपरिमलिताङ्ग० ॥

पूर्वसात् पश्चिमात् दित्तणतः उत्तरतः निस्तरंयम्

भोद्यात्मसिन्धुनद्याः विचारात्मिकायां नौकायामेव ।

(तदण्य) कृष्णाख्यस्य (मे) संपद्यस्व-नाम इं केशव भव-सरसि-ग्रसिन्

परौत्तितः

है-भस्मपरिमलिताङ्ग् ॥ १४ ॥

पुनरिप खेष्टप्रार्थनपूर्वकं श्रीजिवं स्तौति ॥ ८५॥ चेतनां देहि-मे उपहारीभवेयं-तव पद्मसदृश्रपादयाः हन्त साधूनामिप साधी हन्त ॥ १५९०॥ ह-योगिनामिप योगस्प प्राणिनामिप प्राणस्प ज्ञानिनामिप हन्त ज्ञानस्प ।

त्वदीयन प्रसादन कारणेन सिद्धाः सान्त तपः साधयन्तः इन्त साधूनामपि०॥

चित्तरहित तवैव हेतुना (प्रश्नादेन) चित्तस्थापि चेतनत्वं (ग्रास्ति)
ग्रन्थया संप्रमाति सार्नामव काग्डोलेषु जलस्य ।

प्रमातिश्रयात्मकं-जलं ग्रन्ति-ते उद्गच्छत् भक्तात्मात्वानेष्

हन्त साधुनामपि०॥

ब्रह्म-ज़न्मस् यिथ् कुस् न ब्रह्म-सारंचू वुक् म म्याञ्न राचस-प्रकंचू कुन्। चानि स्रंत्य बक्य चान् कं ए प्रहादन् हा सादन्-इन्दि सादो हो ॥ पूरन-प्ररम स्थम् चार्न्य लादन् प्रनव-पान् वन्दहीय पादन् ज्ञन्। नाद-यन्द कन् थाव् सान्यन् नादन् हा सादन-इंन्टि सादो हो ॥ यचार-नेवन् जाञ्-गाग अन् किह् अनि हर हर्म्बख छाय् दिमहीय् वंनि । निक्रमल-मन निक्रमाम रामरादन् हा सादन्-इन्दि मादो हो ॥ १५८५॥ श्रनुग्रह् चोनु गिक् श्रासनु सादन् काह् कुह् पापन् कमन् ज्यादन् पाठ्। दय् कुख्त चयं कर् सान्यन् अपरादन् हा सादन्-हंन्दि सादो हो ॥ कृष्ण् श्रय् चाञ्च कपटञ्च-तल नेरिहे श्रद कित पैरिक्ते ज्याम निवि निवि। पुत्र कित प्यथिहेस् हो ज़न्त रादन् हा सादंन्-इंन्दि सादो हो ॥ क्रिप मझ् श्रय्तस् क्रूचराह बनिहे श्रद कति वनि हे जे छ। यूतु।

त्राच्चणवातिजन्मनि त्रागत्य त्रांस्म न त्रच्चस्मृतौ ईत्तस्व मा महीयां रात्तमप्रकृतिं प्रति।

त्वडीयेन कारणेन (प्रसादेन) भिक्तः त्वडीया कृता प्रह्लादेन इन्त साधनामपि०॥

हे-पूर्णपुम्धात्मन् ग्रस्ति-सयि तर्वेव ग्रनुकम्पा ह-प्रस्व म्वात्मानं उपहारीकुर्याम-ते पादेषु ( वेदात्मकेषु )चतुर्षु ।

ह-नादविन्द्रात्मन् कणैर निधिहि त्रास्माकीनेषु करणाक्रन्देषु चन्त साधूनामपि०॥

विचारात्मनेत्रयोः ज्ञानात्मप्रकाशं समानय स्तो (यतः) ग्रन्थाः (वयम्) हे-हर हरम्खाव्यशिरिचेत्रे तवैव ग्रदास्याम-ते ग्रन्वेषणानि ।

निरपेत्तेण-मनसा हे-निष्काम रामरादन्-नाम्नि-त्तेत्रे हन्त माधनामपि० ॥ १५९५ ॥

त्रनुग्रहः त्वदीयः भवितवाः साधुनाम् किं-नाम ग्रस्ति पापानां ग्रस्थानां बहुनां (वा) (विचारणां) प्रति\*।

ईश्वरः ग्रीस नाशं च विधित्ति ग्रास्नाकं ग्रापराधानाम् इन्त साधूनामपि०॥

(ग्रन्यकर्तुः स्वालापः) कृष्णाखाः चेत् तव (वस्तादि) भिदात्मपरी-त्तातः निरगमिष्यत तदा क्त्र-नाम श्रवसिष्यत् वसनानि नुवानि नुवानि।

(पुनश्च) त्रपर्याप्तं कुत्र-नाम त्रापितध्यत्तस्य वस्त्रपार्श्वभागेषु वस्त्रदैर्घ्य-भागेषु च इन्त साधुनामपि०॥

ग्रप्रत्यत्तभाषणात्मक (सानस्त्रवाहारस्य) मध्ये यदि तस्य संग्रहात्मकता (उपायान्तरं) समभविष्यत् तडा क्त-नाम ग्रक्थियम् देधा इयत्।

\* द्यास्तवः मन्तः पापन्युनाधिकां न निचार्यन्ति। ममानामेव दयाभाविष्कार्विका

# याद् श्रय् रोज़हम् वुज़ हुम् श्रादन् हा सादन्-हेन्दि सादो हो ॥ ८ ५ ॥

96 IMPOSSIBILITY OF DESCRIBING SIVA.

निरज्ञन् वातिषय यव ग्रंज्ञ-धानस्।

निजाना ह् कुस् वनय् तस् वे-निज्ञानस् ॥ १५८८॥८६॥

97. PRAISE OF SIVA ON HIS DEPARTURE FOR THE FOREST.

ह प-रंक्ति सुस् ज़ानि कमि-सन निय गोख्।

दय गोख् शूंज्-ग्रय स्वाय् विज्ञान्॥ १६००॥

साद-सत्संगंकि निनय-पय गोख्।

कितेन्द्रिय गोख् स्वय-स्थान्॥

साद नाद-व्यन्द वंनिय-इन्दि वन गोख्।

निप्रकल मन गोख् निरिवमान्॥

श्रानन्द् बूगनि श्रानन्दगन गोख्।

निरम्भन गोख् पठ् शूंज़-थान्॥

श्रदेत श्रच्यत श्रन्तर्दान् गोख्।

स्रंत्य ज्ञान गोख् ज़ाज्-हंज़ू ज़ान्॥

केवल पनन्थन् निग्न बेगान गोख्।

ग्रिवनाथ पान गोख् श्रक्तिय-सान्॥ १६०५॥८०॥

98. THE AUTHOR AND MENT PROCLAIM DEVOTION ON SIVA'S DEPARTURE.

जित जीयिथ् संसारस्

पत-जारस् जितिय ॥ १६०६॥

स्मृतिगतः चेत् तिष्ठियास्तस्य ग्रधुनापि त्रस्ति-तस्य ग्रवकाणः (कयन-निवृत्तेः)

इन्त साधूनामपि०॥ १५॥

#### ग्रन्थकद्किः॥ ८६॥

निरञ्जनः प्राप्येव समापतितः (द्रुतमेव प्रापत्) गृहादिनिर्मितिरहिते (ज्योतिः स्वरूपात्म) प्रदेशे

लचणादिकं कः वच्यामि (वक्तुं श्रक्तुयां) तस्य निर्लक्तरणस्य ॥ ------- १५९९॥ ९६॥

#### याचामनु सुतिप्रसावना ॥ ८७॥

हे-रूपरहित कः जानाति कया-स्वित् ग्रिधित्यकया गतस्त्वम् ।

हे-ईश्वर गतस्त्वं शून्यप्रदेशे (परमचिदाकाशे) संग्रह्य (स्वशक्ता-त्मकं) विज्ञानम् ॥ १६०० ॥

साधुसत्सङ्गस्य त्ते-निर्णयस्य-ग्रिभित्तान गतम्र-त्वम् ।

जितेन्द्रिय गतस्त्वं (सत्तामात्रात्मकं) लयस्यानम् ॥

हे-साधो नादबिन्दात्मन् वाख्यात्मकेन वनमार्गेख गतस्त्वम् ।

निष्कलेन मनसा (सह) गतस्त्वं निरिभमानपदम्॥

स्वानन्दं भोक्तं हे-ग्रानन्दघन गतस्त्वम् ।

हे-निरञ्जन गतस्त्वं श्रून्यस्थानादप्पुपरिस्थानं (चिदाकाश-लयस्थानम्)॥

हे-ग्रहैतस्वरूप ग्रन्तःकरणाद्यतीत ग्रन्तधानं गतस्त्वम् ।

सह-धृत्वा हे-ज्ञान गतस्त्वं ज्ञिरिप ज्ञानस्पम् ॥

हे-केवलात्मन् स्वकीयानां समीपतः परक्षः संपन्नस्त्वम्।

हे-ज्ञिवनाथ स्वयं गतस्त्वं स्वशक्ता-सह ॥ १६०५ ॥ १० ॥

श्रीशिवस्य दूरगतिमधिगत्य तदनुरागातिश्रयं स्वीराग्य-

पुरः सरं प्रस्तोति यन्यकृत् सेना च ॥ ८ ८ ॥ लत्ताघातान् प्रतिप्य (तिरस्कृत्य) संसारे

त्रनुधाविष्यासि-तं से-नायिके ॥ १६०६ ॥

इंस-नाद्किस् ज्यानवारस् नी ि ज्याम किस् के तिय। वुफि तार्थम् इसदारम् पत-कारस् लितिय ॥ Salarisis since सूर् कर् तिम अंदकारस युस् वेष् स्रमंतिय। व्वति दारनाय द्यान् दारस् पत-खारस् चतिय ॥ अथ् तीज़-इं प्राकारस् फोर बूँडि तय् पतिय। पाँपुह् ज़न् गत-मारस् पत जारस् जतिय ॥ कोल फंविकस श्रंबारस् र्थं स्य दिनू सूरमंतिय। सह् कुम् वञ् कति प्रारस् पत-लार्स् लतिय ॥ १६१० ॥ श्रारवल् मञ्जू को ल-नारस् दंजू-मंत्रू छाह् प्रीम स्तिय। ग्रहच्यारस् छाड् मञ्जू आरस पत-सारस् सतिय॥ न्यथ् लगहां महाचारस् सथ् बामनाव् सतिय।

(यस्य) इंसनादात्सनः विद्यङ्गस्य\* वसितानि वस्ताणि सन्ति शुक्तानि ।

उडुयनं तारियव्यति-मे (उडुीय लङ्क्ष्यिव्यति ) इंसद्वाराख्यगिरिम् ग्रनुधाविष्यामि-तं ।।

भस्म कृतं ( संपादितं ) तेन ( तदीयस्य ) मोहात्मान्यकारस्य यः वृतः भस्मप्रमत्तन-तेन ।

(तदर्थ) ग्रह्मिप धारणया ध्यानं धारययं-तस्य ग्रनुभाविष्यामि-तं ।।

ग्रमुष्य तेजोक्षपत्य ग्राकारस्य संचरेयं पुरस्तात् ग्रिप पश्चात्।

पतङ्गः इव स्वात्मसमर्पणं (स्वात्मार्पणगतिम्) कुर्यामस्याहं ग्रनुधाविष्यामि-तं०॥

ग्रातस ्न्यन विचुनः क्रूटस

त्र्यीगृशिखा महीयस्य दत्ता ( उद्घाविता ) भसपरिमलमत्तेनानेन ।

(परन्तु) ग्रार्ट्रत्वं (प्रतिज्ञन्धान्सकं) (पित्तुनः) ग्रस्ति-मे ग्रतः-परं जुत्र-नाम प्रतीत्तिय्यं ग्रनुधाविष्यामि-तं०॥ १६१०॥

पौतवर्णपुष्पविशेषः (इव) मध्ये श्रनुरागात्मज्वलने दग्धीभूता श्रस्ति गृंध्या हेतुना ।

शीतलप्रायस्य श्रस्ति मध्यं नदीकपाटवाः

ग्रनुधाविष्यामि-तं० ॥

नित्यं लग्नो-भवेयं-नाम सिव्चारं

(येन) सत्यात्मत्वं भासमान-कुम हे-सति (पर्मणक्ते)।

खर् फिरम् चाय् सेतारस् पत- जारस् जितिय ॥ वन्दुनु कुम् पान् यारस् श्रन्दुन् छुम् इतिय। चन्दुन् गोम् देवदारस् पत-लारस् लितिय ॥ यज् व्यंक् खन्दर्य-नारम् द्ति श्रीसिथ् कुह् तितय। वनवनसंय् कन् दारस् पत-लारस् लितिय ॥ काल मीरि मीरि ज्वकचारस् कर्रि स्थ पोणन प्रतिय। गेरि लागस् जटदारस् पतं-लारस् लतिय ॥ १६१५॥ क्षणुनु दफ्त बाल-यारस् करिहेस् नालमंतिय। मेलि गस्त्र्त संगि-फ़ारस् पत-लारस् लतिय ॥ ८ ८ ॥

99. WHAT MENA AND THE PEOPLE SAID TO EACH OTHER WHEN SIVA DEPARTED.

हर हर्म्बख-वन् गोम्\* ह्यथ् उमाय। ज्ञाय् श्रानन्द-गन् गोम् ह्यथ् मायाय॥१६१७

<sup>\*</sup> चित्तान् खण्डं ''इर इरम्बख-वन् गोम् " इति प्रतिपदान्तार्धभागेष्वनुषङ्गः !

स्मृतिरूपं-नादं प्रवर्तय-मे चित्तात्मिकायां वल्लकाम् त्रनुधाविष्यासि-तं ।।

उपहर्तवाः ग्रस्ति-मे स्वात्मा स्वात्मकपाय (किंतु) समाप्तवां ग्रस्ति-मे इहैव।

चन्दनं संपन्नं-मे देवदासदास्यः\*

त्रनुधाविष्यामि-तं०॥

उच्चेगोंतिष्वनिः समुद्रतः स्वन्द्रिनार्-नाम्नि-प्रसिद्धे-वनदेवतास्थाने क्रिक् इचैव भूत्वा ग्रस्ति (सः) तत्रैव।

(तद्विषयकस्य) कीर्तिगानस्य-कृते कर्णौ निधास्यामि त्रनुधाविष्यामि-तं०॥

भन्मासंचारान् दत्त्वा दत्त्वा बाल्यावस्थायाम् कृताः मया पुष्पाणां काण्डोलपूरं-निचयाः।

(तानि) शिरिष संयोजयेयं-तस्य जटामुकुटधारिकः ग्रानुधाविष्यामि-तं०॥ १६१५॥

कृष्णस्य (संबन्धि विज्ञापनादि) कथय-नाम बालसख्ये (यथा) कुर्योत्-नाम-तस्य त्र्रालिङ्गनानि।

(येन चेतुना) संगतं-भविष्यति ग्रस्तं (इव) च (परस्परं ) स्पर्धमणिः ग्रनुधाविष्यामि-तं०॥ १८॥

लोको क्रिमेनया सह निर्याणकाले प्रिवयोः ॥ ८ ८ ॥ सहादेवः हरमुखाखं-वनं गतो-सम ग्रहीत्वा उमास्। चित्तं-इव ग्रानन्दधनीभूतं गतं-सम ग्रहीत्वा सायाम्॥ १६९०॥

<sup>\*</sup> देवार्चने चन्दनार्ध देवादार निवेदाते। तच क्रमणो चैळ्माण यथा जीनं भवति तथा मच्करीरमपि भवतिति बोध्यस्

राम रामरादन् गोम् छ्रथ् सीताय।

नर-नारायण् गोम् तपच च्याय॥

प्रिम्यं कित छ्रान् गोम् तसङ्ग्र माय।

वन क्याइ वर्तन् गोम् त्रय् ग्रंज़-ग्राय॥

प्रन्दकार् त्रर्पन् गोम् त्रहन्ताय।

निर्म्तन् दिष् त खन् गोम् व्यपसनाय॥ १६२०॥

मिलनं विय दन् गोम् दिष् निष्ठाय।

दृष्टि-तल सञ्जन् गोम् मज्ञ् दारनाय॥

ख्यल् प्रद्ख्यन् गोम् गिरं याम् द्राय।

विश्वरूष् इन्-इन् गोम् कुज्ञ चाय॥

दृष्टि-तल चिबुवन् गोम् मज्ञ् तुर्याय।

हुष्टि-तल चिबुवन् गोम् मज्ञ् तुर्याय।

हुष्टि-तल चिबुवन् गोम् सञ्ज्ञ तुर्याय।

हुष्टि-तल चिबुवन् गोम् सञ्ज्ञ तुर्याय।

100. LAMENTATION OF NENĀ ON SIVA'S DEPARTURE.

त्र्यय विन् कं हि यन हाक गुज़र विथ्

कस् गोख च विष् हे-गंभो ॥ १६१४॥

श्रज्ञानय हुम् वय् रावर विष्

कोचन् मञ्ज् फिरन विथ् म्य ।

ज्ञिफेरस् कृन्तम् व्यञ् वय् ह विथ्

कस् गोख् च विष् हे-गंभो ॥ १६१५॥

श्रन् हुस् त पकनस् हत-व्यज्ञ वत क्यम्

पत क्यम् जारान् मन-कामना ।

राधिकायाः ॥ ९९ ॥

श्रीरामः रामरादनाख्योपत्यकात्तंत्रप्रदेशं गनी-मे एहीत्वा सीताम्।
नर-नारायणः गती-मे तपसः स्थाने (बदरिकाश्रमे)॥
श्रश्रुणश्र कुत्र-नाम होदः संपद्गी-मे तस्यैव प्रीत्या।
कथिय्यामि किं वृत्तं संपद्गं-मे श्रस्य श्रून्य-स्थानस्य॥
श्रश्यकारमिव समर्पितं संपद्गं-मे श्रस्ततायाः।
निर्गुणतां दत्त्वा गुणः च गती-मे उपासनायाः॥ १६२०॥
संगमय्य दौ गती-मे दत्त्वा निष्ठाम्।
दृष्टित-स्व सज्जनः गतो-मे मध्यं धारणायाः॥
समुत्यद्गमत्मलं प्रदत्तिणं संपद्गं-मे ग्रहात् यावत् निर्गताहम्।
जगद्रूपत्वं प्रत्येथे संपद्गं-मे स्कस्याः श्रवस्थायाः॥
दृष्टित-स्व त्रिभुवनं गतं-मे मध्ये तुरीयायाः।
कृष्णस्य (विष्णोः ग्रन्यकर्तुश्र) पश्चात् मनः गतं-मे बुद्धगत्मिकायाः

भेनाया खिति ॥ १००॥
त्वामेव विना केन-प्रकारेण दिनानि श्रक्षुयां व्यत्येतुम्
कं गतस्त्वं परित्यज्य चे-कल्याणप्रभव ॥ १६२४॥
श्रज्ञानमेव श्रस्ति-मभ मत्यमाग विनाम्य (विस्मार्य)
श्रज्ञानां-मार्गविशेषाणां मध्ये परिश्वान्य मां (स्थितम्)।
चतुष्पर्ये निपातय(निदर्शय)-नाम-मे श्रधुना मार्ग प्रदेश्यं

त्रान्धः त्रास्मि तु गमनाय शतशः मार्गाः सन्ति-म पश्चात् त्रास्ति-मे धावन्तौ मनसो-वासना ।

कं गतस्त्वं ।। १६२५ ॥

शूखा गक्नु म्य च्य पथर् पविष् कस् गोख् चविष् हे-गंभो ॥ दया चाञ् श्राय् श्रज्-ताञ् ध्यकान् यथ् मझिलस् लूख् पकान्-गैथ्। कंबस् पाठ् कुख् म्य चलान् साविष् कस् गोख् च विष् हे-ग्रंभो ॥ ज़य-संस्ति च़य् श्रिष श्रोस् दय-लोनुय् बुजिथ् जोनुय् न चोनु महिमा। सत्य-देव कति ज़ोनुख् पर्जनविष् कस् गोख् च विष् हे- ग्रंभो ॥ कौरि-मझ खार् स्योनु व्यंदुमतु पानय् भगवान दयावानंय कुख्। यिथु न दथ् नावस् गक्ष्य् अन्दक्षेतिथ् कस् गोख् चिष् हे-गंभो॥ कायाय काठिस्-षठ् इस् व्वह् खिसय् रोज़ुनुत त्रसिष् यंनु कुम् कूठु। दर्मम् अ ह्मनस् निम् म्वकलाविथ् कस् गोख् च विष् हे- ग्रंभो ॥ १६३०॥ कुस् वोतुमत् नख ग्रम्गेरि देंद्र्य शंगिष् कुस सु ह न्यंद्यं सज्ञ् । च्याञ् जेरि रंस्तु कुम् ह्यक्यम् वुजनं विष् कस् गोख् च विष् हे-गंभी ॥

शोभते-तव-किंगमनं मां ते भूमी निपाल्य कंगतस्त्वं०॥

भयां (दयालुनां) त्वदीयां त्रागना-वयं त्रद्य-पर्यन्नं विकत्यमानाः यस्मिन् प्रयाणको जनाः त्रागच्छन्।

त्रवटस्य पृष्ठे त्र्यास मां चलन् संवेग्य कं गनम्त्वं०॥

हे-अयनश्रील तवैव इस्ते (ग्रायत्तं) ग्रामीत् (नः) कर्मभाग्यम् ग्रुत्वा ज्ञातं न (ग्रोतुं न शक्ता वयं) तव माहात्म्यम् ।

हे सत्यस्वरूपदेव कुत्र-नाम ग्रिभिन्नातस्त्वं उपलक्तितुम् कं गतस्त्वं०॥

क्र्यमध्यात् उद्घारय महीयं ब्रुडितं त्रात्मानम् हे-भगवन् महादयालुः श्रमि-त्वं (यतः) ।

यथान इदंनामधेयं गच्छीयं इंपयित्वा कंगतस्त्वं०॥

कायात्मिन श्रूलपृष्ठं श्रिक्ति ग्रहं श्राम्ह्य (श्राह्यः) श्रास्थानं च निपात्य पतनं (च) श्रक्ति-मे कपृम् । धर्मार्थ (धर्मगौरवेशः) ब्राह्मणं नय-मां उन्मोच्य कं गतस्त्वं० ॥ १६३० ॥

श्रास्म-श्रहं संप्राप्तः ससीपं श्रासेः धाराधाः सुप्तः श्रास्मि सोर्ह्यात्मकार्याः निद्रायाः सध्ये । त्वदीयया प्रेरसाया विना कः श्रक्क्यान्यां उद्वीधितुम्

कं गतस्त्वं।

क्षिय् स्य चंलुइम् डीशिय् बावय् न्यथन्निसय् ब्राँठ वावय् कुम्। स्यदं चू- इन्दु ज्यामाह् थवुम् पैराविथ् कस् गोख् च विष् हे-ग्रंभो ॥ नफ्चं ज्वाबक् छाम् तंबलाविष् दय-नाव् चोनु मंगराविष् म्य । कस् इवक पनुनु द्यु हाल् बाविय कस् गोख् च विष् हे-ग्रंभो ॥ रंनु इस् योमतु मझ् मेदानस् श्राप्रावानस् म यूत् प्रारनाव्। श्रद्दा दिइम् ना श्रनिय् मननविष् कस् गोख् चिष् हे-ग्रंभो ॥ क्रणास् च्य यूतु दीन् गंज्राविष् मो कुन् चीविय् लूकन् ताञ्। विश्वर्षन् निन् खख् प्रावनविध् कस् गोख् च विष् हे- शंभो ॥ १६ ३५ ॥ १००॥

हिपा कर्तम् हरि:-हरय्
ब्वह् क्याह् करय् ज़ोर्॥ १६३६॥
लूसिय् प्योमत् छुस् बुज्यस्य्
बितुमत् कम् बेडु बोह्।

रुषित्वा मां चलितस्त्वं-मां दृष्ट्वा भावन

नग्नप्रायस्येव (सम) पुरस्तात् वायुः ग्रस्ति-मे (मुखवायुर्शन्तुं निस्कृति )।

सिद्धात्मकं वसनं निधेहि-मयि ग्रामूष्य

कं गतस्त्वं ।।

उदरपूर्तीच्छात्मा संभमः ग्रस्ति-मे चञ्चलीकृत्य

र्इम्बर-नाम त्वदीयं विसार्य माम्।

कसौ प्रक्रुयां स्वकीयं ईदृक् वृत्तं प्रकटीकर्तुं (स्रभिप्रायेण)

कं गतस्त्वं ०.॥

कुकरः ग्रस्मि पतितः सध्ये दीर्घस्यलप्रायदेशस्य

धृताशं मा इयत् प्रतीत्तय (माम्)।

(तद्ये) श्रद्धां दास्त्रसि-मे स्त्रित् (या) त्र्यानियस्यति-त्वां सान्त्वियत्वा कंगतस्त्वं ।।

(ग्रन्यकर्तुः स्वनिवेदनं) कृष्णाख्यं (मां) त्वसेव इयन्तं दीनं संकलय्य मा-नाम प्रतिप परित्यज्य लोकानां त्रायत्ततायाम् ।

इंश्वरार्थं नय-तं (भां) सुखं प्रापय्य (ग्रूनुभावा)

कं गतस्त्वं ।। १६३५ ॥ १०० ॥

पुनरेकलेन वर्त्तमानौ इरिइरौ ससुपक्षच्य स्वप्रार्थनपूर्वकं स्तौति ॥ १०१॥

कृपां कुछ-नाम-मिय चे-चर्यभिद्गहर

(तत्र) ग्रम्हं किं-नाम करिष्यामि इठम्\*॥ १६३६॥

श्रान्त्वा निपतितः ग्रस्मि स्थाविरेख

श्राब्दः श्रक्ति-मयि महान् भारः।

<sup>\*</sup> सर्वेषा उसमर्थस्वत्हापायोग्ये उस्त्रीति भावः।

STATES OF THE STATES

दथ् पञ्चासस् काय-पहि तरय् ब्वह् क्याह् करय् ज़ोर्॥ त्रार कुइ वजान् व्यगनि द्रय् वार छुइ करान् ग्रोर्। क्रूप कुह् करान् समन्दरय् ब्बह्काह्करय् ज़ौर्॥ वं निवं नि यं चू गोस् क्रू चु अन्दर्य ननन् जन् कुस् चोर्। क्र्पि-इन्द खख दिम् योगेश्वरय् ब्ब इ्चा इ्कर य् ज़ोर्॥ पख छाम् जर्धमन् कुम् जरजर्य बन्धोमतु छुस् मोर्। ह्यूनु कुस् खरन्-इन्दि श्रीर्चरय् ब्बह् क्याह् करय् ज़ोर्॥ १६४०॥ सन्मस् रोज्तम् श्वाम-खन्दरय् प्रबाथ् हिवु चपोर्। पंपोशस् विथु न दह् लगि दरय् व्यह् क्याह् कर्य् जोर्॥ त्रावास चानि-स्त्य गामिति किह खरय श्रुनाःकरन् चौर्। म्य वास् प्रकाण-इं फ्रूई श्वरय् व्वह् क्याह् करय् ज़ोर्॥

र्चदृशस्य (ससारात्मनः) पञ्चार्लागरेः केन-प्रकारेण निस्तीर्णो-भवेयम् ग्रहं किं-नाम०॥

(ईदृशावस्थायां) गिरिसरित् ग्रस्ति प्रवाहध्वनि-कुर्वन्तौ उत्तानेन मार्गगति-विशेषेण सुष्ठ ग्रस्ति कुर्वन्तौ महाकोलाइलम् ।

मौनं ग्रस्ति कुर्वन् (कुर्वन्तौ वा) समुद्रः (समुद्रं प्राप्य वा) ग्रहं किं-नाम०॥

उक्का उक्का ग्रितिश्येन संपद्मा-ऽत्तं निःसारः ग्रन्तरेव खातीभवन् इव ग्रम्मि ग्रितिसूठः।

मौनविधानस्य सौख्यं हेहि-में हे-योगेश्वर ग्रहं किं-नाम० ।

पन्नाः (इन्द्रियोल्लासाः) सन्ति-सं स्त्रयोहिङ्किताः (इव), ग्रस्ति-सं भौतिहतत्त्वस् संभूतः ग्रस्ति सदूरः।

कुरूपः ग्रस्मि पादसंबन्धिना ग्रर्तिइतत्वेन ग्रहं किं-नाम०॥ १६४०॥

प्रत्यत्तीभूतः तिष्ठ-नाम-मे चे-ग्यामसुन्दर प्रभातकालः इव परितः।

पद्मपुष्पस्रिव यथा न दिवसः संयुक्तो-भवेत् निरोधे ग्रहं किं-नाम०॥

त्राभाषेन त्वदीयेन ममाग्रतानि मन्ति विकासस्यैर्यम् त्रान्तःकरणानि चत्वारि (मनोबुद्धग्रहंकारचित्तानि)। मम त्रानुभवगोचरो-भव्-प्रतानं प्रकाशव्योतिः-स्वरूपः हे-ईश्वर

wall at the wall of the years

ग्रष्ट किं-नाम ।।

श्च-खन् व्यत्तिथ् छुख् शंकरय् ग्राक्तिय चाज़ कुस् लोह्। त्रंगुनिस् दंग्नाव् कुनिय् वरय् व्वह् क्याह् कर्य् ज़ोर्॥ च्चरंगुं ज़न् म फिर् गर गरय् दृ व विज्ञार् क्या सो व्। दुवार म डाल् पठ् खाल्-दरय् व्वह् क्याह् कर्य् ज़ोर्॥ अन्दर् चंनिय् ज्ञान गरय् हावुम् चूयुंम् पोर्। तथ् मझ् रूज़िथ् त्रानन्द् बरय व्वह् क्याह् करय् ज़ोर्॥ १६४५॥ क्रष्णस् सुन्राव् बाविक बरय् कुनिय् वरय् तो ह्। द्य् लयं ह्यय् चय् वसि श्रमरय् ब्बह् क्याह् करय् ज़ोर्॥ १०१॥

102. TRAISE OF AND PRAYER TO HARI-HARA.

सन्त्वख् थित द्यान नित न्योनु मन्
गुहिर्यूज्ञु विन काच्बोटाह् जन्॥ १६४०॥
ज्ञय-संस् वय मंग्र्रावि हन्-हन्
प्रावनावि ह फ् चोनु सनातन्।

<sup>\*</sup> गुर्चियू ज्ञु नाम कीटविशेषः कथ्णवर्णः चोऽलि यो गीमयेन गुलिकां विधाय इषात्मसुद्रं पूर्वितुमिक्कतीत्याल्यायिका ॥

त्रीन्गुणान् त्रतीत्य त्रसि-वर्तमानः हे-कल्याणका

शक्तीः तव श्रिक्ति संलग्नः।

(मूत्रमिव) एकगुणं-मांगारिकगुणकं द्विगुणं-कुरु-मां (मोत्तमौख्यगुणकं कुरु) एकेनैव वेष्टनेन (वरप्रदानेन)

ग्रहं किं-नाम०॥

प्रारिमात्रं (गोट) इव मा संचालय गेहे गेहे

त्रयं क्रुदाकरणशीलः त्रस्ति-किं दृदः।

पुनर्वारं मा प्रतिप पृष्ठे प्रथमकन्यादिमगृहे (जनुरर्थं उदरे)

ग्रहं किं-नाम०॥

ग्रन्तरेव प्रवेश्य ज्ञानात्मनि एहे

प्रदर्भय चतुर्थीं पुरस्\*।

तस्य मध्ये स्थित्वा (स्थिरतया) परमानन्दं ग्रधिग्रमिष्यामि

ग्रहं किं-नाम०॥ १६४५॥

कृष्णाख्यस्य (मम) उद्घाटय भक्तिकपस्य द्वारस्य

एकेनैव ग्रावर्तन (वरप्रदानेन) ग्रार्शलम्।

ग्रसिन् सद्मनि सह-धृत्वा त्वामेव निवासं-करिष्यति हे-ग्रमर

ग्रहं किं-नाम०॥ १०१॥

### पुनरपि शर्थेयति ॥ १०२॥

दाम्मुख्यभावे त्रागच्छ-नाम स्वधानेन नय (वश्रीकुर ) मदौयं मनः

कौटविशेषः (भूमावप्यसमर्थगतिमान्) संपत्स्यति पुत्तिका (पत्ति-विशेषः) ( त्र्यतिशीघ्रखगतिसमर्थः) इव ॥ १६४० ॥

जयमेव-फलयन् भयं विस्नारियष्यति ग्रंशमंशम्

प्रापिययति इपं त्वदीयं सनातनात्मकम् ।

<sup>\*</sup> च्रष्टापदचतुर्थकच्यां प्रापय । जापदादावस्थानयान्निष्कास्य तुरीथपदं प्रापय ॥

च्यथ् व्वर् मन् प्रान् करनावि ऋपन् गुहियुं बनि काचबोटा ह् जन्॥ श्रीविश पनञ् स्थाञ् राय् सस् गन् स्यानि स्वख पनञ रोचि कर् वर्तन्। उनात्त-व्वर् स्थाञ् होशस् अन् ग्हियू ज्ञ विन काच्बीटाइ जन्॥ क्षुत श्रद्र् रोज्या यशि दिल वन् यहि मझ् क्रा चीजाह् वासन्। सूर्यस् निश च्या गट ठहरत् गुहिर्यू ज्ञु बनि काच्बोटा ह् ज़न्॥ १६५०॥ ननिसंय् वल् वर्-दिनुक् वर्दन् नंगरन् छुइ ताले घठ् संगरन्। सोंत रोज़्या कुलु हेर्मतु-पन् ' गुहियूं इ. विन काचबोटाह् जन् ॥ श्रद् क्याज़ि कुख् दय-गध् हावन् य्यक्ति नारंदु कुय् बोजनावन्। तिथि खन खनरस् म्बकलावन् गुहिर्यु विन काच्वीटाह जन्॥ दथा चाञ्पाम् अञ् छा गंज्रन् पर्य-का लि पाठ श्राय् याकनावन्। क्रवास अथ् प्रश्नस् व्वत्तर् वन् गुहियूझ बनि काच्बीटाह् जन्॥ १०२॥

चितं बुद्धिं मनः प्राणं (च) कार्ययप्यति स्वसमर्पितम् कौटविशेषः ।।

समावेशेन स्वकीयंन महीयस्य ग्रनुभवस्य मध्यं घनीभव महीयया द्वारा स्वकीयायां क्वी कुरु प्रवृत्तिं (वर्तनम्)।

उन्मत्तभूतां-बुद्धिं मदीयां स्मृतिं (सम्राधानं) त्रानय कीटविशेषः ॥

गुष्कः च ग्रार्ट्रः ग्रवशेन्य्यति-किं यदा द्राथं-भविष्यति वनम् ज्वालायाः मध्ये ग्रस्ति-किं वस्तुमात्रं भाममानम्\*। मुर्यस्य ममीपे ग्रस्ति-किं तमिस्तं स्थिरीभवन्

कीटविशेषः ।। १६५०॥

नशुस्य ग्राच्छादय वरप्रदानात्मकं वसनम्

(यतः) नग्नानां (विरागिणां) त्रस्ति भाग्यं पृष्ठे पर्वतानास् ।

वसन्तकाले स्यास्यति-किं वृत्तः जीर्णपतितपर्णः

कीटविशेषः ।।

तर्हि कुतः ग्रसि स्वैश्वय प्रदर्शयन्

यदा-नाम नारदर्षिः ग्रस्ति-त्वां ग्रावयन् (विज्ञापितवानिति प्रिसुम्)।

(येन) तादृशेन गुर्थेन (युक्तस्य) म्वर्णकारस्य मुक्तिं-कुर्वनिस कीटविशेषः ।।

दयानुता त्वदीया पापं पुर्ण्यं (च) त्र्रास्ति-किं संकलयन्ती

(इत्यमेव) पूर्वतनकालात् प्रश्ति त्राग्रताः (पुराविदः) श्लाघ-मानाः (प्रशंसन्तः)।

कृष्णाख्यस्य (सम) ग्रस्य प्रम्नस्य उत्तरं कथय

कीटविशेषः०॥ १०२॥

<sup>\*</sup> ज्वाला दि करीपदारमृतादेरेकरूपोत्पदाते इति भावः॥

103. EXHORTATION BY THE AUTHOR TO ATTAIN SALVATION BY MEANS OF YOGA PRACTICES.

सतत वित पख् सथ् बू मिकाय जान् ब्रह्मरन्द्र-गगनस् खस् साविदान्। मिलविष् जान् चय् चन्डम सूर्य प्रान् प्रावनाविय् योग् परमानन्द-स्थान्॥ १ ६ ५ ४॥ दशमोद्दार-किनि वार कड् अर्मान् सुषुक्ण-मार्गिक स्फार सान्। बासनिय वासना व्यपासना मान् प्रावनाविय् योग् परसानन्द-स्थान्॥ १ ६ ५ ५ ५ ॥ ललीश्वरिय सोदु योगाइ ज्यान् दाद्शाना मंडलस् वातनीवु प्रान्। श्रनाहत-ग्रब्द् वुक् प्रनव् सनिदान् प्रावनाविय् योग् परमानन्द-स्थान्॥ गब्द-प्रकाश-दिप्य श्रीसूस् प्रजलान् खठ्कय्-खत निमेख् बासान्। निक्रमल् ग्राप्रि-मिल श्रम्थ् चवान् प्रावनाविय् योग् परमानन्द-स्थान्॥ पन्द्रा कलाय कन्पना गलान् गोडग-कला श्रीतू खनान्। पूर्न श्रमावस्य ज्ञत-ग्रेग् ज़न् रोज़ान् प्रावनाविय् योग् परमानन्द-स्थान्॥

यन्यकृत्-उक्तिः॥ १०३॥

मत्यस्य मार्गे संचरस्व सप्त भूमिकाः जानीहि\*

ब्रस्रान्ध्राखी-चिदाकाणे ब्राह्ह समाहिती-भूत्वा।

संगमय जानीहि चित्तं चन्द्रमसं सूर्य प्राणान्

(तादृशः) प्रापयिष्यति-त्वां योगः परमानन्दस्थानम् ॥ १६५४ ॥

दशमोद्धारक्रमेण सुष्ठु निष्कासय श्रत्यौसुकां (फलितोसुकफलो भव)
सुष्टुम्णाख्यनाडीमार्गस्य विस्तारेण (विकासेन) सह।

(यत्र) भाषमाना-भवेत्ते वासना (तासेव) उपासनं मानय प्रापियप्यति-त्वां योगः ।। १६५५ ॥

ललौखरीनाम्रग-प्रसिद्धया ( त्र्यपि ) साधितः योगः श्रोभनः

द्वादशान्त-नाम्नि मण्डले (ब्रह्मरन्ध्रे) संप्रापितः प्राणः।

त्र्यनाह्तश्रद्धेन (श्रद्धरूपो वा) समीत्तितः प्रखवः संनिधानः प्रापयिष्यति-त्वां योगः ॥

( हंसित ) शब्दख-प्रकाशस्या दीग्निः ग्रामीत्तस्याः प्रव्यलन्ती स्फटिकरत्नादपि निर्मेला भासमाना ।

निष्कलतया (निर्शालतया) श्रश्चिकलया (भालदेशस्यया योग-प्रसिद्धया) ग्रसृतं पिबन्त्या प्रापयिष्यति-त्वां योगः ॥

पञ्चदशकलयाचानंन कलाना (वासनात्मिका) नथ्यन्ती (यसाः) घोडश्री-कलात्मिका केवलं श्रवशियती।

पूर्णीभूय ग्रमावस्थायां हुतश्रेषः इव तिप्रन्ती प्रापिष्यति-त्वां योगः ॥

<sup>\*</sup> सप्तभूमिका नाम जानस्य ग्राभेच्छाविच।रणातनुम।नसामचापत्तिरमंनितः पदार्थभाविनी, तुर्थमाख्याः॥

र इच् गव् परमर्शस्य प्रम-स्वान् ।

परम-दाम् अपूर्व परम-स्वान् ।

अपर् परापर् परपद् प्रदान्

प्रावनाविय् योग् परमानन्द-स्वान् ॥

ग्राव्य गव् ज्ञान् तय् सुग्रस् गव् विज्ञान्

प्रब्द-प्रकागस् सुह् स्थमकावान् ।

नेनु वासनाव् कष्णस् दथु निर्वान्

प्रावनाविय् योग् परमानन्द-स्वान् ॥ १६६०॥ १०३

104. THE WOMEN, AS GOPIS, SING KUSAN'S PRAISES.

क्रियास् कारान् श्रीस गय मच्य

न्यसंण् ग्रबन् न्यन्द्रि-इच्य्॥ १६६१॥

नच्न् नच्न् वनन् छाइ वच्न्

श्रन्दस् त मझस् पानय् छुइ नच्न्।

ग्रामस् कारान् श्रीक गय छाच्य

क्रियास् कारान् श्रीस गय मच्य्॥

तारा-मंडल् जन् श्रास ग्रवन्

सुनीयरन् सन् श्रोसु लूबन्।

ज्इ ज्ञा छ्राय् चंलु त श्रीस श्रास कच्य्

क्रियास् कारान् श्रीस गय सच्य्॥

तिम जञ्ज जन् श्रास सूर्य-चन्द्रम्

पानस् स्रीतिन् कर्षनख् संगम्।

इरमेव संभवति परमञ्जलः-ग्रीदेवाः-परसंविदः ( उत्पदामानं ) ध्यान परमस्यानं ग्रपूर्व ( लोकातीतं ) परमानन्ट(ब्रन्सा)स्थानम् ।

श्रपरात्मकं परापरात्मकं परपदं प्रधानम् प्रापयिष्यति-त्वां योगः ।।

-1664

घृतं (तद्रूपं) ग्रस्ति ज्ञानं पुनः गन्धः ग्रस्ति विज्ञानम् गन्द-प्रकाशावस्यां ग्रस्ति प्रकाशयन्।

(तदेव) प्रत्यत्तं प्रकाशय कृष्णाच्यग्रन्यकर्त्रे ईदृशं-एव निर्वाणम् प्रापिष्यति-त्वां योगः ०॥ १६६०॥ १०३॥

खिसान् गोपोलमारोष्य पुनः कृष्णसुपलच्य जन्यिस्त्रयो गायिन्त ॥ १०४॥

कृषां ग्रन्विष्यन्यः वयं संपन्नाः उन्पत्ताः

त्र्यर्थकाले रात्रः निद्रया-इताः॥ १६६१ ॥

नर्तित्वा नर्तित्वा कथयन्यः साः वचनानि

श्रन्तभागात् मध्यभागे च स्वयमंव श्रस्ति नृत्यन्।

सायन्तनकाले ग्रन्विध्यन्तीनां-तः ग्रन्तिणी संपद्म शुक्लवर्ण (ग्र्या प्रतीचाग्रान्य

कृषां ग्रन्विष्यन्यः वयं संपन्नाः उन्मत्ताः ॥

तारकानां-सग्डलं इव ग्रास्म-वयं श्रीभमानाः

(यद्दर्भनेन) मुनीश्वराणां मनः त्राधीत् लोलुभम्।

द्वे-एव गोप्पौ मह-कृत्वा पलायितः तु वयं ग्रास्म बह्नाः

कृषां ग्रान्विष्यन्यः ।।

त-द्वे स्त्रियो इव ग्रास्तां मूर्याचन्द्रमसौ

( यतः ) स्त्रेन सह कृतस्तेन-तयोः संयोगः ।

पाताल् वक् किन त्राकाण् खच्य क्रणास् कारान् श्रंमि गय मच्य्॥ तिइन्द्यन् कर्मन् छुह् जै-जै-कारय् दथु घोख् नाजन् खरीदारंय्। नखस् ह्यच्न् त जाञ्नन् व्वच्य क्रमण्स कारान् ऋसि गय सन्य॥ १६६५॥ पंकितव् इन्-इन् वंनि दिश् चावव् कदम् तंसि-संन्दि कुनि पर्जनावव्। प्रथम इन्य् छाह् मन् गमन्य् क्रष्णस् कारान् श्रमि गय मच्य्॥ दय् दीञ्राविष कारनि दाय राधा-कृष्णस् ह्यथ् तिम श्राय। पूर्न् सापज्ञ श्रासिथ् क्रूच्य् क्रष्णस् कारान् श्रंसि गय सच्य्॥ दथय-पाठिन् क्रणास् म्वख् हाव विष्वर्पन् स्याञ्च यनंतु कन् थाव्। राधा बनिष् मञ्ज्नाग् नच्य क्रष्णस् कारान् श्रंसि गय सच्य्॥ १०४॥

105. THE AUTHOR CALLS UPON HIS HEARERS TO WORSHIP KRSNA.

क्षण् क्ष्व् मझ् इनि-इनि को-को वनि यित मन इक्सणि को-को॥१६६८॥ पाताललोकं ग्रवतीर्शे किं-वा ग्राकाणं ग्राब्दं कृषां ग्रन्विष्यन्त्यः ।।

तसंबन्धिनां सत्कर्मशां-भाग्यानां ग्रस्ति जय-जय-कार-एव (यासां) ईट्ट्याः समापनस्तयोः ललितानां ग्राह्कः-सः।

स्त्रन्थयोः (पृष्ठें ) संग्रहीतास्तेन पुनः ज्ञातास्तेन लघ्ट्य-स्व कृषां ग्रन्चिष्यन्त्यः ॥ १६६५ ॥

समागच्छत प्रतिदेशांशं मार्गणानि दत्त्वा त्यच्यामः पादचिसानि तस्य कुत्रापि उपलक्तिय्यामः।

ग्रेम्शा संव्याप्ताः साः उन्मत्ताः संपन्ना-वयस् कृषां ग्रन्विष्यन्ताः ॥

इत्यमेव ग्राध्याय ग्रन्वेषणाय निर्गताः

राधाऽभिन्नकृषां गृहीत्वा ताः ग्रागताः ।

परिपूर्णाः संपन्नास्ताः भूत्वापि निस्साराः कृषां ग्रन्विष्यन्त्यः ।।

इत्यं प्रकारेशैव कृष्णाख्यस्य (मस) मुखं प्रदर्शय परमेश्वरार्थं मस विज्ञारी कर्शैर निधेन्छि।

राधास्त्ररूपः भूत्वा मध्यभागे नर्तिष्यामि कृषां ग्रन्विष्यन्यः ।। १०४॥

पुनरिप कृष्णसुपलच्य प्रार्थनस्तुति:॥ १०५॥
कृषा-एव ग्रीस मध्ये (ग्रन्तरात्मा) प्रत्यंग्रं (सर्विसिञ्जगित) नाम
उपलक्ष्णे समागच्छ-नाम मनोरूपायाः मिक्काण्याः नाम ॥ १६६९॥

सोज्य ब्रह्म-ज्नुकु माज्ञम्योर् पासाइ प्यथिय थिख्त न-त क्का स्थ कोर्। थकार पुक् च स्त्य भनि को-को वनि यित सन रुकाणि खो-खो॥ १६००॥ योगिकस् बामस्-ष्यठ् म्य खारनाव् दह्तार मझ् कृदि स्य मो प्रारंनाव्। वख दाव् तन् लाग् तनि लो-लो वनि यित अन ख्काणि लो-लो। रोकि किम् चय् निम् वातनस् कूर्ति जोर निम लडिय् ह्यय् पानस् स्रत्य्। च्यय् रस्तु न-त क्याह् स्य बनि लो-लो विन यित सन दकाणि हो-हो। गर्नागत-वत्सल् छुय् नाव् दर्भस् इष् नावस् म अंदकाव्। वीर-दर्मय चोनु नि लो-लो वनि यित सन क्काणि लो-लो ॥. काम-कूद-जूब-सुज्ञनु शिग्रः,पाल् ज़ेनिन श्राव् स्य कस् वन हाल्। ज़ोर निम् थिम् श्रोर-किन खो-खो विन थित मन दकाणि लो-लो ॥ बक्त-वत्मल कुख् बंडु बख-वीर् म्बक्षांविष् निम् कं इस् गौर्।

प्रपिष्यामि त्रास्मणजन्मत्वमेव ( त्रास्मणं ) मध्यवितंसंदेशसम् माननेच्छा ममापतेचेत्तव ग्रागमियमि तु ग्रनाया ग्रस्ति-किं मम

विचारस कते त्वां सह ग्रानिययित नाम

उपलक्त्ये समागच्छ-नाम० ॥ १६९० ॥

योगात्मनि यहोर्ध्वपुरपटले मां त्रारोपय

दिवसानां त्रितयमात्रं सधी त्राविष्णुं सम मा प्रतीत्तय ।

मुखं प्रदर्शय तनुं संग्रमय तन्वां नाम

उपलक्ति समागच्छ-नाम०॥

रत्तकाः ( निरोधकाः ) सन्ति-मे तवैव समीपे प्रापणार्थे कियन्तः ( बहवः ) त्राग्रहेण नय-मां इटेन यहीत्वा खेन सर ।

त्वामेव विना ग्रन्थण किं सम संपत्स्यति नाम

उपलक्त्यो समागच्छ-नाम०॥

ग्ररगागतवसल-इति ग्रस्ति-तव नामधेयम् धर्मार्थ ईदृशं नामधेयं सा लज्जय ।

वौरधर्म-स्व (सामर्थ ) तव प्रकटीभविष्यति नाम

उपलच्चे समागच्छ-नाम०॥

कामात्मा क्रोधात्मा लोभात्मा मोहात्मा शिशुपालराजः

जेतुं (स्वयंवरे) ग्रागतः मां कसौ निवेदियध्यामि वृत्तम्।

हठात्प्रमृद्ध नय-मां ग्रामच्छ-मां प्रत्यत्तप्रदेशात् नाम उपलक्षणे समागच्छ-नाम०॥

हे-भक्तवसल ग्रसि महान् वलिष्ठवीरः

उन्मोच्य नय-मां कृत-एतेमें निरोधः (समावरणम्)।

श्रीर्चर् म्योनु कुस् च्य वनि को-को वनि थित मन दकाणि की-को ॥१६०५॥ श्र को सम् ख्यय् वृक्ति वृक्ति यिम् दर्शन् दिम् त स्त्य पानस् निम् । यिथु न ज़ाइ श्रथ-वास ख़ानि खो-खो वनि यित मन दकाणि लो-लो ॥ धान-आम्बवन्तस् स्य कास् हान् वासनाय काम्बवन्तीय सान्। सन-सन् नित दाजि-कृनि लो-लो वनि यित मन इकाणि लो-लो ॥ म्यानि संसार-यग्रुकुय् मांजू-मोनु त्रम् कर् जुवराव् स्वकृक् चोल् । बित-कुखनय् म्वत छिनि सो-सो विन थित मन रकाणि सो-सो ॥ तन-खख मन्-खख बाव् प्रावनाव् खख-मख कृष्णस् कृष्ण-मख् हाव। यख् खिंखयाइ ऋख् बनि को-को विनि यित सन स्काणि स्नो-स्नो ॥ १०५॥

106. SONG OF A WOMAN SEEKING FOR SIVA.

वास क्राडण् हर्म्वख-बास ग्रंभो दिण् हरनज़ क्रास स्रोस डास ग्रंभो ॥ १६ ८०॥ मनोदुःखं मदीयं सो-नाम त्वां निवेदियम्यति नाम उपलक्तयो समागच्छ-नाम०॥ १६०५॥

श्रक्तियो विश्रान्ते-मे व्वामेव दृष्ट्वा दृष्ट्वा श्रागच्छ-मास् दर्शनं देशि-मे पुनः सञ्च स्वेन नय-मास्।

यया न जातु पाणिग्रहणं (संयोग ग्रावयोः) किन्नं-भविष्यति नास उपलक्तयो समागच्छ-नाम०॥

ध्यानात्मकस्य-जाम्बवदृत्तास्य सम ग्रापनय निन्दाम्
वासनात्मिकायाः जाम्बवत्याः सद्द ।
सनःस्वरूपं-स्यमन्तकमियां नय दायाय नाम
उपलत्तयो समागच्छ-नाम० ॥

मदीयस्य संसारयश्रसः (प्रार्थिनी) मातापितरी\*

परितृप्तौ कुर उत्पादय मुक्तिरूपं (मुक्ताफलात्मकं वा) बीजम्। मंदृढीभूतभक्तिरूपवृत्ताणां मुक्ताफलात्ममुक्तिफलं निपतिष्यति नाम उपलक्त्यो समागच्छ-नाम०॥

तनुसुखात्मक(भोग)मनःसुखात्म(मोत्त)भावं प्रापय नः त्रुकस्मादेव कृष्णाख्यस्य (मम) कृष्णक्पमुखदर्शनं प्रदर्शय । एकः (प्रधानः) सुखीकपः केवलः संपत्स्यति नाम उपलक्षये समागच्छ-नाम०॥ १०५॥

श्रिवान्वेषणानुसारिणौस्तिः॥ १०६॥

हे-बालकप ग्रन्विषयामि-त्वां हरमुखाव्यगिरौ हे-कल्याणप्रभव दत्त्वा हरिणस्य (इव) प्रुतानि प्रम्णा लौलागतिविशेषान् हे-श्रम्भो॥ १६=०॥

<sup>\*</sup> संसारे पितरी पुत्रस्य यशः कामयतः॥

<sup>†</sup> भोगमोची वितर इति भावः॥

निर्नय निय नुनरच दिमहाय विनि बाव-बठि-बठि बेरि-बेरि संनि त व्यर्गनि । सोहम् हर्म्वख पन्। ज गंभो बाल काडण हर्म्बल-बाल गंभी॥ गहर गाम छाय सैर-करनस कसस तीक् खिस विस छाय् प्रान्-त्रपान क्टवीक्। फोर व्यन्दच स्थन्दि-इन्दि नाल गंभो बाल काड्य इर्म्बख-बाल ग्रंभो ॥ यार-बल् छाय् स्त्य् बनी-बाव् प्रांभी शकि-पातच डूँग तय् नाव ग्रंभो। वायनस् किह् यथ् भैरव्-विताल शंभो बाल काडय हर्म्बल-बाल गंभी॥ बाल प्रारान् ष्यठ्. गंग-त्रारन् छस् लार्-तर्फस् ख़्य्य पत लार्न छ्यस्। गंग-बल फ्रांच्य स्य संगर्-माल गंभो बाल क्राडच् हर्म्वख-बाल प्रांभी॥ तीज - हिपुकु चान्युकु कुस् पन-पाँपुर् च्योति-ह्प लोल-नार चानि सूर् मल पूर्। देह-मन्दकार-लथ् च्य-पथ् जाल गंभो बाल काड्य हर्म्बल-बाल शंभो ॥ १६ ८ ५ ! लोख-नार चानि दंजू-मंचू क्यस् श्रारवल् बसादार वार वार वस्त यार-बल्।

NAME AND ASSESS OF TAXABLE

निर्णयात्मविपिने नुनर्-नःभग्रामप्रदेशस्य दद्यां-ते मार्गणानि
भावनात्मकूलेषु-कूलेषु पति-त्तेत्रसीमारोधसि (यत्र) निम्नप्रायादेशाः उन्नत्प्रायास्र ।

मोऽइं (इत्येव) हरमुखाब्ये पार्वतीयस्थले हे-श्रम्भो हे-बालरूप ग्रन्विषयामि-त्वां हरमुखाब्यगिरौ हे-श्रम्भो॥

प्रतिनगर प्रतिग्रामं ग्रस्ति-ते संचारकरणस्य को-नाम विलम्बः ग्रारोढुं ग्रवरोढुं ग्रस्ति-ते प्राणापानरूपा ग्रस्पनौका\*।

संचरस्व चित्तात्मिकायां सिन्धुनद्याः कुल्यायां हे-ग्रम्भो हे-बालकप ग्रन्विषयामि-त्वां ॥

सिनः प्रेरिणकनदीसानादिस्थानं सिन्ति-ते (नावः) संग्रताः भक्तिश्वभावना (च) से-कल्या्णप्रभव

(यत्र) श्रक्तिपातात्मिकाः (त्रमुग्रहात्मिकाः) सहानौकाः पुनः नौकाः हे-श्रमो ।

नाविकाः (च) सन्ति यस्मिन् भैरव-समूहाः वेतालाः हे-श्रमो हे-बालरूप ग्रन्विधिष्यामि-त्वां०॥

बालकपाचमिप प्रतीचमाना पृष्ठेषु मुकुटगङ्गाठवीनां श्रस्मि लार् (लघर) पुरगणप्रान्ते त्वामेव श्रमु धावन्ती श्रस्मि । (येन तथानुधावनेन) गङ्गातीर्थ विकसिताः मे गिरिमालाः चेन्शमो

हे-बालकप ग्रन्विषिष्यामि-त्वां ।।

तेजोमयस्वरूपस्य त्वदीयस्य त्रासि पतङ्गः

हि-ज्योतिःस्त्रहप प्रेमात्माग्निना त्वदीयेन भस्म परिमलिष्यामि पूर्णतयाः‡ ।

देशात्मबुद्धान्यकारकपं तत्त्वं त्वामनु दाश्चिय्यामि हे-श्रम्भो से-बालंकप श्रन्विषयामि-त्वां ।। १६८५॥

प्रेमात्मागिना त्वदीयेन दाधीभूता ग्रस्माहं ग्रारवल्-नामपुष्पित्मका हे-भस्ममलिताङ्ग शनैः श्रवेः ग्रवतर-नाम नदीस्रानोपयोगस्थानम् ।

<sup>\*</sup> या भरानदीपु महावायुसंभवेऽपि चास्त्रयितु शकाते ॥

<sup>†</sup> गिरिमालाखरणोदयः संपन्न इति भावः॥

<sup>‡</sup> स्टर्-फार्, मल-पूर्, र्ति यामी प्रसिद्धी॥

हार श्वार-हिय् क्षेत्रूस केंडि-ज़ाल ग्रंभी वाल क्राडय् हर्म्बल-वाल गंभी॥ द्यस इंस पिंख खार् इर्म्ख बाजस् थार् हिंहु कर् वन्दस्त चेत-का सस्। यरिष् बुर्ज़-ज्याम जोरि-गाल ग्रभो बाल काडण् इर्म्बख-बाल गंभो॥ दश-अुज़ म्य मिश्र कति चोनुय् स्यह लाग्य मिलनावि श्रीयस् स्तिन् यं इ। म्बक्य प्राव चाव ऋग्रञ्ज चाल गंभो वाल काडच् इर्म्वख-वाल गंभो॥ खर रोज् बन् मन-कनुकुय कन-हूर् राज्योग-राज् बोज् प्रयम-साज्-सन्तर्। श्रज्ञपा ज़ीर-बमच ताल शंभी वाल काडय हर्मवख-वाल गंभी॥ रोग-रोग बह्त होग पोमनूल-गोमन् वानिय वनवन्-इन् क्यस् बह् तोशन्। लोल पोप्रन् करय् पोप्र-माल गंभो बाल काड्य इर्मख-बाल ग्रंभो ॥ १६८ ०॥ राग-रंखि क्य नाग-न्यंद्रि मैल कावनस् क्यय् त्याग-बाग-बब्धं हैल्। जाग-खन्दर्य जाल यित साल गंभो बाल काडय् दर्म्यख-बाल गंभी॥

भ्राषाठ्यासे (मेनाख्या हारी च) ग्रटवीमालतीस्पा विकसिताहं-किं कय्टक-जालेष्ट हे-श्रमो

हे-बालकप ग्रन्विषयामि-त्वां०॥

समाधानेन इंसाभ्यासिस्द्वात्मपत्तदानेन (इंससमानपत्तदानेन दा) ग्रारोपय इरमुखाव्यगिरित्तेत्रं (प्रतिमुखं च) पर्वते

मित्रं (तन्मैत्रीसंरोचकवृत्तिं) इव कुर श्रीतकाले (बन्धाव्वे) च श्रीष्म(धर्म)काले (ऋतुकाले च)।

(यथा) स्वीकृत्य भूर्जमयाच्छादनान्येव (भूर्जबहुमूल्ये समाने चात्वा) बहु-मूल्यवस्त्राणि हे-श्रमी हे-बालक्प ग्रन्विषिष्यामि-त्वां०॥

हे-दश्यभुज (खच्छन्दरूप) सम विस्मृतो-भविष्यति कुत्र-नाम त्वदीयः होहः (सा विस्मृतो भवित्विति)

प्रदीपवत्प्रकाशनधर्मदांसखण्डविशेषं संयोजियव्यति त्राग्निना सङ् ज्वाला (येन स्टिन)।

मुक्तिं (मुक्ताफलं च) प्राप्स्यामि परित्यस्त्यामि (प्रस्तावियस्यामि) ग्रस्तुसः धाराः (प्रस्तिपूरं) हे-श्रम्भो हे-बालक्प ग्रन्विषिस्यामि-त्वां०॥

स्मृतिसान् तिष्ठ भव सनोर्षपकर्णस्य कर्णभूषाविशेषः

क्षे-राज़योगेन( राच्चां-सतां )-राजन् धृणु त्र्रनुरागात्म-वीणादिवाद्य-रुचिरस्वरान् ।

(पुनः) ग्रजपामन्त्रविकासात्मकस्य ज़ीरबमनाम्न-ग्रानकस्य तालान् हे-ग्रम्भो हे-बालकप ग्रन्विषिष्यामि-त्वां ।।

श्रनैःश्रनैर्गतिविशेषेश ( साशङ्कामिव ) স্মাतिष्ठस्व-नाम समाधानेन हे-जीवंजीवा-त्मन् पुष्पषर्ग्डेषु

वाणीश्च गीतिकृत् वन्यशारिका (मेनात्मिका) श्रक्ति श्रहं तुय्यन्ती।

(तद्यं) प्रेवात्मकैः पुष्पैः करिष्यामि-ते पुष्पमालाः हे-श्रमो हे-बालकप ग्रन्विषिष्यामि-त्वां०॥ १६२०॥

हे-वीतराग ग्रस्ति-ते सभीतलक्कायाखातपुष्करिकीतटनिद्रायां हिनः उपभोगार्थे ग्रस्ति-ते त्यागात्मोद्यान(बर्बन्क)सुगन्धलतायाः ग्रम्यासः।

नित्यावेत्ताश्रीलसुन्दर्याः (मे) हे-मणिभूत श्रामक्क्-नाम निमन्त्रखेन हे-श्रम्भो हे-बालकप श्रन्विषिष्यामि-त्वां०॥ पोशौ-किन दह्दन्द्रिय् सागय् दूप-दौप-किन प्रान् श्राखिविष् त ज्ञागय्। शिव-पूज़ाय च्यथ्-शिवाल शंभो बाल काडण हर्म्वल-बाल गंभो॥ श्राप्र वास्तवाग्य सञ्ज बाग-पान् वुफनाव् श्रविनाश-नौसन्नाश्य हंस-बाश करनाव। डाल दिथ् कड् सुइनि जाल गंभो बाल क्राड्य हर्म्बख-बाल गंभो॥ वृत्तिय खंज्य निर्वासन् पानसीक् बाइन विथ् युस् जानि सुव् गव् वीर्। यान् का जन् वुफि अकि हाल प्रभो बाल क्राडय् हर्म्बख-बाल ग्रंभो॥ श्चन् बाग् दिथ् छुख चिकवाग्रुक् एख् चृन् हालन् मञ्ज् विज्ञान-विवीख्। मज्-बाग् ऋन्द् सुह-च्यंजाल ग्रंभो बाल काडण हर्म्वख-बाल गंभो ॥.१६८५॥ कस् छुइ साम्रथ् सुय् करि चोनु हिहि कार् निश्काम् इजिथ् करि इथु व्यवहार्। योग-लर्थ लदि बूग बंगाल गंभो वाल काड्य इर्म्वख-वाल गंभी ॥ श्रमरेश्वर श्रथि कुय् श्रवय् त् वर् विवावपंन् क्राचाञ् पालना कर्।

पुष्पाणां-स्याने दश इन्द्रियाणि ममप्रेषेयं-ते

धूप-टीपयोः-स्थानं प्राणान् ऊर्ध्वतो-श्रामियत्वा च ग्रवेनिय्ये।

शिवपूजाविधानेन वित्ताखशिवालयं हे-श्रमो

हे-बालक्प ग्रन्विषियामि-त्वां ।।

(स्वसाचान्कारकप)ग्राशात्मकस्य जालविशेषस्य सध्यात् योनघाति-पच्यात्मानं (सदीयं) उड्डापय

त्रविनाशिचाषपच्यात्मिकां (स्वमूर्ति) हंस्वत् (हंसेति वा) भाषणानि कार्य।

श्रवहेलामिय दत्त्वा निष्कासय मोहस्पात् जालात् हे-श्रमो हे-बालस्प श्रन्विषयामि-त्वां ॥

तरलवासनात्मिकायां शाखायां निवासनात्मकं फम्बसीक्-नासकं-पत्तिविशेषम्

स्थिरीकर्तुं (उपवेशियतुं) यः जानाति (शक्रुयात्) स-एव भवति वौरः।

तिस्पु (त्रिपु) ग्रवस्थाम् (जाग्रदादिपु) (कालेषु वा) उड्डियिष्यते एकपैव ग्रवस्थया है-श्रम्भो

हं-बालकप ग्रन्विषिष्यामि-त्वां०॥

त्रयाणां भागं दत्त्वा त्रमि त्रिक्रभागस्य एकस्पः ( मूलकारणम् )\*

( যনः ) चतस्यु ग्रवस्यामु मध्ये विज्ञानस्र-विवेकात्मा ( त्वमेकरूप स्व ) ।

(त्वमेव) मध्यस्थितोऽपि बह्तियेव (ग्रिषि) मोहात्माडम्बरे हे-ग्रमो

हे-बालरूप ग्रन्विषिष्यामि-त्वां०॥ १६९५॥

कस्य ग्रस्ति सामण्ये स-एव करिष्यति तव सदृशानि कार्याण्

निष्कामः स्थित्वा करिष्यति ईदृशं व्यवहारम् ।

योगात्म-सद्मिन त्रारोपियव्यति भोगात्मकं प्रासादं है-श्रम्भो

न्ने-बालकप ग्रन्विषिष्यामि-त्वां ।।

हे-ग्रमरेश्वर हस्तयोः ग्रम्ति-तव ग्रभयः (तन्नाम्नी सुद्रा) च वरश्व परमेश्वरार्थ (परमेश्वरपीतये) कृष्णाख्यस्य (मे) परिपालनां कुछ।

<sup>\*</sup> त्रह्मण एकक्पस्य चंग्ररूपा त्रह्मविष्ण्महेश्वरा क्षा ध्रतस्रिष्टिस्ति संहार-कलात्मका विभव्यापि व्यिता वस्तुत एकक्षा एव लन्मू स्थूना इति भावः। निकवाग् इति प्रसिद्धो प्रामः यत्र स्रमुखं प्रत्यत्तं हम्मते। गोनसाद्सिपंभीतिस् तत्र मास्तीत्यादि द्योत्यते प्रसिद्धभभ्॥

## त्राज्ञ गत्पाल दीन-द्याल गंभो बाल कृाडण् हर्म्बल-बाल प्रंभो ॥१०६॥

107. THE CHORUS OF HIMĀLAYA'S RELATIONS ON THE DEPARTURE OF SIVA.

जै कर् जै कर् हे मृत्युंजय्

जै बय्यनय् जै-जै बय्यनय्॥ १६८ ६ ॥

ज्यथ्-त्रगस् चावेयम् हय्

द्यव ज्ञव च्यानि निर्नयं चूय् नय्॥

प्राय च्यां ज्ञ्रं प्रायं ज्ञ-स्थानय द्यय्

क्रिस स वय् तय्-केष्ट् त के्सि जेबु पय्॥ १०००॥

तैसि जेबु पय् येसि रेटि द्रन्द्रिय्

जै बय्यनय् जै-जै बय्यनय्॥ १००॥

108. WARNING GIVEN BY THE AUTHOR. HE PRAISES THE KALL-YUGA.

प्रवाध् हो आव् श्रं कि सु स्राव्

त्येन्द्र सो चाव् त्येन्दर् सो चाव्॥१००१॥

कु ह् च्यमवान् त्रात्म-सूर्युक् गाग्

त्यवर् श्रन्दर् इह् चिंदाकाग्।

सु चर् श्रं कि-दार्थ सो च्रंपराव्

त्येन्दर् सो चाव् न्येन्दर् सो चाव्॥

च्यान्ति च्रं तिनय् च्य के है नि की ग्

च्ह् चेनान् कोन कु ख् व्यपदी ग्।

हे-त्रिजगत्पालक दीनदयाकरणश्रील हे-श्रम्भो हे-बालकप श्रन्विषिष्यामि-त्वां ।। १०६॥

## हिमालयसंविश्वनां श्रीमहादेवं प्रति निर्गमनजयस्तिः॥ १००॥

जयं कुरु-नः जयं कुरू हे मृत्युञ्जयमहादेव

जयः भूयात्तव जयजयकारः भूयात्तव ॥ १६९८॥

चित्त( ग्रन्तःकरणात्मनः )-ग्रश्चस्य शिथिलीकृता-मया ( तूरगमनाय शीध्रगमनाय वा ) शिविका

स्वित् लप्सामि तव निर्णयसैव सीमारूपोपत्यकाम् ॥

प्रदेशस्यितिः तव शून्ये (परमाकाशस्याने) श्रस्ति

केन-नाम सा पडवी पर्याप्तीकृता पुनः केन-नाम लब्धः पर्यन्तः॥
१७००॥

नेनैव लच्धः पर्यन्तः येन निग्रहीतानि इन्द्रियाणि

जयकारः भ्रूयात्तव जयजयकारः भ्रूयात्तवेति-ग्रम् ॥ १००॥

## यन्यकृत उपदेशोकि: ॥ १० ८॥

प्रभातकालः श्रङ्ग समागतः श्रक्तिणी उद्घाटय

निहां ( ग्रपि ) सा-भोः परित्यज निहां सा परित्यज\*॥ १७०२॥

त्रीं देदीप्यमानः त्रात्मसूर्यस्य प्रकाशः

बह्यः ग्रन्तः ग्रयं चिदेवाकाशो-यस्य-तादृशः।

उद्घाटय श्रीचिणी-पचद्वाराणि मा निस्तिय

निद्रां ( त्र्रापि ) मा-भोः परित्यज्ञ ॥

शुक्रीभवितुं प्रवृत्ताः तव कृष्णाः केशाः

त्वं चेतयमानः कुती-न ग्रसि उपदेशम्।

<sup>\*</sup> त्यागोऽत्र करणार्थे। अनिणी जन्मीन्य निटां कुरु (युत्थ।यापि समादिता भवेति भावः)॥

समय् गव् रंग् बदि खियथ श्राव् न्यंन्द्र मो चाव् न्यंन्द्र मो चाव्॥ समय् जन् बाँड-च्युग्नाच् जान् गक्च स् थियु तियु गंडुनु सामान्। नंबुय् नंबु पोघ्राह् ह्यय् चाव् न्येन्द्र मो वाव न्येन्द्र मो वाव्॥१७०५॥ ज्ञानुकु दीफ् प्रज्ञाबनु ज्ञान् व्यज्ञार-नित्रौ वुक् भिव-द्यान्। वुज़िय् थियु न खया खुक् वाव् न्यंन्द्र् मो चाव् न्यंन्द्र् मो चाव्॥ संगर्-मालन् छाचर् साँपनु ज़गथ् सो ह्य ह्यतुन् नाँ पुन्। च्ह् म्बब् श्रदेत ऐनस् हाव् न्यन्य् मो वाव् न्यन्य् मो वाव्॥ व्यागाह् कर्त खामी खर् स्यद्य पानय दिश्यय् द्रेश्वर्। सुइ करिय थियु च्ह् करहीस् बाव न्यन्द्र मो चाव् न्यन्द्र मो चाव्॥ म कर् चेर् फेर् हो शस् कुन् - व्यद्योग-च्याम नोलिय चह हुन्। चतस् बुजनाव् श्रालक् साव् न्यन्द्र मो त्राव् न्यन्द्र मो त्राव्॥

कालः व्यतीतः त्र्रवस्या विपरिणामं ममायाता

निहां ( त्र्रिपि ) मा-भोः परित्यज्ञ ॥

समयं नट-नाटाव्यवहारियव जानीहि

योग्यमस्ति-तस्य यादृक् तादृक् बहुं साधनम्।

नवीन-एव नवीनं रूपकं गृहीत्वा प्रविष्टः (प्रविश्रति)

निद्रां (त्र्रापि) मा-भोः परित्यज्ञ ।। १९०५ ॥

ज्ञानकपं दीपं जाञ्जल्यमानं जानीहि

विचारात्मनेत्राभ्यां पण्य शिवध्यानम् ।

उद्वोधितः (तव वस्थानः )-भवत् यथा न संकल्पात्मा वायुः

निट्रां (ग्रपि) मा-भोः परित्यज्ञ ॥

(देइसंधीनां च) गिरिपृष्ठसालानां शौक्ल्यं संपद्मस् जगत् सर्वमेव प्रवृत्तं प्रद्योतितुस् ।

त्वं मुखं (स्वं) ग्रह्वैतात्मके ग्राइर्णे प्रदर्शय (प्रतिविध्वितं कुरू)

निहां ( त्रपि ) मा-भोः परित्यज्ञ ॥

उद्योगं कुम-नाम स्वामिनं सार

षिद्धिं स्वयमेव दास्यति-ते इंग्ररः।

सः करिष्यति-तं ( श्रनुग्रहं ) यादृशं त्वं करिष्यसि-तस्य श्रादरम्

निद्रां (ग्रपि) मा-भोः परित्यज्ञ ॥

मा कुरु विलम्बं (चिरकालं) परिवृत्ती-भव समृतिं प्रति

उद्योगस्पासि-वसनानि कष्ठादार्भ्य त्वं प्रतिप (वस्तास्पु-द्योगात्मकानि वस्स्व)।

चित्तं उद्घोधय त्रालस्यं शायय

निद्रां ( त्रपि ) भा-भीः परित्यज्ञ ॥

गक्न इसार् बंडू गथ् खय कस्त च लागं ज् लागथ् खय्। निरामन् पानय् गाम् हो त्राव् सन्दर् मो वाव् सन्दर् मो वाव्॥ १०१०॥ कर्म-खाव् दर्भ-पादन् पाव् गक् श्राता-तीर्ध तन् मन् नाव्। बंखंच-सर प्रीम-पोज्वाह् काव् संदर् मो चाव् संदर् मो चाव्॥ खगन् चन् मझ् छुह् चूर्युम् न्धान् खाय चाय गक्रान्-छुद् खाम् भगवान्। पतिमू-पहरस् कुह् द्रशु खबाव् न्यन्द्र मो चाव् न्यन्द्र् मो चाव्॥ खगन् चन् गिक् करनु व्यपवास् यदस्य त्यागुनु बनुन् वन्-वास्। क् इ वुञ्-कान् बस् कुनुय् दय-नाव् सन्द्र मो चाव् सन्दर् मो चाव्॥ व्यग-राज्ञस् कुइ ज़ै-ज़ै-कार् र्फ्रथ् कुह् सद्-दिनुकु मख्तार्। चह् बूगन् बूग् मोच्य प्राव - मंन्द्र् मो वाव् मंन्द्र् मो वाव्॥ गनीमण् जान् श्रीम-संन्दु राज्य कलस् ष्यठ् थव् यः चार्कु ताज्।

गमनं (जागरणं) जागरं महती गतिः श्रस्ति-नं किं-नाम तव संयोजनीयं मूलधनं श्रस्ति ।

निराशानां स्वयमेव प्रकाशः ग्रङ्ग समायातः

निद्रां (ग्रपि) मा-भोः परित्यज्ञ ॥ १७१० ॥

सत्कर्मात्मकाष्ठ्रपाटुकां धर्मात्मपादयोः धारय गच्छ त्रात्मात्मतीय ततुं मनः स्रपय ।

भक्तिरूप-सरसः श्रनुरागात्मपानीयं उपभुद्धः

निद्रां (ग्रपि) मा-भोः परित्यज्ञ ॥

(सत्यादोनां) युगानां चतुर्णो सध्ये ग्रस्ति चतुर्णः प्रश्रसः

(यत्र) भुक्का पौत्वा संपद्यते प्रसन्नः श्रीभगवान्\*।

पाश्चात्यरात्रिप्रहरस्य ग्रस्ति ईटृक् स्वभावः

निट्रां (ग्रपि) मा-भोः परित्यज्ञ ॥

युगेषु त्रिषु (सत्यत्रेताद्वापरेषु ) योग्यमस्ति कर्तवां उपवासव्रतम्

यच्चात्रमः त्याचाः भवितवां वानप्रस्थात्रमित्वम् ।

ग्रस्ति-हि संप्रति (कलियुगे) पर्याप्तं रकमेव ईश्वरनाम(-स्मर्णम्)

निद्रां (ग्रिपि) सा-भोः परित्यज्ञ ।। (ग्रस्य) युगराजस्य ग्रस्तिं (ग्रस्तु) जय-जय-कारः

ग्रयमेव ग्रस्ति सिद्धिदानस्य (विषये) स्वतन्त्रः (समर्थः)।

त्वं भोगान् भुङ्कः (भुञ्जद्वपि) मोत्तमेव प्राप्तिष्ट निद्रां (ग्रपि) मा-भोः परित्यज्ञ ॥

सुलभं (कृतकृत्यापादि) जानी हि ग्रस्य राज्यस् श्रिरसः पृष्ठे निधेहि विचारात्मकं किरीटम् ।

<sup>\*</sup> क्रच्छचान्द्रायणमुख्यानश्रनव्रतान्वितापिक्षघूपासनया परमेश्वरः प्रसीदित कालियुगे र्ति ॥

कम।न् तुल्त निशानाइ पाव् न्येन्द्र् मो वाव् न्येन्द्र् मो वाव्॥१०१५॥ दयस् निग्र यालि चनवय् चाय् दिचून् पाठ-किन श्रमिसंय् च्याय्। त्रसन्दु पानय् बच्चर् गंज्ञ्राव् र्यन्द्र् मो चाव् न्यन्द्र् मो चाव्॥ यगन्- इन्दु अनुयद्धेकुय् अन् तप-ऋंग्र पाकवन् गैय जन्। थिवान् इस द्थि व्यगस् मञ् काव् न्यन्द्र मो चाव् न्यन्द्र मो चाव्॥ श्वंगुनु कुय् खग् यिवान् वुञ्-कान् स्यद्य सुय दय दिवान् वुञ्-कान् दि सम् वेलस् सुह्मो मण्राव् न्येन्द्र् मो त्राव् न्येन्द्र् मो त्राव्॥ यिवान् किंय् वुक्रिन कम् कम् दौव् द्यसस् कुस् श्रासि वुज् न्कान् जीव्। खदं चू-इन्दि यार-बल छस् नाव् न्यंन्द्र् मो चाव् न्यंन्द्र् मो चाव्॥ प्राज्य लंजू वावकान् पोगन् सुवारख् साहिबि-हांगन्। द्रियस् वेलस् करं झ् ह्यन् काव् न्येन्द्र मो चाव न्यन्द्र मो चाव्॥ १०२०॥ धनुव्यो उत्थापय (च) लच्चं पातय

निद्रां (ग्रपि) मा-भोः परित्यज्ञ ।। १७१५ ॥

इंश्वरस्य निकटे यदा चत्वारि ( युगानि ) प्रविष्टानि

वितीर्ण-नेन ग्रादित-एव (सभायाः) ग्रस्त-एव (कलपे) ग्रासनस्यानम्।

ग्रस्य स्वयमेव महत्त्वं संकलय

निद्रां ( ग्रपि ) मा-भोः परित्यज्ञ ॥

युगानामनुक्षं अनुग्रहात्मकं अनुम्

तपोक्षाग्रिना पाचयन्तः त्रतीताः जनाः ।

संपद्ममानः ग्रस्ति-ग्रस्मिन् ग्रसिन्नेव युगे पाक्षपरिकामः

निट्टां ( ग्रपि ) मा-भोः परित्यज्ञ ॥

श्यनं श्रक्ति-ते मनोहरं त्रागच्छत् संप्रति-काले

सिद्धिं ग्रस्ति ईश्वरः ददन् साम्प्रतिके-काले ।

र्डदृशायां वेलायां तं मा-भोः विसार

निद्रां ( ग्रपि ) सा-भोः परित्यज्ञ ॥

·त्रागच्छन्तः सन्ति निरीत्तितुं के के देवाः ( त्र्राचिन्यवृत्ता सहान्तः )

स्मृतिमान् कः स्थात् त्र्रधुना जीवः ( इति )।

सिद्धिकपे नदीर्त्तत्रस्थाने ग्रस्ति ( व्वदय ) नौका

निद्रां (ग्रपि) सा-भोः परित्यज्ञ ॥

विकासः प्रवृत्तः भावात्मकानीं पुष्पाणाम्

धन्यवादः (दिष्ट्रा) चेतनावतां-पुरुषाणाम् ।

र्इंट्टिंगे सुवेले कर्तु प्रवृत्ता-भविष्यन्ति फलसंचयम्

निद्वां ( ग्रपि ) सा-भोः परित्यज्ञ ॥ १७२० ॥

करं ज्ञ् ह्मन् बू लि ज्यानावार् कृष्ण कर् पो प्रनूलं नि कार्। प्रयम-स्रंत्य कृष्ण-गीषाह् गाव् न्यंन्द्र् मो चाव् न्यंन्द्र् मो चाव्॥ १०८॥

109. THE AUTHOR PRAISES SIVA, USING THE WORDS OF SARASVATI.

सरे-शामय् गरे द्रायस् .च्य कुन् श्रायस् हरे-ग्रंभो। द्रियस् सायस् तलंय चायस् ष्यस् पायस् वरे ग्रंसुः ॥ १०२१॥ कुइ सायम्-काल् गालन् काल् पालन् श्रस्य-हिवि-कंकाल्। द्रियस् कालस् खरे युस् तस् किकालस् वरे-गंभुः। सरे-शामय् गरे द्रायस् च्य कुन् त्रायस् हरे-गंभो ॥ प्रदूष्य दूज क्य कासन् सदाभिव् दीव् ह्यय् श्रासन्। कुइ त्रानन्दुक् बचाइ बासन् नचान् पाठ् डाँब्य प्रांभुः। सरे-प्रामय् गरे द्रायस् च कुन् त्रायस् हरे-गंभो॥

कतु प्रवृत्ता-भविष्यन्ति भाषणानि पत्तिणः

(ग्रन्यकृतः स्वसंबोधनं) कृष्णाख्य कुरु जीवंजीवपित्रणः कृत्यम्\*। प्रम्णा (ग्रनुरागेण) कृष्ण-कृष्णेति-गीतिं गायन्-भव निद्रां (ग्रपि) मा-भोः परित्यज्ञ० ॥ १०८॥

सरस्रतीदारा यन्यकृत् स्तीति ॥ १०८॥

षायासारमा-एव गृहात् निर्गताहम्

त्वां प्रति ( त्वसाम्मुखं ) समागताहं है-विष्यवभिन्न-श्रम्भो । ईदृशस्य शोभनच्छायस्य तले प्रविष्ठा

त्रापितताचं स्मरणे (येन) वरीय्यित कल्याणप्रभवः॥ १०२२॥ त्रस्ति सायास्रकालः (तत्कालस्मरणादि) विनाशयन् सद्दाकालस्

पालयति ग्रसासदृशदरिद्रान् (संस्तिभयात्)।

ईंदृशे समये सारिष्यति (सारति) यः तं-श्रिवम्

(ग्रंभिन्वर्ति) कलिकाले (ईट्टक्कालं) वरीष्यति श्रम्भुः इति । सायासारम्भ-एव गृहात् निर्शताहमु

त्वां प्रति ( त्वसामुखं ) समागता इं इं-विष्णविभन्न-श्रम्भो ॥

प्रदोधकालः (तत्काले पूजितः) दोषान् ग्रस्ति ग्रपनयन्

श्रिवः देवान् सद्द-कृत्वा वर्तमानः ।

(यस्मिन्काले) ग्रस्ति ग्रानन्दरूपः नर्तकः भासमानः

नृत्यन् पृष्ठं ( गृष्ठीत्वा ) डममवाद्यं श्रम्भुः।

सायासारमा-एव यहात् निर्गताहम्

खां प्रति ( खलाम्मुखं ) मदागताहं हं-विष्वविभन्न-श्रम्मो ॥

<sup>\*</sup> त्रीक्रव्यागोपियो दति तद्रुतमस्ति न्द्रतीन । † सायंकाव्यिकपूजाखर्णादिना मर्त्या चसरत्वसृपयाना ॥

नचान् छुयं की श् सुचर विध् विशीशंय ज्याम पैराविष्। कुइ किम-ताम् इर्ग-किनि चेविष् दुपटा इ प्यं वि नर्थ शंशुः। सरे-ग्रामय गरे द्रायस च्य कुन् त्रायस् हरे-ग्रंभो ॥ १०१५ ॥ चाह् सार्न् चाय्-स्तन् मादन् खर्स् द्याना ह् ज्यर्स् पादन्। थविय कन् जो जकान् नादन् श्रपरादन् हरे शंभुः। सरे-ग्रामय गरे द्रायस च्य कुन् श्रायस् हरे-ग्रंभो ॥ कार् ब्रह्माण्डेचू यक्य अजूमचू रंगारंग् छास् अलय् लंज्मंचू बह् लागस् श्रम् करं न तज्रमन् वरे स्य द्रथ् थर्य शंभुः। सरे-शामय् गरे द्रायस् च्य कुन् त्रायस् हरे-गंभो॥ महामाया छाह् मन् सुहन् प्रपंच्यं कारनन् देवन्। करान् छुय् थामि स्थथ् बद् मन् द्य-हिग्र खन्दर्य प्रंथु:।

नृत्यन् ग्रस्ति जटाः उन्योच्य

विशिष्टानि वसनानि (वाग्नकृत्तादेः) संभूष्य ।

त्र्यस्त (च) केनापि (त्र्यवाङ्गानसगोचरेगः) इर्धेण प्रसार्यः प्रच्छदपटं पृष्ठभागात् सुजस्य शम्मुः।

सायासारम्भ-एव गृहात् निर्गताहम्

त्वां प्रति (त्वसाम्मुख्यं) समागताचं चे-विष्यविभन्न-श्रम्भो ॥ १९२५ ॥

ग्रस्ति (हि) सारणं (तस्य) चित्तात्मस्वर्णस्य सादन् (नाम द्रवी-करणद्रव्यम्) (तद्यं) सार-तस्य धानं उद्वङ्क्य-तस्य पादयोः।

(सः) निधास्यति-तव कर्णे प्रेम्णातिशयकृतेषु त्राक्रन्टेषु त्रपराधान् हरिष्यति श्रम्भुः।

सायासारम्भ-एव यहात् निर्गताहम्

त्वां प्रति (त्वसाम्मुख्यं) समागताहं हे-विम्पर्वाभन्न-श्रम्भो॥

( ग्रयं सर्गः) ग्रस्ति ( हि ) ब्रह्माग्डात्मिका लता विकसिता नानातया ग्रस्ति-तत्र पुष्पविकासः प्रवृत्तः ।

ग्रइं निवेदिययामि-तस्य ग्रस्ति-तस्य कर्तुं तज्ज्ञतया-ज्ञाता वरिष्यति मम इमां (तां ) लतां श्रम्भुः ।

सायासारम-एव गृहात् निर्गताहमु

त्वां प्रति (त्वसाम्मुख्यं ) समागताच्चं हे-विष्णविभन्न-श्रम्मो ॥

(तस्य) महामायात्मिका (श्रक्तिः) श्रस्ति मनः मोहयन्ती प्रपञ्चस्य (सर्गस्य) कारसीमृतानां देवानां (ब्रह्मादीनाम्)।

कुर्वन् श्रस्ति निस्तव्धाः चित्तं बुद्धिं मनश्च इंदृश्रीं सुन्दरीं (पार्वत्यात्मनावतीयां ) श्रम्भुः। सरे-जामय् गरे द्रायस् च कुन् त्रायम् हरे-ग्रंभो ॥ वज्ञान् थाल् च्या त गंटा खय् वस्रुलाह् स्वय् करान् ज़ै ज़ै। ल बिथ् पय् स्त्य प्रव्दस् लय् करिय् श्रकिसंय् गरे शंभुः। सरे-गामय गरे द्रायस् च कुन् त्रायस् हरे-गंभो॥ कुइ मोद्य-दात रथ जानन श्रमिम् किंग् देवता मानन्। सुह ह्यथ् छुय् हर्शकान् थानन् म्य निश् वे साह् बरे शंभुः। सरे-गामय् गरे द्रायस् च्य कुन् त्रायस् हरे-ग्रंभो ॥ १०३०॥ ग्यवान् कुय् ग्याम-खन्दर् ताल् खर् साँपेनु मनुकु मन्दार्। दि थिस् नगास् अन्दर् क्रणास् कटाचा इ श्रख् करे शंधुः। मरे-गामय गरे द्रायस च्य कुन् त्रायस् हरे-गंभो ॥ १०८ ॥

मायासारमा-एव गृहात् निर्गताहम्

त्वां प्रति ( त्वसाम्मुखं ) समागताचं चे-विष्पविभन्न-श्रम्भो ॥

(यत्र) वार्यमानाः (शब्दायन्त्यः) यालीवाद्यानि घय्दाः (वाद्य-विशेषाः) च सन्ति

ग्रानकवाद्यं सहकृत्वा कुर्वन्तः ( एन्ति ) ( तद्वादकाः ) जय जयेति ।

(किं नाभ ) लब्धां संज्ञां सह शब्देन लयम्

करिष्यति रकेनैव नाडीकालेन श्रमुः।

मायासारमा-एव गृहात् निर्गताहम्

त्वां प्रति (त्वसाम्मुखं) सुमागता हं हे-विष्यवभिन्न-श्रमो॥

ग्रस्त (हि) मोत्तस्य-दाता\* इत्यं (ग्रस्य सायंकालस्य) जानीयां-तम् ग्रमुमेव सन्ति देवताः ग्रामनन्यः।

तं सह-कृत्वा ग्रस्ति हर्षाणां स्थानेषु

मम समीपे त्रापुष्यकालं व्यतिकरोतु-नाम ग्रम्सुः।

षायासारमा-एव यहात् निर्गताहम्

त्वां प्रति (त्वसाम्मुखं) समागतात्तं हे-विष्यविभन्न-श्रमो ॥ १७३०॥

(तसिन्नवसरे) गायन् श्रस्ति ग्यामसुन्दरः (श्रीविष्णुः) तालोपेतं

(यत्र) त्राञ्जनकः संपन्नं (चूर्णीभवति) मनोक्षं मन्दिरम्।

इरृश्रस्य नाटाव्यवद्वारस्य ग्रन्तरे कृष्णे (ग्रन्यकर्तुः स्वाभिधानम् )

कटात्तमात्रं (दयायाः ) एकं करिष्यति श्रम्भुः।

सायासारमा-एव एहात् निर्गताहम्

त्वां प्रति (त्वताम्मुख्यं) स्मागताइं हे-विष्णविभन्न-ग्रम्भो ॥ १०९॥

<sup>\*</sup> मोचदो मुकुन्द रति पन्यक्रत्सगुरं स्वयति॥

110. PRAISE OF ONE WHO HAS TAKEN REFUGE WITH SIVA.

बय-रंसु थाव्तम् ज्य-मानो दय रंटुमय चोनु दामानो ॥ १०३६॥ ताप-मंझि कंतु गक् अन्जानंय् नांड कुम् ज्यूठु स्विन मेदानय्। न्यथर्ग्न-संन्दि साथवानो दय रंटुमय् चोनु दामानो ॥ मज् कंडानय प्योस् कम्-जोर्य पत-किन ह्यम् कुस् नन-वोदय्। अर्जुन-देवनि रथवानो दय रंटुमय् चोनु दामानो ॥ साद् सन्य् गैय् पष्-कुन् स्य चीविथ् इंस-पखवंय पान् वुफनविष्। श्रनुत रंनु कुस् करान् मान्-मानो दय रंटुमय् चोनु दामानो ॥ १७३५॥ नाम-रंस्ति काम् चान्यं त्रामा अनिसंय् अन् गटि-मञ्ज् गागा। रनिसंय् कितु बर्त विमानो दय रंट्मय चोनु दामानो ॥ मत वुक्त ग्यांनिस् कर्मस् कुन् दर्भस् ब्रोह्मनस् कुय् इह् दिन् पुन्। म्बक्ताविथ् निम् भगवानो दय रंट्मय् चोन् दामानो ॥

## श्ररणागतस्तुतिं पुनरपि प्रस्तीति ॥११०॥

भय-रहितं स्थापय-नाम-मां जय-महितं (च)

हे-इंग्वर गृहीतो-मया-ते त्वहीयः वस्त्राधोभागः ( त्वामेव श्ररणं समुपागतोऽस्मि )॥ १७३२ ॥

प्रचरहसंतापसधीन सुत्र-नाम गमिष्यामि त्रजानद्वेव

पुरस्तात् ग्रस्ति-मे दीध चैकतिलं-महास्यख्डिलस्यानम् ।

नगुप्रायस्य ( सस ) हे-त्र्रातपवारखवितानात्मन्

हे-ईश्वर गृहीतो-मया-ते०॥

मध्यभागे कण्टकानां पतितो-ऽहं त्रव्यशामर्थ्य-एव पाष्ट्राव्यभागे गृहाण-मां (यतोऽहं) त्रस्म नग्नपाद-एव\*।

(हे) त्रार्जुनदेवस्य (पाग्डुमूनोः) रथवाहक है-ईम्बर यृष्टीतो-मया-ने०॥

साधवः सन्तम्र गताः त्रवशेषभूतं सां परित्यव्य इंसपत्ताभ्यामेव स्वात्मानं उड्डाप्य ।

ग्रन्थः कुकरः च ग्रस्मि कुर्वन् स्पर्धाम् हे-ईश्वर सृष्टीतो-सया-ते०॥ १०३५॥

हे-नाशरहित ग्रस्ति-मे तवैव ग्राशा ग्रन्थस्थैव (मे) ग्रानय तसोमध्ये प्रकाशम्।

कुकरस्य ( इस्तपादादिरच्चितस्य मे ) कृते प्रेषय-नाम विमानं (सद्गतये ) चे-ईसर युचीतो-मया-ते०॥

मा-नाम पण्य सदीयं ('दुः )कर्म प्रति धर्माण ब्राह्मणाय ब्रस्ति-ते इदं दानं पुख्यकारि ।

उन्योच्य नय-मां हे-भगवन्

चे-ईश्वर यहीतो-सया-ते०॥

<sup>\*</sup> संसारसंतापतप्तसेकितिसभृवि संचित्तितुमग्रक्तोऽस्मि इति भावः। . 69

दर्भ-दान-रंखु हुस् कर्म-ह्यूनुय् ब्रह्मज्ञांञ्-रंखु दूग्राबद् च्यूनुय्। दथि खन हुस् च्य वर् मंगानो दय रंटुमय् च्योनु दामानो ॥ श्रादीनन् श्रवतार् दर्शिय् तार्थ-गांमत्यन् वव-सर तर्शिय्। ह्यप्स-ति तार् हा दयावानो दय रंटुमय् च्योनु दामानो ॥ ११०॥

111. PRAYER AND PRAISE BY THE SAME.

निक्रताम निक्ष्तल निर्मल ग्रंभो

वर् म्य ग्ररनागत-वत्सल ग्रंभो ॥ १०४०॥
गंडु दिमयो त्रग्रिक ज़ल ग्रंभो
त्रग्रिक ज़ल निच-कमल ग्रंभो ।
निच-कमल पंकज़-डल ग्रंभो
पंकज़-डल मञ्जू ज़ल यल ग्रंभो ।
मञ्जू ज़ल यल द्यान-यारवल ग्रंभो ॥
पान् वन्द्यो श्रद् कायाय ग्रंभो ॥
पान् वन्द्यो श्रद् कायाय ग्रंभो ।
निर्मायाय ग्रंथ-प्रतिमाय ग्रंभो
ग्रंथ-प्रतिमाय श्रथ् तीज़-क्राय ग्रंभो ।

धर्नेण-दानेन-रहितः श्रिक्ष कर्महीन-एव

ब्रह्मचान-रहितश्च दोषहतः त्तीणश्चािका ।

ईदृष्टेन गुणेन (युक्तोऽपि) श्रिक्ष त्वत्तः वरं प्रार्थयन्

हे-ईश्वर यृहीतो-मया-ते० ॥

परविश्वानां (कृते) श्रवतारं धृत्वा

विलिम्बतफलांश्च भवात्मसरसः उत्तार्थ ।

कृष्णमिष तारय हन्त हे-महादयालो

हे-ईश्वर यृहीतो-मया-ते० ॥ ११० ॥

गर्णाक्रन्स्तिरियं प्रख्यते ॥ १११ ॥

हे-निष्काम निष्कल निर्मल कल्याणप्रभव

वृगीष्व मां श्ररणागतवसल श्रम्भो ॥ १०४० ॥

सानीयजलधारां प्रचिपेयं-व्यि (दद्यां-व्यि) ग्रस्तुणः जलेन श्रम्भो ग्रस्तुणः जलेन नेत्रकगलहैतुकेन श्रम्भो।

नेत्रकमलेन (च) पङ्काजदलोपेतेन श्रम्भो

पङ्कतदलेन (च) मध्यस्येन जलस्य स्थलस्य (च) ग्रम्भो।

सध्यभागेन (च) जलस्य स्थलस्य ध्यानात्मसानोपयोगनदी त्रेत्रभूतेन श्रम्भो वृश्वीष्त्र सां श्ररणागत० ॥

स्वात्मानं उपचारीकुर्यां-ते शुद्धे स्वरूपे श्रम्मो

शुद्धस्वरूपं (च) निर्मायहैतुकम् श्रम्भो।

निर्मायस्त्रक्षं (च) शान्तप्रतिसाहैतुकं श्रमो

शान्तप्रतिमायाश्च (उद्भवः) त्रस्याः तेजोरूपक्वायायाः श्रम्भो।

तीज़-काय खसा योग-वुज़मल पांभो वर् स्य ग्ररनागत-वस्रल ग्रंभो ॥ निचन मञ्जू करयो ज्याय प्रांभो करयो ज्याय छाम् चाञ् माय् ग्रंभो। क्यम् चाञ् माय् सत्त्रुय् राय् गंभो सर्तचूय् राय् कर्म्य व्यपाय् शंभो। कर्म्य व्यपाय् यिथुन ज़ाह् उत्त ग्रंभो वर् स्य प्रर्नागत-वत्सल शंभो॥ दन्द्रिय-पोश् र्काल मन-वाग शंभो प्रांसु मन-बाग् पृजि च्यय लाग गंभो। पूज़ि चय् लाग स्त्य सर्व-त्याग शंभो स्त्य सर्व-त्याग तीत्र वैराग ग्रंभो। तीव वैराग वन्दयो कल ग्रंभो वर् स्य ग्रर्नागत-वत्सल ग्रंभो ॥ चाज़ बाबाय चय-कुन् त्रास् मंभो च्चय्-कुन् श्रास् ष्यचिनय् पास् गंभो । ष्यिनय पास् कुस् चीनु दास् ग्रंभो कुस् चोनु दास् संकठ् कास् शंभो। संकठ् म्य कास् सर्व-मंगल शंभो वर् म्य प्ररनागत-वत्सल प्रंभो ॥ १८४५ ॥ इ विथ पाद् गाल् स्य व्यपाद् शंभो गाल म्य व्याद् नाल् अपराद् शंभी ।

तेजोसयक्वाया (च) या योगविद्युद्रूपास्ति श्रमो वणीष्व मां श्ररणागतः ॥

नेत्रयोः (स्वयोः) मध्ये कुर्यो-ते स्थितिं (स्थानं त्वदीयं) श्रम्मो कुर्यो-ते (च) स्थानं (यतः) ग्रस्ति-मं तव ग्रनुरागः श्रम्मो।

ग्रस्ति-मे त्वदीया प्रीतिः सत्यस्यैव संमतिः श्रमो

सत्यस्थेव संमतिः (यतोऽस्ति) कुर मम रत्तोपायं श्रम्भो।

(तथा) कुर सस रत्तोपायं यथा न जातु च्ज्वलीभवयं (अंशिष्यासि) श्रमो

वृशीष्व मां श्ररणागतः ॥

इन्दियरपपुष्पाणि विकसितानि मनोरूपोद्याने श्रम्भो विकसितं मनोरूपोद्यानं पूजार्थं व्यय्वेव समर्पयेयं श्रम्भो। प्रजार्थं व्ययेव समर्पयेयं सह-कृत्वा सर्वत्यागेन श्रम्भो

संयुक्तः सर्वत्यागः तीव्रवैराग्येण (यत्र स्वात्) श्रम्भो ।

तीव्रंख वैराग्येख उपहारीकुर्यां-त्विय स्वश्रिरः श्रमो वर्षीच्य मां श्ररणागतः ॥

तव ग्राश्या व्वदीय-स्व-सामीप्ये ग्रागतो-उद्दं श्रम्भो

व्यसामीप्यं (यतः) त्रागतो-उद्दं त्रापततु-ते दयागौरवं श्रम्भो।

त्रापततु-तव दयागौरवं ग्रस्मि (यतः) तव दासः श्रमेो

ग्रस्मि (यतः) तव दासः संकटं (संसारदुःखजालं) ग्रपनय श्रम्भो

संकटं सम ग्रापनय हे-सर्वसङ्गलहप (यतः सर्वसङ्गलहपोऽसि) श्रमो . वर्गीच्व मां श्ररणागत० ॥ १७४५ ॥

प्रदर्भ स्वचरणं विनाशय में उपाधिं (ग्राधिं व्याधिं) श्रम्भो विनाशय में ग्राधिवाधी दाइय ग्रपराधान श्रम्भो।

जाल् श्रपराद् कर् म्य प्रसाद् गंभो कर्म्य प्रसाद् खायय् नाद् ग्रंभो। लायय् नाद् व्यल केवल गंभो वर् म्य गर्नागत-वत्सल ग्रंभो ॥ तोर् सुच्राव् अद्ाय बर् गंभो श्रद्दाय बर विज्ञान-गर शंभो। विज्ञान-गर योग-मंदिर ग्रंभो योग-मंदिर ग्रंख्नू-इन्दि वर गंभो। ग्रंब्यू-इन्दि वर व्यंब्यू-इन्दि क्ल ग्रंभो वर् म्य गर्नागत-वत्सल ग्रंभो ॥ ब्रह्म-ज़न्मुकु कुम् नव्-साल् ग्रंभो साल् कुम् त प्रित-पात वर् स्य धाल् गंभो । थाल् बर्म्य वृक्त अव-पाल-पाल् प्रांभी पाल् वृक्क हाल् दिस् स्वक्तहाल् प्रांभो। म्बत्तहाल् दिम् अनुग्रह-खल गंभो वर् म्य प्रर्नागत-वत्सल गंभो ॥ तिथु करनाव् यथ् न त्रासि करनुय् केँ इ तिथु परनाव् यथ् न श्रासि परनुय् केँह्। तिथु दरनाव् यथ् न श्रासि दरनुय् केँह् तिथु खर्गाव् यथ् न श्रासि खरंनुय् केँह्। मञ्जू राग-नगर त्याग-चंगल प्रांभो वर् स्य ग्रर्नागत-वत्सल गंभो॥

दाह्य ग्रपराधान् कुरु में प्रसादं ग्रम्भो कुरु में प्रसादं दास्यामि-ते त्राह्मानं ग्रम्भो।

दास्यामि-ते (च) नादं त्रागच्छ भोः-नेवलस्वरूप श्रम्भो-इति वृष्णीव्य मां श्ररणागत०॥

त्रर्भालं उद्घाटय श्रद्धात्मनः द्वारस्य श्रम्भो श्रद्धात्म-द्वारस्य (तस्य) विज्ञानगृहरूपस्य (यत् विज्ञानगृह-सस्तौति) श्रम्भो ।

विज्ञानगृहस्य (च) (विज्ञानगृहं च तत्) योगात्ममन्दिरस्य (यत् योगमन्दिरमस्तीति) श्रमो

योगमन्दिरस्य (योगमन्दिरं च तत्) परमश्रक्तेः (यत्र परम-श्रक्तिर्शृतेः परमश्रिवोऽस्ति) वरात्मनः श्रम्भो।

( हे तथाभूत ) परमश्रक्तेः वर युक्तिकपेण (तद्दानेन ) क्रलेन (केन-चिद्यन्त्रविशेषेण ) श्रमो

वृग्णीष्व मां श्ररणागतः ॥

ब्राह्मणजन्मनः (तदात्मना) ग्रस्ति-मे नवीनान्नभुक्तिकालनिमन्त्रणं\* (नववर्षारंभग्र) ग्रम्भो

निमन्त्रणं ग्रस्ति-मे च स्वानुग्रहेण पूरय मम स्थालीं श्रमी।

स्थालीं पूरय में द्रच्यामि शुभफलात्मकं निमित्तं श्रम्भो निमित्तं द्रच्यामि श्रधुनैव देहि-में मुक्तग्रत्मकं श्रम्भो।

तत्-मुक्तात्मम्वक्तहाल्-धानातं देहि-मे त्रनुग्रहात्मनः खलात् श्रमो वृणीष्व मां शरणागतः ॥

तादृक् (कर्म) कारय-नः (यज्ञादिकं) यश्य न स्थात् कर्तव्यमेव (प्रयास-साध्यत्वादिकं) किञ्चिदिष

तादृक् पाठय-नः (वेदादिकं) यत्र न स्थात् पठनीयमेव (श्रम-लेशेनापि) किज्जित्।

तादृक् नियमय-नः (व्रतादिकं) यत्र न स्रात् नियमनीयं (प्रयासादिना) किञ्चित् (ग्रनश्रनादिकम्)

तादृक् स्मारय-नः (मन्त्रादिकं) यत्र न स्यात् स्मरणीयमेव (धारणादिना) किञ्चित् ।

मध्यत-रव विषयरागात्मनगरस्य परित्यागात्मारस्थात् श्रम्भो वृत्यीष्व मां शरणागत०॥

<sup>\*</sup> सम्मारगे हे नवीनात्रभृक्तिकाले प्रथमं तर्द्धं जामाता निमन्नयते इति संप्रदायः ॥ † म्वक्तहाल् नामकथान्यविभेषात्रम् ॥

काष्णस् तार् द्रमि बव-सर गंभो
दिमि बव-सर कास् अरसर गंभो।
कास् अर-सर फिर्तन् खर गंभो
फिर्तन् खर पान् करि सर गंभो।
सर करि चाञ्ज राय वाय तख गंभो।
वर् स्य ग्ररनागत-बत्सख गंभो॥१०५०॥१११॥

112. PRAYER FOR GUIDANCE AND PRAISE OF THE MYSTIC SYLLABLE 5 M.

स्रोरिय समव त पायस प्यमव्

ग्रमव त ग्रान्तिय-कुनय समव ।

श्रवी इ श्रनाय श्रतीय बनव्

ख्यार करव स्रव प्रनव् ॥ १०५१ ॥

द्रथ मोद-ग्रहिलस ब्वद खन तरन्

त्र्यथ ज्यानवारस पख ख्यह दरन् ।

नठ वेक्रमेचू राज़-इंसन् ख्यह परन्

मन् कुन ठीकान् द्यान् कुन दरन् ।

श्रद किन पर्नि श्रन्तःकरन्

श्रयक्य वर्त् गंकु कुन वरन् ।

विथु पज़ि तिथु कुन निगान मरन्

गरन् साँपिन श्री-सद्ग्वरन् ।

तम् कंडु त श्रों रंटु व्वञ्च क्याज़ि ख्यनव्

ख्यार् करव स्वरव प्रनव् ॥

(ग्रन्यकर्तुः स्वाभिषायकथनं) कृष्णाख्याय (से) उत्तारयस्व ग्रस्मात् संसारसरमः ग्रस्भो

ग्रसात् संसारसरसः ग्रपनय किंकर्तव्यमौकां श्रम्भो ।

ग्रापनय (तथा) किंकर्तव्यतामूद्रतां परिवर्तय-नाम-तं स्मृतिविधाने श्रम्मो

परिवर्तय-नाम-तं स्मरणे स्वात्मानं करिष्यति उपलक्तितं (परौक्तितं) ग्रम्भो।

उपलित्ततं (परीक्तितं) करिष्यति त्वदीयायाः संमत्याः त्रासक्तः सकाशात् शम्मो

वृग्णीष्य मां शरकागतः ॥ १७५० ॥ १११ ॥

खविधेयविषयवरप्रार्थनासुतिं प्रकामति ॥ ११९ ॥

सर्व-एव (वयं) समेता-भवेम पुनः चेतनायां पतिष्यामः

शान्ता-भविष्यामः शान्तिसांमुख्यमेव च प्रचरिष्यामः।

ग्रभेदज्ञानाः ग्रनाघाः (इव) ग्रकिज्वनाः भविष्यामः

सिद्वचारं करिष्यामः स्मरिष्यामः प्रश्ववं (योगाङ्गभूत-

तदभ्यासासका भविष्यामः) ॥ १७५१ ॥

ग्रस्मिन् मोहात्मनिकुञ्जे बुद्धिः ग्रस्ति-न (ग्रस्माकं) तरन्ती चित्तात्मनः खगस्य पत्ताः सन्ति विनाशमुपयान्तः।

कम्पः समुद्भूतः राजचंसानां ग्रस्ति पादानाम्

मनः ग्रस्ति-न (नः) स्थिरीभवन् धानं ग्रस्ति-न (नः) दृढीभवन् ।

शुद्धाः सन्ति-न स्वकीयानि ग्रन्तःकर्णानि ग्रव्यक्तेन वरणीयतां इच्छाम, ग्रस्ति-न व्यवन।

यथा योग्यं-भवति तथा ग्रस्ति-न लच्चं लच्चीभवत्

शरणागताः संपन्नाः श्रीसद्दुक्त्याम् ।

त्र्रायासः (श्रयः) निष्कासितः (श्रस्माभिः) पुनः प्रखवः रृष्टीतः (श्राश्रितः) श्रतः कुतो-नाम क्विना-भविष्यासः

सिद्वारं कोरेष्यासः स्मरियासः प्रख्वस् ॥

संतोग वृंचू गिक् प्रान् संदाहन् प्राष्ट्र गिक् बूजिय् वालुन् त खार्न्। देक्क श्रविमानय गिक् मार्नु संकच्यन् पत गक्ति नो लाह्न । वैराग् दाहनु गक्ति संसाहनु गंबीर-पानस् द्भुत्र् हादन्। सहन-पान् गक् पानय् ताहनु तार्नु गव् तिय् श्रीं व्यमार्नु । दय् वनु वीदौ त दय् सज्जनौ व्यजार् करव् खरव् प्रनव्॥ बंडु लूट्राह् यिथ् देझकु ब्रम् प्यव् लूटिन लंगु वन क्याइ किथु गम् धव्। द्र इव दिव-दिव-मज् प्रम् यव् त दम् यव् खज़र्त पज़र् किया त क्रम् यव्। ब्रोह्मन-ज़न्मुकु माहायम् प्यव् श्रं या मज़् यिथ् दर्भराजा ह् श्रोम् प्यव्। विवीख् ह्यथ् ड्यूटु ब्रमन् त काँप्यव् तल् गव्त तस् पाठ् निरालम् पाव्। द्य-द्न ऋथि श्राव् खज़ान खनव् व्यजार् करव् खरव् प्रनव्॥ संसार-समुद्राह् कुह् संनुय् त्रमा-ज़लाइ कुस् फेरवुनुय्।

संतोषात्मिकया वृत्ता योग्यमिक प्राणानां संजीवनम्

श्वासः योग्यो-ऽस्ति समाधाय ग्रवरोष्ट्रणीयः ग्रारोष्ट्रणीयः च।

देहात्मबुद्धेः ग्रभिमान-स्व योग्यो-ऽस्ति ग्राहन्तवाः

संकल्यान् ग्रनु योग्यं नास्ति धावनम् ।

वीतरागता धारणीयास्ति योग्या संसारस्य

-1755]

गमीरभूतस्वात्मनः तुच्छत्वं ग्रपहर्तव्यम् ।

सद्दाखात्मा योग्यो-ऽस्ति खयमेव निस्तारणीयः

निस्तारः ग्रस्ति तदेव ग्रीमिति उच्चारणं (निरन्तरम्)।

इरमेव किंपतं वेदैः इरमेव च सज्जनैः

सिंदुचारं करिष्यामः सारिष्यामः प्रणवस् ॥

महान् परिलुख्कः ग्रागत्य देइस्य भ्रमात्मा ग्रापतितः

लुख्तितं प्रवृत्तः, कथयेयं किं-नाम कीदृशः संतापः श्रापतितः।

इतृषे मल्लामिल्लियुद्धे (माध्यस्थि) श्रमः त्रापिततः दमः च त्रापिततः त्रार्जवं मत्यता च क्रिया क्रमः च त्रापिततः ।

ब्राह्मणत्व-जन्मनः माहात्म्यं (महास्तम्भश्च) त्रापिततम् (०तः) त्रस्येव मध्ये त्रागत्य न्यायकर्ता प्रणवः त्रापिततः।

विवेसं (सचिवं) संश्वा दृष्टः पूर्वोक्तश्रमेण तु कम्पितं (तेन) ग्राथस्तात् गतं तस्य च पृष्ठे ग्रानासमात्मा-प्रपातः पतितः।

(ग्रधुना च) रेश्वर्य-धनं इस्ते समायातं निध्यर्थ (तत्प्राप्तये) खनिष्यासः सिंद्रचारं करिष्यासः सरिष्यासः प्रणवस् ॥

संसारकपः-समुद्रः ग्रस्ति (हि) ग्रतिगभीर-स्व (यत्र) तृष्णात्मकं-जलं ग्रस्ति-तस्मिन् परिभाग्यत्।

राग-देश-क्रम मक् किस् येनु येन्य फाटनाववुन् कुस् मुह प्रावलुनुय्। त्राप्ताय-बंहि किस खप्न वनवुनुय् हाँगिञ् वंष स्थिक जलं बासवुनुय्। वांति कति लग क्राँटि-कितु छुस् रंनुय् केशव-रूप् कुम् श्रोम् नारवुनुय्। द्यु नाव् सज्ज् श्रनुववस् श्रनव् व्यचार् करव् स्वरव् प्रवव् ॥ १०५५ ॥ प्रार्थर् पनुनु छुय् कुनिसंय् ज्ह् हावन् दुगोगु दुः चंतु छुय् दंग्नावन्। कुख् रातम्बगुल् सज्ज्-बाग् कावन् श्रञ्जर पननिय दह् रावरावन्। पत्युमु शंत्रव्य न ज्यतस् यावन् बाँठ-कुन्-ति नंबुय् नंबु नंबुरावन्। बर्मंदिञ्जन् पानस् ख्राप दावन् स्यस् तामय् हान् वातनावन् । श्रीं प्रब्द-प्रकाम् बुक् पूर्नो व्यचार् करव् खरव् प्रनव्॥ श्रद्धंपस् कुस् सर्हण् वनिय् खर्न-चविष् श्रद्यंत्तु बनिय्। यिह् श्रासि तिह् बासि तित काँह् न कुनिय् त्यांतीयाच् निर्लेष् ननिय्।

(यत्र) राग-ह्वेषात्मानः-क्रूमाः मत्स्याः सन्ति-तस्मिन् भिन्नं भिन्नमेव (नानविधाः)

निमज्जयन्धर्वान् ग्रस्ति-तस्मिन् मोहात्मा जलस्रमः। ग्राशात्मकानि-कूलानि सन्ति-तस्य स्वप्नः संभवन्

(यत्र) शुक्तिकायां रजतं सिकतायां जलं भासमानं-भवति।

उत्ताने कुत्र-नाम संगंस्थामि बाहुतरणार्थे ग्रस्मि कुणिरेव क्षेत्रवेतिपदोपेतं (ग्रीविष्णुनाम) ग्रस्ति-से ग्रों-इति तारकसेव।

ईवृक् नाम मध्ये त्रनुभवस्य त्रानिययामः

सिद्वारं करिष्यामः स्मरिष्यामः प्रख्वम् ॥ १९५५ ॥

विलरत्वं स्वकीयं ग्रस्ति-ते एकस्यैव दित्वं प्रदर्शयन् दिभौषनं दिग्रस्तमं ग्रस्ति-ते दिग्रसीकुर्वत् ।

ग्रसि (च) पेचकपत्ती (इव) (ग्रून्यात्मा च) मध्यभागे काकानाम् (इन्ट्रियाखां च)

ग्रान्धीन स्वकीयेनैव दिनानि विनष्टीकुर्वन् (सिपन्)।

पाश्चात्वं श्रनुत्वं निष्ट स्मरणे स्थापयन् पुरस्तादिप नवीनमेव नवं नवीनुर्वन्।

सम्यासकाले (ग्रापि) स्वात्मानं निगूठत्वानि दापयन् सूर्यस्य यावत् (तद्वेतुना) हानिं संप्रापयन् (ग्रारोपयन्)।

(तसात्) ग्रोमिति शब्दश्य-प्रकाशत्वं पश्य भो-पूर्णस्वरूप सहिचारं करिष्यायः सारिष्यायः प्रणवम् ॥

कपरिहतस्य कः सरूपत्वं कथिययति सृतिं परित्यत्य ग्रवित्तः (सुग्धः) भविष्यति ।

यत् (किञ्जित्) स्थात् तदेव भाषिष्यते तत्र किश्चदिप न अत्रापि तुर्योवस्थातोऽप्यतीतरूपः निर्लेषः प्रकटौभविष्यति-तव ।

म्बचि नाद-व्यंदा इ मज् इनि इनिय ब्रह्मानंदा इ व्यानि सनिय्। प्रय-कुनि मज् श्रीसिथ् श्रंदकनिय् तथ् कि वथ् निः कल् मीं गनिय्। सुय ज़ानि यस् बनि ऋसि क्याइ वनव् यचार् करव् खरव् प्रनव् ॥ वनुनु कु इ सुलब्त दर्लब् कु इ पालुनु पालुनु गव् सोस्य कें इ चालुनु । चालुनु गव् सह-र्यह पान् जालुनु जालुनु गव् देह-प्रविमान् गालुनु । गालुनु गव् सद-निश् पान् वालुनु वालुनु गव् बय कासुनु कालुनु । पावुनु ख़तस् रामचन्द्र-गानुनु व्यपाय् काडुनु दिम कलि-कालुनु । न-त काह् व्यंयु नख बूज़ि बूज़ि कनी व्यन्तर् करव् खरव् प्रनव्॥ न्यथ् सर्व-संकल्प-संन्यासी आस् निर्टेचू-इझ रेचू त्रयासी त्रास्। व्यवहारस् मझ् व्यदसी श्रास् बिस्तय-मञ्ज्-बाग् वन्वसी त्रास्। श्रविचाशौ रंसु व्यक्तासी श्रास् श्रीसिथ् न श्रीसिथ् विकासी श्रास्।

-1759]

त्रविष्रष्टं-भविष्यति नादविन्दुस्वरूपमेव मध्ये त्रंशस्य त्रंशस्य (प्रत्यंशम्) त्रह्मानन्दमात्रमेव उत्ताने (हं उत्तानम्बभावेति वा) गभौरी-भविष्यति-ते।

प्रत्येकव्यवहारस्य मध्यस्थितो-ऽपि भूत्वा बहिःस्थित-एव ( उदासीन-वदासीनः )

तस्यां वासनायां (स्थितः) यस्यां निष्कलम्बरूपभावनि ग्रोमित्य-भ्यासः घनौभविष्यति-ते ।

स-एव जानाति यस्य संपन्स्यति (ईवृण्यवस्या ), वयं किं-नाम कथिय्यामः सहिचारं करिय्यामः स्मरिय्यामः प्रस्वस् ॥

प्रकथनं ग्रस्ति (हि) सुलभं (सुकरं) पुनः दुर्लभं (दुष्करं) ग्रस्ति परिपालनं (ईटृश्रमार्गस्य)

परिपालनं-नाम ग्रस्ति सर्वमेव किञ्चित् सोढव्यम्।

त्तमापरिपालनं-नाम (तदेव) ग्रस्ति (परमेश्वर-)ग्रनुरागात्मविस-ग्रिखया स्वात्मा प्रज्वालनीयः

प्रज्वालनं-नाम ग्रस्ति देशात्मबुद्धाभिमानः विनाशनीयः।

विनाशनं-नाम (तदेव) श्रस्ति मदसकाशात् स्वात्मा श्रवतारणीयः श्रवतारणं-नाम श्रस्ति भयं श्रपहर्तव्यं महाकालस्य।

त्र्रापातनीयः (समुद्भावनीयः) चेतनायां (स्पर्तवः) रामचन्द्र-शृगालयोर्धर्मविषयकसंवादः (रामायर्णादिषु प्रसिद्धः)

उपायः ग्रन्वेषणीयः ग्रस्य कलिकालस्य ।

त्रमाया किं-नाम समायातं (समाप्तीभवति) समाप्तिं श्रुत्वा श्रुत्वः कर्णाभाम्

सिद्वचारं करिष्यामः स्मरिष्यामः ग्रग्थवम् ॥ नित्यं सर्वसंकद्य-संन्यासौ (संत्यक्तसर्वसंकद्यः) भव • निवृत्तिमार्शस्य वृत्त्या ग्रभ्यासं-कुर्वन् भव ।

व्यवहारस्य मध्ये उदासीनः भव जनपदवसतिष्ठु (लोकव्यवहारस्य मध्येऽपि) वानप्रस्थात्रमी-इव

ग्रिभलाषैः रहितः (निःस्पृहः) (भूषादिना) विलासशीलः भव भूत्वा न भूत्वा (च) नित्यविकासवान् भव। श्वववृत् निरामय-खिसी श्रास् ।

श्वाता-निश्चयुकु विश्वासी श्वास् ।

वण् हांवू गण् प्रांवू शानंद-गनी

व्यन्तार् करव् खरव् प्रनव् ॥

कूंति पोग्र प्रांक्षि ब्रह्मांडच थर्थ

श्वों ज़ोनु यिमी तिम् गैय वरे ।

श्वों श्विन्हरे श्वों-गिव-हरे

तंमि पंह् साह्य युस् श्वों परे ।

तंमि कह सोह्य युस् श्वों करे

तंमि खंह् सोह्य युस् श्वों खरे ।

श्वद कस् मारन् त श्वद कुस् मरे

विज्ञान-हंपय् श्वों तस् वरे ।

हण्यास् सुह् श्वों-कार् मन-वाच्य खनव्

व्यन्तार् करव् खरव् प्रनव् ॥ १०६०॥ ११२॥

113. PRAISE OF THE SYLLABLE OM.

श्रोमेय हुय श्राता-देवेय श्रोमेय हुय हुप्णजीवेय। श्रोमेय खर हुख् लमेवेय श्रोमेय खर् हुख् न जीवेय॥१०६१॥ श्रोमेय हुय् विष्णु ब्रह्मा श्रोमेय हुय् श्रिव्त खमा। पानशीलः निरामयानन्दासृतकंसानां भव

स्वात्मच्चिम्न-निम्नयस्य नित्यविश्वास्त्रीलः भव।

सन्मार्गः प्रदर्शितः गतिः (च) प्राप्ता त्रानन्दपूर्णसञ्जनैः

(तसात्) महिचारं करिष्यामः सारिष्यामः प्रखवम् ॥

कति-नाम (ग्रसंख्यानि) पुष्पाणि प्रफुल्लानि ब्रच्चाग्डरूपस्य ग्रस्थोद्यानस्य प्रग्यवः संज्ञातः यैः त-स्व गताः (संगताः) वरे (पूर्णफलावाप्तिम्)।

त्रों शिवाभिन्नहरे त्रों शिवाभिन्नहरे (इति प्रोच्य)

तेनैव ग्रधीतं सर्वमेव यः ग्रों (इति) प्रणवशब्दं ग्रधीष्यते।

तेनैव कृतं सर्वमेव यः ग्रोमिति (प्रणवोच्चारं) करिष्यति तेन समृतं सर्वमेव यः ग्रोमितिक्पं (प्रणवं) सारिष्यति।

ततो-नाम कं (न कमपि) मारियष्यित ततो-नाम च कः (न किम्रिटिप) मरिष्यति

विचानरूप-एव प्रणवः तं वरीष्यते (समबुद्धिः सर्वविषया ततो जायते )।

कृष्णाखं(स्व) ग्रन्यकर्तारं(र्तुः) सः (तं) त्रोंकारं मनोरूपाङ्गुलिसुद्राथः उट्टङ्कृयिष्यासः

सित्रचारं करिष्यामः स्मरिष्यामः प्रखवसु ॥ १०६० ॥ ११२ ॥

## श्रोंकार्स्तुति: ॥ ११३॥

प्रणव-स्व ग्रस्ति-ते ग्रात्मदेवः (उपासनीयः)
प्रणव-स्व ग्रस्ति-ते कृष्णाख्यावतारपरमेश्वरः।

प्रखवमेव स्मर (नित्याभ्यासंन) ग्रिसि (यतः) त्वं-पदवाच्यस्तदभिद्गो-जीवात्मा प्रखवात्म-एव स्वरः (श्रब्दः) त्वं-ग्रिसि न (दंहाद्यभिमानवान्) जीवः॥ १७६९॥

प्रणव-एव ग्रस्ति-ते विष्णुः ब्रह्मा (च)

प्रग्व-एव ग्रस्ति-ते शिवः उमाख्यशक्तिश्च च\*।

<sup>\*</sup> माध्यकाद्यपनिषत्यु प्रमिदः॥

श्रोमय कासि च बमा त्रोमय खर् कुख्न जीवय ॥ श्रोमय क्य वीद् पुरान् श्रोमय् छुय् देव् बासान्। कुनुय त्रवर् खरिष् जान् श्रोमय खर् छुख् न जीवय ॥ कुनुय् अचर् खठाह् जान् कुनुय श्रवर् खठाह् मान्। श्रीमेय कासिय व्यपादय त्रोमय् खर् छुख् न जीवय्॥ ब्रोमय क्य योग तय जान श्रोमय् छुय् दारना द्यान्। श्रोमय कुय् ज्ञान विज्ञान् त्रोमय खर् कुख्न जीवय्॥ १०६५॥ वनान् ब्रह्मस् किह् श्रशब्द् त्रप्रब्ध् कुय् श्रोसुक् प्रब्द् । दक्का व्योग् ति पारब्द् श्रोमय् खर् छुख् न जीवय्॥ श्रोमय कुय् सय्-त्र्यय्-श्रानन्द् त्रोमय् कुय् त्राद्य मद् त्रन्द्। श्रोमस् ज़ौबुष् पनुनु वन्द् त्रोमय् खर् कुख् न जीवय्॥

( ग्रभ्यसम्ब्रित्) प्रणव-स्व ग्रपाकरिष्यति तव असं ( ग्रविद्याकृतम् ) प्रणव-स्व स्वरः ग्रसि॰ ॥

प्रणव-रव ग्रस्ति-ते वेदक्षः (तसारात्मा) पुराणानि (च)
प्रणव-रव ग्रस्ति-ते देवः (प्रत्यक्तं) भासमानः ।

रकमेव (तं) ग्रचरं (प्रणवात्मानं) स्मृत्वा जानीहि (पुनःपुनर्जानीहि)
प्रणव-एव स्वरः ग्रसि०॥

स्कमेव ग्रचरं (प्रणवात्मकं) ग्रनन्ततरं जानी हि स्कमेव तमचरं ग्रनन्तं मानयस्त्र ।

प्रगणव-स्व ग्रपनियष्यति-तव उपाधिं (ग्राधिव्याध्यात्मकम्)
प्रगणव-स्व स्वरः श्रिष्ठिः॥

प्रणव-स्व ग्रस्ति-ते योगः पुनः ज्ञानम्
प्रणव-स्व ग्रस्ति-ते धारणात्मा ध्यानं (च)।

पणव-एव ग्रस्ति (स्वात्म)ज्ञानं विज्ञानं (च)
प्रणव-एव स्वरः ग्रसि०॥ १७६५॥

कथयन्तः ब्रह्म सन्ति ग्रश्रव्दरूपम्

(तत्) ग्रथव्हिमिति ग्रस्ति-ते प्रणवस्य थव्हं (तन्मात्रवाच्यम्)।

(तच्च) इच्छात्प्रकं उद्योगात्भकं (क्रियात्मकं) च प्रारब्धात्मकं (च) प्रणव-एव स्वरः ग्रीस०॥

प्रणव-स्व ग्रस्ति-ते सिच्चदानन्दात्मा
प्रणव-स्व ग्रस्ति-ते ग्रादिक्यः सध्यक्यः ग्रन्तकपञ्च।

प्रणवात्मनि जीवनं स्वकीयं उपहारीकुर प्रणव-एव स्वरः श्रुषि०॥ श्रोमस् किथ् चोर् पादय श्रोमय् खर् दिथ् समादय्। कुनुय् अचर् छुह् प्रदान् मोमय खर् कुख् न जीवय ॥ श्रोमय कुय सत्समागम् श्रीमय् बासिय् च्य सोहम्। श्रोमय कासिय देडक बम् त्रोमय् खर् छुख् न जीवय् ॥ ब्रह्म-निषठा श्रोमंय कुय् खर्न द्यात कुस् गर्मय कुय्। यिक्ष क्यानिय तमय कुय श्रोमय खर् छुख्न जीवय्॥ १००० नारायण कुय नरन् मझ् श्रकार् छुय् श्रचरन् मञ् । सतुकु खर् छुय् खरन् मञ् श्रोमय् खर् छुख् न जीवय्॥ काकाजियन् श्रोमय् खर् सुह् पानय् श्रातादेवन् वंह् । सइज पान् तमि सर-कर् स्रोमय खर् कुख् न जीवय ॥ महापुर्शी श्रोमय मोनु बबीयरिय पोमय जोनु।

प्रग्वस्य सन्ति-एव चत्वारः पादाः

प्रणव-एव स्वरकपः दत्त्वा समाधिमस्ति\*।

(यः) एक-एव ग्रज्ञरकपः ग्रस्ति प्रधानम् (तद्रुप)प्रणव-एव स्वरः ग्रसि०॥

प्रणव-एव ग्रस्ति-ते सत्समागमरूपः

प्रणव-स्व (ग्रम्यसम्बेत्) प्रकटीभविष्यति तव सोऽहमिति-मन्त्र (तद्वाच्यस्त्रसम्बद्धान्यस्यामवानात्मा वा)

प्रणव-रव ग्रपनियष्यति-ते देशिभमानित्वस्य श्रमस् प्रणव-रव स्वरः ग्रसि०॥

ब्रम्मनिष्ठानामावस्थानं प्रणव-स्व ग्रस्ति स्मरणे (तमेव) ग्रारभस्त-नाम को भयावसरः ग्रस्ति-ते (तदा)

श्रमं-प्राप्य खेदं-प्राप्य विश्वान्तिस्थानं श्रस्ति-ते (सः) प्रस्तव-रव स्वरः श्रसि०॥ १९९०॥

(यथा तद्रूपो वा) नारायगः ग्रस्ति नरागां सधी ग्रकारश्च ग्रस्ति ग्रहारागां सधी।

सद्गूपस स्वरः ग्रस्ति स्वराणां मध्ये (सः) प्रणव-स्व स्वरः ग्रसि०॥

भुमुग्डकाकेन (काकपदवाच्यमिद्धश्च) प्रणव-एव स्मृतः (ग्रभ्यस्तः) सः (ते वा) स्वयमेव स्वात्मदेवेन (ईश्वरेण) होतः (हता व (साचारकारदानेन

(येन) बहुजः (स्वाभाविकः) स्वात्मा तेन उपलब्धः (सः) प्रणव-एव स्वरः ग्रुषि०॥

महापुरुषेः (सद्भिः) प्रणव-एव संमतः लल्लादेव्या-योगीश्वर्यो प्रणव-एव सुन्नातः।

<sup>\*</sup> जीवस्य यो नित्यममाधिरस्ति स प्रणवलीनलेनैवेति भाव:।

## क्रष्ण कुय् त्रात्मा चोन् त्रोमय खर् कुख्न जीवंय्॥ ११३॥

114. PRAISE OF THE GOOD WAY

क्षक-डोनाइ गव् मझ् जल खर्य वुक् सागरय्-निश क्रा सह दूर् ॥ १००॥॥ फ्रक-डूनु जल म्यूनु चंनु नर्जरय् र्यंनु रोज्या प्रमाह्त नूर्। मी लिए गव सूर्यस् स्त्य ज़रय् वुक् सागरय-निम क्रा सह दूर्॥ १७०५॥ पथ् ब्राँठ छाख् लाब् दात कु इ इरय् त्ररय हिंह त्रास् म बन् तर् यचार दार बद् यूगुक् गरय् वुक् सागरय्-निश क्रा सह दूर्॥ च्मत्कार् तुलनाव् श्रमरय् च्ह् बन् भ्रमाह् त बह् पाँपूर्\*। दिह् दं ह् थवतम् रूपाह् खरय् वुक् सागरय्-निश क्रा सुह् दूर्॥ सुहनि सह्लाब-सूत्य वव-सर्य प्रस-कारन् वंसि-एय सूर्। संगीन कर् म्योन काकज् गरय् वुक् सागरय्-निमं क्रा सह दूर्॥

<sup>\*</sup> अत्र दीर्घोपधीचारणं मूर्कना पूर्त्ययम्।

हे-कृष्णाख्य ग्रस्ति-ते ग्रात्माजीवस्त्रकपः तव प्रस्तव-स्व स्वरः ग्रसि०॥ ११३॥

जीवस्य सत्ताद्योतनपूर्वकं सदिचारमार्गं प्रसौति ॥ १ १ ४ ॥

बुद्धदमात्रं (जीवरूपं) संपन्नं मध्यात् जलस्य प्रकटम्

पथ्य सागरात् (ब्रह्मरूपात्) त्रस्ति-किं तत् दूरम् ॥ १९०४ ॥

बुद्धुदः जले (यदा) मिलितः ग्रपगतः भौतिक्लेशः (यथा) भिद्गः भिद्गः स्थास्थति-किं महाप्रदीपः प्रकाशः च।

संयोगं गतः (इव) सूर्येण सह दीप्तयः पथ्य सागरात् । १९०५॥

पम्चात् पुरस्तात् प्रचिप (परोपकृति धनादिकं वितर) लाभादिकं दाता ग्रस्ति श्रीमहादेवः

क्रकचः इव भूयाः सा भूयाः वासीरूपः\*।

विचारात्मना दासणा निर्मापय योगात्मकं गृहमेव

पथ्य सारात्०॥

स्वोल्लासचमत्कारं उत्थापय (उपभोजय) (नः) हे-ग्रमर त्वं भव महाप्रदीपः ग्रहं तु श्रजभः ।

देहं त्र्रतिदृढं स्थापय-नाम-मे अवद्रूपं सारेयस् पथ्य सागरात्०॥

मोह्यात्मना जलपूरेण-६ंतुना भवात्मसरिष

परिपक्तकार्याणां (च) निपतिष्यति भस्म (इव)।

(तस्तात् स्वदयया) श्रातिवृद्धं कुर मदीयं काकलपत्रात्मकमिव गृहम् प्रथ्य सागरात् ॥

<sup>\*</sup> क्रकचो दि दावभेदनकाले तर्चूर्ण पुरः पञ्चात्पृत्तिपति। वासी तु दावचर्ण खपार्श्वभाग सव नयति॥

<sup>†</sup> यथा ग्रज्ञभः खदेच ज्योतिषि जायति, तथाचमपि परप्रकाग्रक्षे लिय जीनी भवेयम्॥

न्यवर् वज्ञान् क्रूच् प्रन्दरय् बन्योमेत् क्रुस् जन् सन्तूर्। वायविनि वायतम् पननिय् खरय् वुक् सागरय्-निग्न क्र्या सुह् दूर्॥ कृष्णस् वायनाव् गंगादरय् सोहम् हम ह्याय् यन्तार खूर्। देह डूँगस्-काथ् तरि वव-सरय् वुक् सागरय्-निग्न क्रा सुह् दूर्॥१७६०॥१९॥॥

राम-जुव् स्थाम-रूप् हावे

परम-गण् प्रावनावे ॥ १ % ६ ॥

योग गोग द्याण् ट्याण् हार्य

प्राचे सङ्गुष्पान्ति-वार्थ।

प्राच-गण् प्रावनावे ॥

करि सत्यंग बोल्-बाग्र

चृटि सुह वालवाग्र।

हंस पखर्वण वुफनावे

परम-गण् प्रावनावे ॥

बिक्त-त्रोल येरनावे

प्राक्त स्राण् वसनावे।

बहिभागे शब्दायन् (वस्तुतः) निःसारः श्रन्तरेव संपन्नप्रायः श्रसि इव वीसाविशेषः।

हे-शब्दसत्ताप्रदायिन् शब्दवन्तं-कुस-नाम-मां स्वकीयेनैव शब्दन पण्य सागरात् ॥

कृष्णाखं (मां) नौचालनां-विधापय हे-गङ्गाधर सोऽहमित्यजपामन्त्रात्मना नौकादख्डेन गृहौत्वा विचारात्मकं केनिपातम्।

(यया) देहात्मनि महानौकाविशेषे तरिष्यति संसारात्मसरसः पथ्य सागरात् ॥ १९८० ॥ १९४॥

सनोरामात्मकं रामं प्रति प्रार्थनापूर्वे स्तौति ॥ ११५॥ श्रीरामजीवः श्यामकपं (सन्ध्यात्मनि तमसि वा रूपं) प्रदर्शयिष्यति परमां-गतिं प्रापयिष्यति (च)॥ १९८१॥

योगात्मकः शुकः गृष्टीत्वा चिदात्मिकां श्रारिकां (देवीं च)
प्रवेच्यति मध्यं श्रान्त्यात्मिकायाः-वाठिकायाः (लघुपुष्पोद्यानस्य)।

ब्रह्मानन्दात्मपुष्पाणि उपभोद्यति परमां-गतिं प्रापयिष्यति ॥

करिष्यति ससङ्गात्मकान् पित्तविरावान् क्रेत्स्यति सोचात्मकं जालविशेषं (वागुरास्)।

हंसेति-सन्त्रसिद्धगत्महंसस्य पत्ताभ्यां उड्डापियस्यति परमां-गतिं प्रापियस्यति ॥

भक्तप्रात्मक्कुलायं संतानियष्यति संविच्छक्तप्रा सञ्च निवासियष्यति । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । 570

श्रम्ते (क-फल् खावे

परम-गण् प्रावनावे ॥

पोश्चनूल् ज़न् गंझ्रावे

कृष्ण-गोण् ग्रयवनावे ।

नाम-स्मरं ज्ञ्-संस्तु थावे

परम-गण् प्रावनावे ॥ १० प्र ॥

कृद्धमंतु ज़न् मननावे

श्वात्म-तीर्थ मन् नावे ।

निश्काम-ज़ल्ज-दाम् च्यावे

परम-गण् प्रावनावे ॥

दथ-नाव् कित मन्द्रकावे

दथ-गण् नंज्ञ् हावे ।

कृष्णस् वैकुष्ठ् दावे

परम-गण् प्रावनावे ॥ ११५॥

116. POET EXPLAINS THE SOURCE OF HIS OWN POWER.

श्रमर-पानो ब्रम् संसार् हुय्
श्रादिदेव् बननुकु त्र्यय् श्रादिकार् हुय्।
हारौ रंस्तुय् बव-सर तार् हुय्
सथ्-श्रज़ार् सथ् श्रज़ार्॥ १०८६॥
श्रादि-श्रन्त-प्रब्दन् सञ्ज्ञ् श्रों-कार् हुय्
ज्ञपनंय सञ्ज्ञ्जपा ज़फ् सार् हुय्।

ग्रमृतात्म( मोत्त)-फलानि खादियव्यति परमां-गतिं प्रापियव्यति ॥

जीवंजीवपत्तिणं इव संभोत्स्यति
कृष्णेति-(कृष्णकीर्ति-)गौतिं गापियप्यति ।

स्वनामसंसारखे-युक्तं ( मां ) स्थापिष्यति परमां-गतिं प्रापिष्यति ॥ १९८५ ॥

त्रात्मात्मतीर्थं मनः संसापियधित ।

निष्काससत्कर्मात्मजलपानं पायिष्यति

परसां-गतिं प्रापिययिति ॥

ईस्वर-नामधंयं क्व(कुत्रापि न) द्विपयिष्यति स्वैस्वर्यगतिं प्रत्यत्तां प्रदर्शियष्यति ।

कृष्णाख्यस्य (सम) वैकुष्णगतिं दापियप्यति
परमां-गतिं प्रापियप्यति ॥ ११५ ॥

## खात्मानसुपबच्च खसामर्थ्यकथनपुरःसरसुपदिम्रति ॥ ११६॥

I BE TER-PER

हे-ग्रमरात्मखात्मन् भममात्रं संसारः ग्रस्ति देवानामाद्यः भवितुं तवैव ग्रधिकारः (सामर्थे) ग्रस्ति ।

द्रवां विनैव संसारसरसः तरकोपायः त्रस्तिः सहस्तुविचारं सत्यं विचारयः॥ १९८८ ॥

त्रादावन्ते-(च)-श्रब्दानां मध्ये त्रोंकारः (प्रखवः) त्रस्ति जपानां (च) मध्ये त्रजपामन्त्रस्य जपः सारमूतः त्रस्ति । द्यान मझ त्रात्मुकु द्यान् श्र्विदार् छुय् दारनाय-दार् दारनाय दार्। श्रमर-पानी ब्रम् संसार् कुय् सथ्-थनार् सथ् थनार्॥ बूँ विष् प्रारब्दुकु व्यवहार् सुध् पथ् ब्राँठ् नेरनस् फोरनस् वार् छुय्। बीय बन्द् बब्त मीजू कुस् च दर्कार् छुय् च्यथ् कर् यार् च्यथ् कर् यार्। श्रमर-पानो ब्रम् संसार् छुय सय्-बान् सय बनार् ॥ १ ०८ ० ॥ परादीन् मुर्ख-बंजू स्वकचार् कुय् यावनस् मञ्ज् कामुकु श्रन्दकार् छुय्। बुच्यरस् न-ह्यकुनु संकल्प-बार् कुच् कर् घरभ-कार् कर् घरभ-कार्। श्रमर-पानो ब्रम् संसार् कुय् सथ्-बाजार् सथ् व्यजार् ॥ म्बड अवनय बोनुनु दर्कार् छुय तव पत ऋद मननुक् ऋदिकार् कुय्। निदिद्यासन् ज़ेन् तोर तयार् छुय साचास्कार् साचास्कार्। श्रमर-पानो ब्रम् संसार् छुय सथ्-बन्।र् सथ् बन्।र् ॥

ध्यानस्य मध्ये स्वात्मनः ध्यानं श्रोभमानं ग्रस्ति

(तं) धारणायुक्तं धारणया धारय।

हे-ग्रमरात्मखात्मन् भ्रममात्रं संसारः ग्रस्ति

सद्दस्तुविचारं सत्यं विचारय ॥

पुरः ग्रागत्य पारब्धस्य व्यवहारः ग्रस्ति

पश्चात् पुरः निर्गन्तुं परिवर्तितुं सुकरत्वं ऋस्ति ।

भातरः बन्धवः पिता माता च को-नाम तव साद्यकृत् ग्रस्ति

चित्तं ( ग्रन्तः करणानि च ) कदा मित्राणि चैतन्यं कुरु मित्रम् ।

हे-ग्रमरात्मखात्मन् भ्रममात्रं संसारः ग्रस्ति

सद्दस्तुविचारं सत्यं विचारय ॥ १७९० ॥

पराधीनमेव मूर्खबुद्धितं कौमारं श्रस्ति

यौवनस्य मध्ये कामस्य ग्रन्थकारः ग्रस्ति।

वृद्धावस्थायां ग्रमामण्यं संकल्पभारस ग्रस्ति

कदा-नाम (कदापि न उक्तावस्थासु) पौक्षमस्ति कुरु पुरुपत्वं (पौक्षं) (उद्योगेन स्वीकुरु)।

हे-ग्रमरात्मखात्मन् भ्रममात्रं संसारः ग्रस्ति

सदुक्तुविचारं सत्यं विचारय॥

प्रथमतः क्याम्रवणस्य म्रवणं योग्यं म्रस्ति

ततः पश्चात् च मननस्य ग्रधिकारः ग्रस्ति ।

निदिध्यासनं जय तत्स्थानात् सज्जः ग्रस्ति

(परमेश्वरः) सात्तात्कारः प्रत्यत्तम्।

हं-ग्रमरात्मस्वात्मन् भ्रममात्रं संसारः ग्रस्ति

सदुस्तुविचारं सत्यं विचार्य ॥

सुइ-स्वन्द सुमि-कनि दन्द्रिय-दार् किय् यिम पार् गैय तिम दह श्रीतार् किय। दह् प्रम्राव् दह् खंदूमध्गार् किय् कर् दशहार् कर् दशहार्। त्रमर-पानो ब्रम् संसार् छुय् सथ्-व्यनार् सथ् व्यनार्॥ पानस् नांचि क्ननुकु यित्रयार् कुय् श्रीय श्रामंतु विक्त-हेन्दु स्वक्तहार् छुय्। कुस् मनाह् कुय् करान् कसन्दु त्रांकार् छुय् कुख चह् सकार् कुख चह् सकार्। श्रमर-पानो त्रम् संसार् छुय् सथ्-व्यार् सथ् व्यान्। । हार्-बर् लारिय न सेत्य अय .चा खार् छाय् श्रीसू वहार विथ् नफ् चंझ् खार् छाय्। प्रारब्द-फल् बूगिय् पत लार् छय् गट-श्रन्वार् गट श्रन् वार्। श्रमर-पानो ब्रम् संसार् कुय् सथ्-बान्रार् सथ् बान्रा ॥१७८५॥ कमिस् कारवार् कुय् त कुस् वेकार् कुय् नाइक देइ-दृष्टि-इन्दु अन्दकार् कुय्। मन् ज़ेन् वौदिच ज़्यवि यकरार् छुय् साह्यव्कार् साह्यव् कार्।

- मोहात्मसिन्धुनद्याः सेतुभूतानि इन्द्रियद्वाराणि सन्ति

  ये (तु ) तत्पारं गताः ते दश त्रवताराः (इव ) सन्ति ।
- (तानीन्द्रियाणि) दश श्रमय दश (दिक्रुपालाः) सेवकाः सन्ति कुरु दशेन्द्रियविषयाचृतिसेव कुरु दशहरयोगसंगतिस्।
- हे-ग्रयरात्मस्वात्मन् भ्रममात्रं मंसारः ग्रस्ति सहस्तुविचारं सत्यं विचारय ॥
- स्वस्य गलावलम्बे पातनाय स्वातन्त्रंग्रं ग्रस्ति इस्ते स्यागतः भक्तिरूप-मुक्ताहारः ग्रस्ति ।
- (तत्र) को-नाम निरोधं ग्रस्ति कुर्वन् कस्य-नाम ग्रङ्गीकारः ग्रस्ति ग्रसि त्वं स्वतन्तः ग्रसि त्वं मुख्यतारकः।
- हे-ग्रमरात्मस्वात्मन् भ्रममात्रं संसारः ग्रस्ति सदृस्तुविचारं सत्यं विचारय॥
- काकियोसितं उपयोगि-भवेत्-तव न संगतं हि तव खारीकं (सहा-भारः) श्रीं जि सुखं उद्घाटा (प्रसार्य) कुत्तिक्षण खार्-नाम्नी (पेषणयन्त्रस्थोपरि या स्थाप्यते) श्रीस्ति-ते।
- प्रारब्ध-फलं भुद्धा पश्चादेव ग्रपयानावस्था ग्रस्ति जलयन्त्रस्थपेषणीयन्त्रस्थानानुवारः (इव) पेषणीयन्त्रात्मदेष्टं समानय सत्फलावस्थाम् ।
- हे-ग्रमरात्मस्वात्मन् भ्रममात्रं संसारः ग्रस्ति सहस्तुविचारं सत्यं विचारय॥ १९९५॥
- कर्य-नाम कार्यव्यवहारः ग्रस्ति कः च ग्रकार्यः ग्रस्ति निर्यमेव देहात्मबुद्धिरूपं ग्रान्धां ग्रस्ति ।
- मनः जय वेदस्य जिच्चया(वाचा) स्त्रीकारः ग्रस्ति स्वतन्त्राधिकारः (इति) (मनोजयी) ईस्वर-एव कार्यस्पोऽप्यस्ति।

श्रमर-पानो ब्रम् संसार् छुय सथ्-थनार् सथ् थनार् ॥ तीत्र-वैरागुकु खास सब्जार् छुय भिव-भिव बोलुनु पान आब्-भार् छुय्। यहखय राग-रं सु वुक्रनस् वार् कुय् यान्य् प्रालमार् गान्य् प्राल मार्। श्रमर-पानो ब्रम् संसार् छुय् सथ्-थनार् सथ् थनार्॥ मित्रातिक महर्कु सुबदार् छुय् दर्भ ऋर्ष काम् मोच् दिनु यक्तियार् छुय्। द्रथुय् सर्कार् कुय् द्रथुय् सर्कार् कुय् कर् च्ह् दर्बार् कर् च्ह् दर्बार्। श्रमर-पानो त्रम् संसार् छुय् सथ-व्यार् सथ् व्यार् ॥ क्रषा नाव् योमंतु दुनिया ह्-दार् कुय् सूकन्-हंन्दु हिंहु च्य-ति व्यवहार् क्रुय्। दिववुनु पानय् चिबुवन-सार् छुय सर्व शादिकार् सर्व-श्रादिकार्। श्रमर-पानी ब्रम् संसार् कुय सथ-वाजार् सथ् बाजार्॥११६॥

THE THE PERSON NOT THE PERSON NAMED IN THE PER

हे-ग्रमरात्मस्वात्मन् भ्रममात्रं संसारः ग्रस्ति सहस्तुविचारं सत्यं विचारय ॥

तीव्रवैराग्यात्मकं शोभनं इरित्तृणास्तरणं त्रस्ति

श्रिव-श्रिवेति भाषमाणः स्वयं जलप्रपातविशेषः ग्रस्ति ।

निवेशं-करिष्यिस-चेत् रागरहितः दर्शनस्य सौष्ठवं त्रस्ति

शान्यात्मकं शालमाराख्योद्यानं शान्तिमेव हे-सृगधूर्त मारय (जय)।

हे-ग्रमरात्मस्त्रात्मन् भ्रममात्रं संसारः ग्रस्ति

सद्दस्तुविचारं सत्यं विचारय ॥

ग्रनुग्रहपदात्मकस्य पुरस्य ग्रधिकारी ग्रस्ति

(तस्य) धर्मः त्रार्थः कामः मोत्तः दातुं सामण्ये त्रास्ति ।

ईट्ट्यं प्रधानकाय त्रस्ति ईट्ट्यः राजा त्रस्ति

कुर वं उपासनामेव कुर वं राजसभास्थितिस्।

हे-ग्रमरात्मस्वात्मन् भ्रममात्रं संसारः ग्रस्ति

सदुस्तुविचारं सत्यं विचारय॥

(स्वात्मानं प्रति ग्रन्यकृदुक्तिः) कृष्णिति नाम ग्रापिततं कुटुम्ब-भरणं ग्रस्ति-ते लोकानां सर्शं तवापि व्यवहारः ग्रस्ति ।

दाता स्वयमेव त्रिभुवनसारमृतः (शिवः परमेश्वरः) श्रस्ति
सर्वे सामर्थे सर्वोधिकारम् ।

हे-ग्रमरात्मन् स्वात्मन् भममात्रं संसारः ग्रस्ति सहस्त्विचारं सत्यं विचारय॥ १९६॥ 117. EXHORTATION AS TO THE UNREALITY OF THE WORLD.

सर के त् संसार् नदंत्रय् द्राव् डल् स हो ग्रा स्थत्तं किय् पंपो ग्राह्माव् ॥ १ ८००॥

वन्द् कर् लूब-संकल्णक् वाव् पानय् पिक प्रारब्देच् नाव्। कर् पूर्व-कर्मकान् पंबद्यन् क्राव् डल् म होग्र त्यत्तं किय् पंषीश् छाव्॥ संसारस्-मञ्जू रोज् निर्मल् वृक्त खालवं य्रस् लारि मा जल्। पोजिस-मञ्जू श्रीसिय् चाव-चाव् डल् म होग्र त्यत्तं किय् पंषोग्र छाव्॥

सायाय-सज्ज निर्माण रोज्
खर रोज् वैराग-राग-खर् बोज्।
सत्तंगकान् बंगनंय कन् णाव्
डल् स होश त्र्यत्तं किय् पंषोश् काव्॥
सायाय-हिल्लि खोक् पत छस् खोज्
समदृष्टि क्टवार्थ पकनाव् तीज्।
दर्भ-ब्द्योग कर्म-खोरि वायनाव्

डल् म होश स्थत्तिय पंपोश् काव्॥ सोइम् इम वाय् मोईनि-श्रीहि क्रीज्ञ् नाव् पकनाव् स्वक्ति वति-प्रीहि। पुनरिष सांसारिकावस्थाप्रदर्भनपूर्वकसुपदिगति ॥ ११०॥

परीत्ताविषयः कृतः संमारः निःसारः (सृखालमेव) निर्गतः (ज्ञातः)

(तस्मात्) चिलतो-भव मा चेतनातः (विमर्शात्) चैतन्य-(स्मरण)कपाणि पद्मपुष्माणि उपभुङ्कः ॥ १८०० ॥

निरुद्धं कुरु लोभविषयसंकल्पात्मकं वायुम् स्वयमेव संचरिष्यति प्रारच्धभोगरूपा नौका ।

कुर पूर्वकर्यानुरूपाणां पद्मबीजानां उपभोगम् चलितो-भव मा चेतनातः ॥

संसारस-मध्यवर्यपि तिष्ठ निर्लेपः

पथ्य-नाम पद्मपत्रस्य संगंस्यते मा-नाम जलम्।

जलस्यैव-मध्ये भूत्वा परिपूर्णजलः चिलतो-भव मा चेतनातः॥

मायायां-मध्ये-वर्तमानो-ऽपि गतमायः तिष्ठ

समाहितः तिष्ठु वैराग्यरागयुक्तस्वरं शृणु ।

ससङ्गसंबन्धिषु इन्दः( दत्त )विशेषेषु कथैर निधिष्टि चलितो-भव मा चेतनातः ॥

मायाक्ष्याया-जलनौत्यः भौतो-भव त्रानुवर्तमाना त्रास्ति-यस्याः स्वित्ध-मलकलुषता ससदृष्टिक्षं लघुनौविश्यं चालय त्वरितम् ।

धर्मात्मनोद्योगेन सत्कर्मारित्रे प्रवाहय चलितो-भव मा चेतनातः ।।

सांऽइधित्यभ्यासात्मना दण्डेन संचालय मोहात्मसैकतिलद्वीपमार्गण चित्रक्षपां नौकां प्रवाहय ऋजुना मार्गप्रकारेण।

सहस्र-दल उल पद्मासन् प्राव डल्म होश चार्नाकिय पंपोश काव्॥ १८०५॥ श्रन्द्रि वैर-कृष् रोज् नर्कि-पाठि सह-बंदत्य पख् सळ्न गाठि। लाब् प्राव् यात्य-हिहु क्रूचरंय् म हाव् डल् म दोश चार्चा किय् पंपोण् काव्॥ पर्द-तं ि क्रिय् कर् वुक् क्यं वि जूजि श्रन्द्रि प्राव् गोह् जन् ज्ञानं चू गूजि। न्यवंरि देइ-श्रंदकार् केंडु फुटराव् उल्म होश ज्यत्तिय पंपोश् काव्॥ श्रत-गत कु कि लि-पोटु ज़न् यज् म चेर् जुवरंकि-पाठि कसंग-सज्ज्वाग नेर्। म्बक्त कुय् सञ्जन-बाज़रुकु बाव् उल् म होश चनिक्य पंपीश काव्॥ मन-कानवंबु दय-लोल लाव् वर् ने जिय सद्ग्वर सोदागर्। बाव-वाव होश-बु्मिपोश् श्वलनाव् डल् म हो प्र चिन किय् पंपी म् काव् ॥ संसार-बोक् लंच्राव् चाव् प्रख् गिलि-इंन्दि-पांठि डल-ज़ल-पांठि पख्। राक इंस-पानस् श्रेज़ म गंज़्राव् उस् म हो प्र त्यत्तिय् पंपो भ्र काव् ॥ १ ८ १ ० ॥

सहस्वपत्रपद्मस्थानस्ये सरःस्थाने (ब्रह्मरन्ध्रे) पद्मासनं प्राप्नुहि चलितो-भव मा चेतनातः ।। १८०५॥

त्रान्तःक्षरणेन निर्वेरः (सर्वभूतेषु ) तिष्ठ नडवत् (त्रान्तःश्रून्यः बहिर्दृदः) स्रेहपूर्णः गच्कः सञ्जनात्मना त्रित्रस्थानेन ।

(ततः) उपलब्धिं प्राप्नुहि ग्रसारतृणविशेषसदृशं स्वरिक्तवं सा प्रदर्शय चित्रो-भव सा चेतनातः ॥

पटलाधस्तात् क्रियां (नेत्रनिर्निमेषाभ्यासन संचयं) कुरू पण्य तृश-मूलकस्येव ग्रास्तरणपटलस् ग्रन्तः प्राप्तृहि शृङ्गाटफलं इव ज्ञानात्मकं फलसारस्।

र्बोद्धः देहान्यकारात्मकं कग्छकजालं भञ्जय चलितो-भव मा चेतनातः ॥

जन्मस्वागमागमेन तृष्यतन्तुविशेषं इव वितानं मा वितनु जलफलविशेषवत् निन्द्यसङ्गमध्यभागात् निर्गच्छ । मुक्ताफलस्थेव ग्रस्ति-ते सज्जनात्मपष्यवीयेः मृल्यादरः

चिताने-भव मा चेतनातः ।।

सनसा-नीलोत्पलफलवत् ईश्वरप्रसात्मकं लाभं वृशु संमिलिष्यति-तव सद्भवत्मा व्यवहारकः ।

भक्तगत्मवायुना चैतन्यात्मनीलोत्पलं विकासय चलितो-भव मा चतनातः ॥

संसारभारं लध्वीकुर परित्यज भौतिश्वासम् पत्तिविशेषवत् सरोजलपृष्ठात् प्रचर।

राजहंसात्मस्वात्मानं पत्तिविशेषं मा सलय चलितो-भव मा चतनातः ।। १८९० ॥

यद-वासनाय प्रम् रटनय् कम् गम दम वुफ् चाव् दि ह म किसि दम्। यदि हो प्रकि गोप्र पान् वुफनाव् डल् म हो ग्र चित्तिय् पंपो ग्र काव्॥ ज़बिकुकि-संन्दि-पाठि घदु म तुल् फूदि बूद् रोज् सूद् कुय त्रात्म-बूदि। पो ग्रनू ल-संन्द-पोठि कृष्ण-गीथ् गाव् डल् म हो ग्र त्यत्तिय पंपी भ काव्॥ ज़गतच ताप-इ.च्य वुडिक्-निम च्ल साय कर् सञ्जन कु लिसंय् तल्। क्रल् चाय फल् खाय लाग् उल्काव् डल् म हो प्र चानिक्य पंपी प्र छाव्॥ ग्वर-प्रब्द कु किलु ज़न् बोल् ग्रंभ्ड कर् म ककर-संन्द-पांठि ककरूकू। श्रंग-दूश संग-दूश देह् म रावराव् उल् म हो प्र चार्तिय पंपो म् काव्॥ वासनाय-गाडा चूव व्वठ् मो दाव् मनेचूय् त्या कन-किनि चाव्। ब्वंजू-बग् संतोश-ताज् दिय् थाव् डल्म होश चार्तिय पंपोश्काव्॥ १ ६ १ ५॥ ज़ीव-द्याय-इंन्दु कर् व्यवहार् श्रविद्याय हार्वचा बीद-न्याय् हार्।

गृद्धवासनया शान्तो-भव ग्रहीय्यन्ति-(न)-त्वां के-नाम (कामक्रोधादयः) शमेन दमेन त्राकाशगतिं त्यज (कुरु) देहि मा जलपत्तिवत् निमज्जोन्मज्जनानि।

प्रोचिन चैतन्यात्मना प्रकाशदर्शनस्थानेन स्वात्मानं उड्डापय चित्रो-भव मा चेतनातः ।।

पत्तिविशेषवत् उद्यैः मा उत्यापय शिरःपत्तविस्तारम् सुबोधः तिष्ठ फलं ग्रस्ति-तव ग्रात्मबोधेन ।

जीवंजीवपत्तिविशेषवत् कृष्णस्य-गौतिं गायस्व चलितो-भव मा चेतनातः ॥

जगद्रूपायाः त्र्रातपतप्रायाः सस्भूमेः दूरे-भव क्वायावित्रान्तिं कुरु सज्जनात्सनः क्वायावृत्तस्य त्र्राधः।

जलं पौत्वा फलं भुक्का ग्रानुकुर सूटप्रायजनस् चलितो-भव मा चेतनातः ॥

गुरुक्तानुषारेण कोक्तिलः इव भाषमाणो-भव हे-ग्रम्भो-इति कुरु मा कुक्कुटपत्तिवत् ग्रब्स्विथेषं-निरर्थम् ।

त्र्यङ्गानां-दोषेण कुसङ्गदोषेण (च) देहं मा विनष्टं-कुर चलितो-भव मा चेतनातः ।।

वासनात्मकं-मीनं लोभेन प्रोड्डयनं सा दापय सनःस्थां तृष्णां कर्णाभ्यां परित्यज ।

बुद्धात्मकं-बकं संतोषात्ममुकुटं दत्त्वा निधेहि चलितो-भव मा चेतनातः ।। १८१५ ।:

सर्वभूतस्यात्मकं कुर व्यवहारम् ग्रविद्यात्मकस्य पत्तिविशेषस्येव परस्परभेदन्यायं ग्रपाकुका श्रविनाश-नीलकाश्य बाश करनाव् उस् म होश स्थलिय पंपोश काव्॥ व्यद्रिक लूबंकि क्रम् तय् मक् गम्रिथ् संतोगचा ग्विफ अक्। कामनाय सौमिज़ बारव् म दाव् डल्म होग्र चात्र किय् पंपीम् काव्॥ र्ज़ि क्य सर्प-त्रम् न-ज़ि क्य नाग् पिन पिन वुक्त कुख् चिदाकाण्। दिज्ञ रिज़-हिवु बन् त्यक्तिय नेटि-बाव डल् म हो ग्र च्यत्तं किय् पंपो ग्र काव्॥ वीर कुवीर कुख् क्रिय न दन चार् समयिक खख दख वी हथ म हार्। वीर् चाझ दैर-बोझ-निश वीर्य-माव् उल् म होग्र चात्रिय पंषीग् काव् ॥ खप्रकाम न्वंजु खन- लाँकि वथराव् व्यवार नेत्री नज़राह् नाव्। रंग-रंग बेरंग् वुक्त किथु द्राव् डल् म होश च्यत्तं किय् पंपोश् काव्॥ १८२०॥ गान्ति-प्राजमीक् कुय् गिव-श्रनुग्रह् श्रन्द्रिमि त्याग न्यव्रिमि राग बाह्। संन्यास-वृत्त श्रतलास् पैराव् डल् म दोग्र चन्तिय् पंपोग् काव्॥

त्र्यविनाशकपस्य-पत्तिविशेषस्य भाषणानि कारय . चलितो-भव मा चेतनातः ॥

जदरनिमित्तस्य लोभस्य (क्ष्पान्) क्रूमॉन् पुनः मत्स्यान्
श्रमित्वा संतोधात्मिकायां गुद्धायां प्रविशः।

कामनात्मिकां सिंहीं ग्राक्रोशनानि मा दापय चलितो-भव मा चेतनातः ॥

रञ्जामिव ग्रस्ति-तव सर्पश्रमः नापि (वस्तुतः) ग्रस्ति-ते नागः सत्येन सत्येन पण्य-नाम ग्रसि चिदाकाशस्त्रक्षः।

दग्धा रज्जुसदृशः भव त्यह्मा घटभावस् चिता-भव मा चेतनातः ॥

हे-वीर कुवेरः (इव) ग्रसि, मन्ति-ते नहि धनानि द्रव्याणि समयानुस्तंन सुखेन दुःखेन शौर मा त्यन ।

वीराः त्वहीयात् धैर्यात्मच्छायातृचात् ग्राखवेतसतृचलतात्मानः चिलतो-भव मा चेतनातः ॥

स्वप्रकाश्रहणयां बुद्धावेव डल-सरोमध्यगतिविशिष्टभूमौ त्रास्तृणु विचारात्मभ्यां नेत्राभ्यां दूरदृष्टिं प्रचिप ।

नानारूपेण नीरूपः (सन् परमात्मा) पय्य-नाम कीदृशः निर्गतो-ऽस्ति (विकासमागतः) चलितो-भव मा चेतनातः ॥ १८२०॥

श्रान्त्यात्मोद्यानविश्वेषे श्रस्ति-ते श्रिवानुग्रह-स्व (कारणस्) श्रन्तर्गतेन त्यागेन बह्यिगतेन रागेण श्रास्खः

संन्यासहत्त्रात्मकं कौशेयवासोविशेषं त्राच्छादय चलितो-भव मा चेतनातः ।। राज-ऋषि नगर-सज्ज श्रास् वन्वास् निप्रकाम् रोज् त्रिय श्रीसिष् दास्। ज़नख्-राज़ राज़सिय सञ्ज् याद् पाव् डल् म होग्र चनित्य पंपोग् काव्॥ ग्रातिपात-निग्रात भिव-मंडल् प्राव् कावुन् बंब्स् स्वित् प्रवित् चन्द् डल्। त्रातास् पर्मानन्द-सस् चाव डल् म होग्र चन्तिय् पंपोग् छाव्॥ निम्तल-इंपुकुय् जलावाह् खाह् निर्मायाय-हेज़ू चाह्याह् चह्। मोइ-वित थकनुकु रोज़िय् न ताव् उल्म होश ज्यत्तिय पंपोश्काव्॥ च्यथ् तिकय दिथ् प्यठ् सथ्-फर्मस् ब्बं जू-बार्या श्रात्मा-प्वरशस्। योग-बालादर्थ पाठ् लरि साव् डल् स हो ग्र त्यत्तिय् पंपो ग्र् छाव्॥ १८२॥॥ विवीक-वय-सर मज्ञ कर् आन् ऋदैत पाञ्चि नाव् मन् तय् प्रान्। तुर्या-बाग योग-निद्रा चाव् डल् म होग ज्यत्तिय पंपोभ काव्॥ इंसनाद-खर कर् ग्राइ द्रिल दिल मांडक-ग्रब्द मिल्र-मंडंख् बू िल ।

## ---1827] सांसारिकावस्थाप्रदर्भनपूर्वकसुपदिभ्रति ॥ १९७ ॥

हे-राजधूत-ऋषिहप नगरमध्ये-ऽपि भव वनवासीव निष्काय-एव तिष्ठ स्वियाः भूत्वा दासः। जनकराजविशेषं राज्यधिकारस्य मध्ये स्मृतौ स्मानय

चितितो-भव मा चेतनातः ।।

शक्तिपात( श्रनुग्रह )कपोद्याने शिवमण्डलं (सायुव्यस् ) प्राप्तृहिः उपसुङ्कः-तत् भक्तिकपं युक्तिकपं रेखर्यकपं डलसरः।

त्रात्सानं परसानन्दस्वरूपसुधां पायय चलितो-भव सा चेतनातः ॥

निष्यालक्षपसाद्यपात्मकं भोजाविशेषं खादस्व निर्यायत्वरूपं चयौषधिपानं पिव ।

मोहात्यमार्शस्य ग्रमनम्बस्य ग्रवित्रहो-भवेत् न संतावः चलितो-भव मा चेतनातः ।।

चिदात्मकं उपधानं दत्त्वा पृष्ठे सत्यात्मश्रय्यायाः बुद्धात्मभायं श्रात्मरूपपुरुषाय ।

योगात्मद्दर्भाख' पृष्ठे पार्श्वतः स्वापय चलितो-भव मा चेतनातः ।। १८२५॥

विवेकात्मसरोविशेषश्य सधी कुर स्नानम् श्रहतेबोधात्मना पानीयेन स्नापय सनः पुनः प्रासान् ।

तुरीयावस्थोद्याने योगनिद्रां कुरू चलितो-भव मा चेतनातः ॥

हंसेति-नादस्वरेण (हंसपत्तिशब्देन वा) कुरु श्वासं उन्माय उन्माय प्राणशब्देन (माण्डकः प्राणश्वीच्यते) मण्डूकसंबन्धि भाषणम् । पवनस् त गगनस् स्त्रंत्य् मिलनाव् डल् म हो य चार्त्तिय पंपो म् द्वाव्॥ त्रन् जल बूगनि यट जन् फेर् कर्म-पाल-क्ल-तल श्रोटु-हिवु नेर्। ग्रब् दियि सब्-चर्याञ् श्रब् पाव् उल् म हो ग चान किय् पंपो ग छाव्॥ सज़र्कि ख्यि पख् सतसंय् स्त्य म्रज् ताञ् वत-गथ् म्राय् गैथ् कूति । त्याग-खोरन् चाग् वैराग-खाव् डल् म हो ग्र चात्तिय पंपोग्र काव्॥ बव-सर सैस्कु कड् श्रमार्न् मोइ-ग्त-कद बस् नीरिष् जान्। कर्म-स्वजू ब्वजू-नाव् सेजू पकनाव् डल् म हो प्र चित्रं क्षेत्र स्वाव् ॥ १ ८ २ ० ॥ यख्-ज्याह् मिलविष् पानुवय् लष् देइ-त्रग्न-बोटाइ स्त्य त्राख् ह्यथ्। राज नेर् सेरस् कुस् कुय् वाव् डल् म हो ग्र त्यत्तिय पंपोग् काव्॥ पर्जनविष् श्रमर-पान् शास् खाय् चाय् ह्यय् दिय् बाग्यवान् श्रास्। स्त्य-वाच्यन्-इंज च्विति न याव् डल् म होग्र त्यत्तं किय् पंपोग्र काव्॥

प्राखवायुना चृदाकाशेन च सद्द संयोजय चलितो-भव मा चेतनातः ॥

-18321

ग्रद्गानि जलानि भोक्तुं पेषणी इव वर्तस्व कर्मफलात्मक्रलयन्त्रात् पिष्ट-सदृशः निर्गच्छ (भव)।

परिपाकं दास्त्रति लक्तसंख्यद्रोग्यमानं त्वदीयं एकं पादसेटम् चलितो-भव मा चेतनातः ॥

ग्रार्जवेन सेतुना चरस्व सत्येनैव सह

श्रद्य यावत् पान्याः श्रागताः गताः कियन्तः (श्रमंख्याः)।

त्यागात्मपादयोः संयोजय वैराग्यात्मपादुकाम्

चितितो-भव मा चेतनातः ॥

भवसरसः संचारस्य उपभुद्धः ईप्सितस् सोहात्समहाप्रवाहसेतुविशेषात् निर्गमनं जानीहि ।

कर्मसिद्ध्या बुद्ध्यात्मनौकां ऋज्वीं ग्रमय चित्रतो-भव मा चेतनातः०॥ १८३०॥

युगपत् संयोज्य पञ्चैव तत्त्वानि (पृथ्वाप्रेजीवाव्वाकाशानि)

देचात्याग्नियन्त्रोपेतनौकां सच ग्रागतस्त्वं गृहीत्वा।

राजेव निर्शेच्छ संचाराय कः ग्रस्ति-ते मस्त् (नैःस्वं वा) चलितो-भव मा चेतनातः ॥

उपलच्य ग्रमरात्मखात्मानं ग्रास्ख

भुक्का पौला गृष्टीला दत्त्वा भाग्यशाली भव।

महचारिवर्गस-मंबित्मनीं निधेहि न उपालमाम्

चिलतो-भव मा चेतनातः ।।

राज्योग-श्रवास सन-डूंग रठ् इठ-कर्म द्रन्द्रिय-वगवान् स च्ठ्। फटनिक खोफ गाल् वासनाय वाव् डल् म होश .चनित्य पंपीण् काव्॥ दोर्थ-फिरि म्वकलख् वुक् वाव-माल् बाल-पान आलविथ् बाल् रठ्वाल्। पूर् पख दूर् क्य नख-पूर् चात् डब् स हो प्र चित्रं किय् पंपोण् छाव्॥ सन् ज़ेन खख प्राव् खड् गिक् योग् द्रिय् खुल चाव् बूगन् बूग्। निमंस् श्रास् कास् दे इ-जम-बाव् डल् म हो ग्र च्यत्तिय् पंपी ग्र छाव्॥१ ८३ ५॥ साद-प्रक्षंचू ग्राह्ज़ाद गरि नेर् राद-राद सैराइ करिष् पण् फोर्। स्त्य श्राख् ह्यथ् यिह् खाय् तिह् श्रानन्द् प्राव् डल् म होग्र स्थलंकिय् पंपोग् काव्॥ पिक्-विक् सूंत्य प्राव् ज्ञान-गूरि-बाव् च्यथ्-च्डि मज़ श्रात्म-दद् पर्जनाव्। न्यर्नय खेर् खाव चाव् वीद-गाव् उल् म हो भ ज्यत्तिय पंपोग् काव्॥ कर्म-क्य द्यान-दानि दर्म-दद् मन्द् श्रोग्रद् नेरि तथ् यगोदानन्द्।

राजयोगस्याभ्यासेन मनोनौकां युक्तीष्व इठयोगकर्मणा इन्द्रियात्म-कटान् मा क्रिन्द्धि ।

निमञ्जनस्य भप्रेन नाग्रय वासनात्मकं वायुम् चलितो-भव मा चेतनातः ॥

नदीश्रममार्गमंचारात् मोच्यमि निरीत्तस्व वायुगतिम् बाल्यावस्थया परिवर्षं कूलं-प्रति बधान बालां (वासनां)।

पूर्णतया गच्छ दूरं ग्रस्ति शनैः प्रक्रान्तिं त्यज (कुरु) चलितो-अव मा चेतनातः ॥

सनः जयस्व सुखं प्राप्नुद्धि सिद्धः गिसव्यति (भविव्यति ) योगः इन्द्रियाणि स्वतन्त्राणि (उन्सुक्तानि ) कुरू भोगान् भुद्धः।

निर्मलः भव ग्रपनय देहभान्तिभावम् चलितो-भव मा चेतनातः ।। १८३५॥

साधु-प्रकृत्या राजपुत्र (इव) गृहात् निर्गच्छ तृरापूर्याधःश्रूचाजलचेत्रेषु संचारं कृत्वा पश्चात् वर्तस्व।

(प्रारच्धं) सह ग्रागतस्त्वं गृहीत्वा यत् भुद्धा तत् ग्रानन्दं प्राप्नुहि चलितो-भव मा चेतनातः ॥

त्र्यतिथिभूतवसकोन सहैव प्राप्नुहि ज्ञानात्मगोपालभावम् चिदात्मदोह्वनपात्रगः मधी त्र्रात्मरूपदुग्धं उपलक्तस्व ।

निर्णयात्मकं जलतृणविशेषं भोजय दुग्धि वेदात्मगाम् चलितो-भव मा चेतनातः ।।

1 多多 福度 阿耳尼里药 薩萨

सत्कर्मात्मसन्यन्यां ध्यानात्मसन्यानेन धर्मात्मदुग्धं मथ श्रीषधं निर्गासिष्यति तस्मात् यश्रोदानन्दनात्मा (श्रीकृष्णिति स्त्रूपसात्तात्कारात्मकम्)। तस् छुह् बूग् बृगिय ब्रह्मचीर नाव् डल् म हो ग्र च्यत्ते किय् पंपो ग्र काव्॥ दिक् प्रकृत् मोच-दायख् नाम् व्यवहारस् मञ्ज् रूद् निश्काम्। खांबि मञ्ज् यिथु सुह् पंपो ग्राह् द्राव् डल् म हो ग्र च्यत्ते किय् पंपो ग्र काव्॥ मोह-खन्दि तारिय् कर्षनावतार् कृष्ण बंठु खारिय् गंगादार्। बव-सर् श्रावलन के ग्रव नाव् डल् म हो ग्र च्यत्ते किय् पंपो ग्र काव्॥ १ ८ ४ ० ॥ १ १ ० ॥

118. THE POET DESCRIBES HIS OWN CONDITION.

योग-बल सहस्र-दल डल दितु स्य दम् हरे

स्यत्त-नावि रंटु स्य नम् सोहम् हम् हरे॥ १ ८ ४ १॥

निष्ठकल प्रिया-किल वुज् स्य जंजम् हरे

स्यत्त नावि रंटु स्य नम् सोहम् हम् हरे॥

बाल-पान त्राम् च्योन् ख्यम् प्रयम् हरे

पोनि-पान सह-यहि व्यंषु स्य च्यंच्यम् हरे।

तिथु गोम् प्रयम् च्योन् पथ् ह्यायि यम् हरे

स्यत्त-नावि रंटु स्य नम् सोहम् हम् हरे॥

तेकि सुय खर्ष्णस् यस् चिल त्रम् हरे।

न-त क्या चेलि-कर्म तीज़-प्रालि प्रम् हरे।

हे-हरे।

तस्य-हि त्र्यक्ति भोगान् भुक्का त्रसचारौति नाम ( त्र्यभिख्या) चलितो-भव मा चेतनातः ॥

ईट्ट्रम्या प्रकृत्या (स्वभावेन) मोत्तदायक (इति) नामधेयं व्यवहारस्य मध्ये-ऽपि स्थितः निष्कामः।

कर्दमराशेः मध्यात् यथा सः पद्मपुष्ममिव निर्गतः

मोह्यात्मिस्यनद्याः तार्रायष्यति-त्वां स दयावतारः

(रे) कृष्णाख्य तटं (सः) उद्घरिष्यति-त्वां गङ्गाधरैकस्वरूपः। भवात्मसरसः ग्रावतात् केण्यवेति तद्गामधेयम् चित्तो-भव मा चेतनातः ॥ १८४० ॥ ११७ ॥

## खावखां निरूपयति ॥ ११८॥

योगवलेन सहस्रदलपद्मयुते सरिस (ब्रह्मरम्थे) दत्तं मया निमज्जनं हे-हरे चिद्रूपनौकायाः रहीतो मया त्रग्रभागः (यत्र) सोऽहमिति नौकादण्डः हे-हरे॥ १८४॥

निष्कलकपया श्रश्चिकलया (तदवात्या) उद्भृतं सम त्र्यतिशैत्यं (शृद्धसत्त्वं च) हे-हरे चिट्टपनौकायाः गृहीतो०॥

(यतः) बाल्यावस्थायामेव समागतं-मे त्वदीयं स्त्रभावतः प्रेम हे-हरे स्त्रयमात्मनेव स्नेहरूपया-ज्वालायाः उद्गतं मम ग्रायन्तोच्चाऽर्विस्त्वं

तथा समागतं-मे प्रेम तव (यथा) निवृत्तिं ग्रहीव्यति यमः हे-हरे चिद्रपनीकायाः ग्रहीतो०॥

प्रकाशं-करिष्यति स-एव स्वस्वरूपं यस्य श्रपयास्यति श्रमः हे-हरे श्रन्यथा श्रस्ति-किं त्रिविध( पुख्यपापिमश्र)कर्मणा तेजःस्वभावस्य श्रमः हे-हरे। मेलि मस् चनु कस् गेलि त्रालम् हरे च्यत्त नावि रेटु स्थ नम् सोहम् इम् हरे॥ दोहम् द्यान् ह्यस खोहम् दम् इरे तोहम् पान् व्यच्चोहम् श्रों हरे। चोदम् त तोदम् स्वक्तस् चम् इरे चित्र-नावि रेंटु स्य नम् सोहम् हम् हरे ॥ १ ८ ४ ५ ॥ त्राञ्चर्य-यानस् किह् त्राञ्चर्य थम् हरे त्रास्य वसवुनु कुस् निरालंब् हरे। त्रास्यं जानान् किस् वन्तम् हरे चित्त-नावि रटु स्थ नम् सोइम् इम् इरे ॥ फ्रक-रंसु ग्रेंख् छुय् करान् श्रों-श्रों हरे ठिज्ञ-रच्च गंटाय खर् किह् कम्-कम् हरे। ज़ेर्य-रसु बोज् अज़पा ज़ीर-बम् हरे च्यत्त-नावि रेटु म्य नम् सोहम् हम् हरे॥ सांख्य-योग् सोन्य् श्राम् ह्यथ्-समागम् हरे हर्ग-रस बासुन् द्राम् चंसु स्य गम् हरे। हो ग्र-पो ग्र-चर्च प्योम् ग्रान्ति-ग्रव्नम् हरे चित्त-नावि रटु म्य नम् सोइम् इम् इरे॥ सकाम-कर्म-बारिचू तुल् म्य कम् इरे निक्रकाम-कोच चावनाव् रतु कदम् इरे। निर्वासन श्रासन कड तम् इरे च्यत्त-नावि रटु स्थ नम् सोइम् इम् इरे॥

बिलिष्यति त्राषवः पातुं कस्य (यस्य) उपहिषयित जगत् हे-हरे चिद्रुपनौकायाः गृहीतो०॥

धृतं-मया ध्यानं समाधानेन त्रारोपितो-मया प्राणवायुः (श्वासो वा) हे-हरे उत्तारितो-मे स्वात्मा उच्चारितो-मया प्रणवः हे-हरे।

(ग्रादौ) विचित्तो-मया पुनः तारितं-मया (विह्तं-मया) मुक्तासमूहस्य हिन्नं हे-हरे

चिद्रूपनौकायाः गृष्टीतो० ॥ १८४५ ॥

त्राश्चर्यकारिस्थानस्य (ग्ररीरकपस्य) सन्ति त्राश्चर्यदाः (इन्द्रियक्पाः) स्तम्भाः हे हरे

(तत्र) त्राश्चर्येण वास्तवाः त्रस्ति-तस्य निराम्रयरूपः हे-हरे।

ग्राश्चर्यकपं जानन्तः सन्ति-तस्य उत्तमपुरुषाः हे-हरे

चिद्रूपनौकायाः गृहीतो ।।

(यत्र) ग्राध्मानं विनैव श्रङ्खः ग्रस्ति कुर्वन् ग्रोम्-ग्रोमित्युद्यारं हे-हरे (तत्रैव) ग्राहितरहितायाः घण्डायाः स्वराः सन्ति ग्रनन्ताः (ग्रसी-किकाः) हे-हरे।

(तत्रैव) ग्राहननं विनैव शृखु ग्रजपात्मकं वाद्यविशेषशब्दं हे-हरे चिद्रूपनौकायाः गृहीतो०॥

बाङ्क्ष्ययोगात्मा वसन्तकालः समागतो-मम हित( गृहीत्वा वा )-समागमं हे-हरे हर्षात्मरसेन त्राङ्क्षरः निर्गतो-से त्रपगतं (च) मम (संस्त्यात्म) भयं हे-हरे।

षच्चेतनारूप-पुष्पलतायाः ग्रापिततो-मे ग्रान्त्यात्मचन्द्रमण्डलोद्भूतसुधारससेकः चे-चरे

चिद्रूपनौकायाः यृद्धौतो०॥

कृतसकामकर्मरूपभारस्य उत्थापय मम ग्रङ्कसंग्रहं हे-हरे निष्कामकर्मात्ममागैविशेषेण चालयस्व साधु पद्गतिं हे-हरे। (यथा) निर्वासत्वरूपेण ग्रासनेन निष्कासियष्यामि ग्रान्तिं हे-हरे

चिद्रूपनीकायाः यृहीतो०॥

ख-खयम् वासुदेव् कुइ सर्वख-यम् हरे

श्वद-त्रयत्त-बूद-मय् कुइ प्रब्द-ब्रह्म् हरे।
श्रातम-तत्त्व ज्ञाग् त्याग् त्रनात्म् हरे

त्रयत्त-नावि रंटु स्य नम् सोहम् हम् हरे॥१८५०॥
सूर्यः किइ तत्पद चावानं लम् हरे

वर् ज्ञ्या सय् प्रिया चांज्र्य् छम् हरे।
कर् दया वृक् म कष्णम् किया कम् हरे

त्रयत्त-नावि रंटु स्य नम् सोहम् हम् हरे॥११८॥

119. HE ELOQUENTLY PRAISES SIVA FOR HIS GIFT OF KNOWLEDGE OF THE MEANS OF SALVATION.

हिष्ण चानिस् हो प्रस् लगे

थिह् च्रय् तेग्रय् तिह् तगे कस् ॥ १ ८५ १॥
चानि ह्यस-स्त्रेष्ट् च्रय् वृक्ति मझ् ज़गे
बव-सर स्त्रेस् खूलेचू थल्।
समदृष्टि सगय्-स्तिन् सगे
थिह् च्रय् तेग्रय् तिह् तगे कस्॥
सह् कुस् दमन् मझ् कंडि-ज़ालस्
किटिनस् बालस् खसन् कुस्।
च्रय् तरंगु रटनावतन् योग-वगे
थिह् च्रय् तेग्रय् तिह् तगे कस्॥
ज्ञानंचू संजीवनी भन्तस्
भ्रज्ञान इगस् बन्तस वैद् ।

स्वप्रकाशकपः वासुदेवः त्रस्ति सर्वस्वसम्भः हे-हरे

शुद्धचिज्ज्ञानमयः ग्रस्ति शब्दत्रस्कपः हे-हरे।

ग्रात्मनः तत्त्वेन जागृहि यज ग्रनात्मव्यं हे-हरे

चिद्रपनौकायाः गृहीतो० ॥ १८५० ॥

पिष्डताः (प्राप्तबोधाः) सन्ति तत्पदेन (ग्रपरोत्तबोधेन) त्यजन्तः प्रत्यत्तदृष्यमानपदार्थे हे-हरे

वृग्णीष्व जयकारं सैव प्रीतिः लडीयैव ग्रस्ति-मे हे-हरे।

कुर दयां पण्य मा कृष्णाख्यस्य (मम) क्रियां क्रमं हे-हरे

चिद्रूपनौकायाः सृहीतो० ॥ ११८ ॥

## ससचेतनतया स्तौति ॥ ११८ ॥

कृष्णाखः (ग्रहं) तव चित्स्वरूपे उपहारीभविष्यति

यत् तवैव सुग्नितितं (सुचातं) तत् सुग्नितितं (सामर्थः) कस्य ॥ १८५२ ॥

व्यसंबन्धिना सुज्ञानेन व्यामेव द्रूच्यति मध्ये जगतः

संसारसरसः मूचमां स्यूलक्यां स्यलीम् ।

समज्ञानात्मना सेकेनैव ग्रासेच्यति

यत् तवैव मुशिचितं ।।

(लोभात्मा) सिंहः ग्रस्ति-तस्य (कृष्णस्य) धमन् मध्ये कग्छकजालस्य

ग्रतिदुर्गमस्य पर्वतस्य (ग्रनन्तजन्मवात्ययात्मनः) ग्रारोहणं ग्रस्ति-तस्य।

चित्तात्मकस्य तुरङ्गमस्य ग्राहय-नाम-तं योगात्मरज्जुं (जानुद्वययोगात्मनाश्वस्य)
यत् तवैव सुश्रिचितं ॥

चानहपां संजीवनीषधिं प्रापय-नाम-तस्य

ग्रज्ञानरूपस रोगस भव-नाम-तस वैद्यः।

ग्रहच्यार् फिर्तस् दोदिस् दगे थिइ ख़य तग्रय तिइ तगे कस् ॥ १८५॥ सुइनिस् मंडिस् सख् ह्यथ् यितस् दितस् पान् पर्-माननुकु पर्। देशविमानस् दुप जन् दगे विह् चय् तंगुय् तिह् तगे कस्॥ चिदानन्दुकु रस् स्र्रत्य प्रानन् पनन्यन् थानन् स्त्रस चावनाव्। 🧼 राज़-थोग सवाय सज् तिग-तगे चिह् ख़य तंगुय तिह्तगे कस्॥ सद्या-थनार रखु केँह् न खहन् श्रन्तः कर्न ह्यथ् तन्त्रयता । प्रकाशस् स्रत्य विसर्भ लगे यिइ चय तंग्रय तिइ तगे कस्॥ श्रीं श्रव खाख् स्रीत्य निर्दे चू-नवार गंडिय चृह् तस् वार करनाव् सेर्। समदृष्टि-सडिक नहानिषठ्-बग्य विह् च्यथ् तंग्रय् तिह् तगे कस्॥ प्रवृत्त् मञ्ज् यंत्रू किवेमच वृत् सृनू-कुन् थिन् त सुजराइ दिन्। कुकिल-फोज् ज़न् चाञ्च त्रिक छगे चिह् चय् तगुय् तिह् तगे कस् ॥ १८६० ॥

त्रारोग्यशीतलत्वं प्रवर्तय-नाम-तस्य पीडायाः कप्रस्य यत् तवैव सुश्चित्तितं ।। १८५५ ॥

मोद्यात्मनः स्थागोः कुठारं गृहीत्वा ग्रागच्छ-नाम-तस्य

दे चि-नाम-तस्य स्वात्मानं परे मेश्वर-मननात्मकं (परं स्वात्मरूप-मेव यथा मंस्यति तादृगिति वा) काष्ट्रमयकूटम् ।

देश्वाभिमानं धूपं इव ग्राह्मिय्यति यत् तवैव सुधित्तितं ॥

चिदानन्दात्मकं रसं सह प्रायोः

स्वकीयेषु स्थानेषु (इन्द्रियेषु ) समाधानेन पायय\*।

राजयोगात्मिकायाः सभायाः मध्ये पङ्क्तिकमस्यित्या

यत् तवैव सुशिचितं०॥

यहज (स्वाभाविक )विचारेण विना किञ्चित् न सारन्

त्रान्तःकरणानि यृद्दीत्वा तन्मयताम्।

प्रकाशात्मना सह विमर्शः युक्तो-भवेत्

यत् तवैव सुश्चित्तितं ।।

नेत्रात्मकं श्रोभनाश्वयुगं सह (निमित्तेन) निवृत्तरात्मवृद्धराज्या

बदुध्वा त्वं तं सुष्टु कारय संचारम्।

समदृष्ट्यात्मघण्टापचे ब्रज्जनिष्ठतारचे

यत् तवैव सुशिचितं ।।

प्रवृत्तेः मध्ये त्रातिशयेन मत्तीभूताः वृत्तयः

स्मृतिं ग्रनु ग्रागमिष्यन्ति तु फलितत्वं दास्यन्ति ।

कोकिलसमूद्यः इव त्वदीयेन एकेन समावेशचालनेन

यत् तवैव सुश्चित्तितं ।। १८६० ॥

<sup>\*</sup> जचन्क्रीडम्मममाणः स्त्रीभिर्वा यानिर्वा नोपजनं स्नरम्निरं ग्ररीरमितियुति-पादितजीयन्त्रक्षावस्त्रं विधेचीति भावः ॥

सार्वय तत चाझ अर्मण छाह ककान्
थफ् कर्त अनि-पाठि पकान् छुय।
किस-ताम् मार्ग मार्गस्य मगे
थिह च्यय् तंगुय् तिह् तगे कस् ॥
सेर् अय् करहीन् पननिय डेर्य्
सेर्य् वापय् कंतु फेरे।
अद क्याक़ि व्यपर-गरन् खगे
थिह च्यय् तंगुय् तिह् तगे कस् ॥
निरामयुकु मय् च्यावनाव्तन्
पय् दिथ् न्याव्तन् खय-स्थान्।
मय् कृन् फिरनाव्तन् रिंग रिंग
थिह च्यय् तंगुय् तिह् तगे कस् ॥ ११८॥

120. THE AUTHOR'S DEVOTION.

बगयो परम गेचूय ब्रह्माकार टेचूय ॥ १ ८ ६ ४ ॥ सद्ग्रन प्रकेचूय बीट-रेखि वीट-श्रृंचूय । योग-ज्ञान-संचूय ब्रह्माकार टेचूय ॥ १ ८ ६ ५ ॥ तुर्या ज़ागरर्थय श्रम स्वच्राव न्यथ्य । सर्वा-स्व पदवाः त्वदीयाः त्रमृतं सन्ति त्तरन्यः

इस्तावलम्बं कुर-नाम ग्रम्थवत् गच्छन् ग्रस्ति ।

केनापि ( त्रालौकिकेन ) मार्गेण मार्गमासस्य मधोपलच्यामावस्यातिष्यौ\*
यत् तवैव सुशिचितं ।।

तृप्तं-चेत् श्रकरिष्यस्तं स्वकीयेन श्रनुग्रहात्मपुञ्जेन सेटकमितानस्य कृते कुत्र प्रचरिष्यति ।

ततः कुतो-नाम परकीय-गृहेषु त्रानुगतो-भवेत् यत् तवैव सुधित्तितं ॥

निरामयात्मकं ग्रासवरसं पायय-नाम-तम्

संकेतं (त्राजीवनसेकं वा) दत्त्वा नायय-नाम-तं लयस्थानं (सायुज्यम्)।

रसं (संक्रान्तिगुणं च) इव परिवर्तय-नाम-तं नाड्यां नाड्याम् यत् तवैव सुशिच्चितं ।। १९९॥

खात्मसमर्पणासुतिं प्रस्तौति ॥ १२०॥

उपचारीभवेधं-ते परस्यां गतौ ब्रच्याकारायां वृत्तौ†॥ ९८६४॥

सत्त्वगुणात्मकायां प्रकृतौ

चे-भेदरचित वेदश्रुतिप्रतिपादितायाम्।

योगज्ञानसत्ताभूतायाम्

ब्रह्माकारायां वृत्ती ॥ १८६५ ॥

तुर्या-जाग्रदवस्थामेव (जाग्रत्यपि तुरीयावस्थात्युत्तमोच्यते)

तिस्यु (जाग्रत्स्वप्रसुषुत्र्यात्मावस्थासु) ग्रवशेषय नित्यमेव।

यत्र सो अस्तमयमेति विवसं खन्द्रमः प्रश्वतिभः सद्य सर्वैः । कापि सा विजयते शिवरात्रिः सप्रभाप्रसरभासररूपा ॥ इति ॥ † या त्रस्ताकारस्त्रातिका तव परमा गतिरस्ति तस्यामित्यन्त्रयः ॥

<sup>\*</sup> सा दि प्रसिद्धोत्तमा शिवितिथिरपोषिता समाधानेनार्चितशिवा चेन्नोच दात्रीत्यान्तायः। तक्षचणपद्यं चैतत्।

इशियार् न्यन्द्रि-इंनूय् ब्रह्माकार टंचूय्॥ श्रीग्रिष् श्रूंज़-सकान् वेग सौग-खोत पकान्। कडयो च श्रासंच्य ब्रह्माकार टंच्य ॥ ग्रब्द-प्रकाश् लंबुय् गगराय-खोत म्बंब् । नुज़मिल-खोत नंतूय् ब्रह्माकार हंचूय ॥ श्रोग्न गगन पवन बुतरांचू सिखलय ज़न् सुखब् वाचू । यसा इन् छाड् मझूमचूय् . ब्रह्माकार टच्च्य ॥ निम्मल पवन फिर् कल् ज़ल् ज़न् विन ग्रीतल्। वव-सन्नाप तंत्रुय ब्रह्माकार वृत्य्॥ १८७०॥ रुट्र-तुल श्रासू कथेय दम् दिथ् स्वतः ह्यथ्य्। भिव-मर्नव खेचूय ब्रह्माकार हेचूय ॥

जागकको-भूत्वा (पुरुषः) (तस्यावस्था यत्र) निद्राहतप्राया (स्थात्) ब्रह्माकारायां (तादृष्यां) वृत्तौ ॥

त्राधित्य श्रुन्यप्रायस्थानम्

वेगेन मेघादप्यधिकं चलन्।

समावर्तपेयं तव नौराजनामेव

ब्रह्माकारायां वृत्तौ ॥

(यया) ग्रब्दप्रकाशः लब्धः

मेघगर्जित-सकाभादपि गुस्तरः।

(या च) तडितः-सकाशादिप लघुतरा

(तस्यां) ब्रह्माकारायां वृत्तौ ॥

ग्रग्नेः ग्राकाशात् पवनात् भूतधात्रगः

षिलादिप इव सुलभव्वेन प्राप्ता-या।

या मात्रा ग्रस्ति मियता

(तस्यां) ब्रह्माकारायां वृत्तौ ॥

निष्कलेन प्राचवायुना वर्तयस्व यन्त्रम्

जलं इव भविष्यति श्रीतलप्राया।

संसारसंतापेन तप्तभूता

ब्रज्ञाकारायां वृत्तौ ॥ १८०० ॥

विद्रमयाना ग्रामीत् कथा

निमज्जनं दत्त्वा मुक्ताफलं गृहीत्वा ।

श्चिवचप-समुद्रात् ग्राचढा

ब्रसाकारायां वृत्तौ ॥

ब्वंजू त्य तार् कंनूय् वर चानि स्चा खंतूय। ज़िनि किस् बाल् कंतूय् ब्रह्माकार हेचूय्॥ सहज-पानंचू च्ह् थव पक् मूर्खन् किचू दह् छाय् प्रक्। तस् प्रिनि यस् दह् यं चूय् ब्रह्माकार हेचूय्॥ दंसिती चानि मंसिती विसिथय कुह् नग खिसिथय। मस्-मच नेनू व्यह् न च्य् ब्रह्माकार हेनूय्॥ क्रब्पस् हाव् तिथु रास् विषु त्रख् गंजूरि इथ्-सास्। निचि निचि पाव प्रचूय ब्रह्माकार वृत्यू॥ १८०५॥ १२०॥

121. PRAYER FOR INCREASE IN KNOWLEDGE OF GOD.

ब्ल-बाल बालकन् स्त्य खेलनाव्तम्

बालक-श्रवस्था प्रावनाव्तम्।

बुद्धिकपया कर्तनिशिक्षिकत्रगौ तन्तुः कर्तिता वरात्मवेष्टनेन त्वदीयेन सूच्या ग्राक्ठा । जिस्सिकपकार्यक्षेत्रं सन्ति-यस्य वालाः ग्रनेकाः व्रज्ञाकारायां वृत्तौ ॥

षद्दज-स्वात्मनः त्वं ग्रास्थापय प्रतीतिम् मूर्खानां कृते द्वयं ग्रस्ति पृच्छा । तस्य गुणदं-भविष्यति यस्य द्वयं संमता-भवेत् ब्रद्धाकारायां वृत्तौ ॥

श्रीग्रमेव (द्वारेख) व्यदीयेन मत्तता श्रवस्त्व श्रस्ति मोदः श्रास्ट्रप्रायः। श्रास्वमहाघटस्य रन्ध्रवस्थिनी श्रहं न व्यमेव श्रद्धाकारायां वृत्तौ॥

कृष्णाख्यस्य (सम) प्रदर्शय तादृश्रीं रासलीलां

यथा एकरूपमेव संकलयेत् श्रतसहस्तं (ग्रसंख्यभूतसमूहम्)।

निर्तेत्वा निर्तेत्वा संघातय चेतनात्मवेष्टनाधारवस्तुनि

ब्रह्माकारायां वृत्तौ ॥ १८७५ ॥ १२० ॥

खाभिमतप्रार्थनसुति प्रकामित ॥ १२१॥ हे-सदार्जवस्वभाव बालकैः सह क्रीडय-नाम-मास् बालकसदृशीसवस्थांप्रापय(च)-नाम-मास्। जान करनाविथ पान पर्जनाव्तम् खदि वाजिनि पाठि हाव्तम् हं भू॥१८७६॥ कठिनि बव-सर क्राँठ् वायनाव्तम् मोर-पोञ्ज वोत्म हिर्मिय ताञ्। लटिसंय् दृशाबस् थफ् करनाव्तम् खंदि-वाञिनि पाठि हाव्तम् रूप्॥ थकर्य-यठ श्रख् नज़राह् त्राव्तम् शिशिरम्-नाग स्य थाव्तस् नेव्। वनि थिथ् अञ्रहित सञ्जर्य म राव्तम् खंदि-वाञिनि पांठि हाव्तम् रूप ॥ ब्रोह्मन-जन्म दिथ् मत मंद्काव्तम् नब-घठ ब्वन् मत दाव्तम् दव्। श्रमरनाथो श्रमर् बनाव्तम् खंदि-वाञिनि पांठि हाव्तम् हं भ ॥ दासन्- इन्दु दासाइ गंज्र्राव्तम् मत मंशिराव्तम् पनंज् कान्। यति क्ख पानय् तंतु वातनाव्तम् खदि-वाञिनि पाठि हाव्तम् हं म्॥ १ ८८०॥ श्रज्ञपा-ज़प यज्ञ ज्योथ् प्रज़लाव्तम् इत-ग्रेश् ज़न् म्बन्राव्तम् म्य । हे सहेश दीश दीश सत दृश्राव्तस् स्वंदि-वाञिनि पांठि द्वाव्तम् रूप ॥

उपलब्धिपरिचयं कारियत्वा स्वात्मानं प्रत्यापय

सुदर्शनाख्यविश्वतः प्रकारेण प्रदर्शय-नाम-मे स्वरूपम्\*॥ १८०६॥

त्र्यतिदुर्शमे संसारसरिस बाह्रत्तरणं संचालय-नाम-मास् मोहात्मजलं प्राप्तं-मे ऋष्टदेशं यावत्।

पुच्छे स्ववाहनभूतवृषभस्य त्रवलम्बं कारय-नाम-मे सुदर्शनाख्यवर्णिजः प्रकारेग्र०॥

उच्चप्रदेश-पृष्ठात् रकां दृष्टिं वितर-नाम-मिय

शिशिरं-नागत्तेत्रात् (०त्तेत्रे वा) सम निधेहि-नाम-स संकेतम्।

उपलक्ति ग्रागत्य ग्रान्धकपे गभीरस्थाने मो नष्टो-भव-मे

सुदर्शनाव्यविश्वजः प्रकारेख० ॥ ब्राह्मस्वर्णवज्जन्म दत्त्वा मा-नाम लज्जापय-नाम-मामु

त्राकाशात् (ऊर्ध्वस्थानात्) त्रधः मा-नाम दापय-नाम-मे निपाताद्यातम् ।

हे-ग्रमरनाथ ग्रमरं (ग्रजरामरखं) संपादय-नाम-माम् सुदर्शनाख्यविखाः प्रकारेख० ॥

स्वदासानां एकं-दासं संकलय-नाम-मास्

मा-नाम विसारय-नाम-मां खकीयां च्रिप्तम् ।

यत्र (स्थाने) त्रसि स्वयमेव तत्र प्रापय-नाम-मास् सुदर्भनाव्यविश्वजः प्रकारेश्वर ॥ १८८० ॥

ग्रजपामन्त्रस्य-जपेन यज्ञेन ज्योतिः (स्त्रात्मगतं) प्रज्वालय-नाम-मिय हुताच्छ्रेषभूतं ६व ग्रवशेषय-नाम-मां माम् ।

हे महिश्वर देशे देशे सा-नाम कलङ्कितं-कुरू-नाम-मास् सुदर्शनाव्यविश्वजः प्रकारेश्व० ॥

<sup>\*</sup> अनेयमाण्यायिका — सुदर्शनाभिधः कियदिणिगभूत्। स तु काले काले की खे की खे द्वारों वालके स्थः फलानि मिष्टाद्वादिकं च विभज्ञादात्। तैर्वालकेः सद क्रीडनार्थं वालक रूपं धला श्रीश्वः समगमत्। फलदानकालं जक्तविणजो हम्मोचरमनागतं सिवं वालका असे किं न दीयते इति याज्ञहः। म तु कंचिदनालच्य श्रक्तिनचेता भूला तान्वालकानेव तत्पुदर्शनाय श्ररणं जगाम। ते च तत्पुर्थनचोदनाभिसं प्रति प्रसन्नीकत्य साचाद्श्वनं दापयामासुरिति॥ cf. verse 240.

सथ्- ख्रथ्-श्रानन्द श्रम्थं खाव्तम् न्यथ् बासनाव्तम् सो-ऽइं-सो । श्रों शिव शंभो शब्द शंम्राव्तम् खंदि-वाञिनि पाठि दाव्तम् रूप्॥ मन-नागस् प्रयम-पोञ् बुजनाव्तम सुलि वुजनावतम् त हावतम् रूं भू। मञ्जू प्रवातस् सातस् स साव्तम् खंदि-वाञिनि पाठि हाव्तम् कं भ्॥ मोइ-मायाय स्ंत्य मत तंब जाव्तम् सतंच्य कथ् पावनाव्तम् याद् । चातुकुय् चेतुन् न्यथ् चेननाव्तम् खंदि वाजिनि पाठि हान्तम् रूप् ॥ सतकि निनेय पय पकनाव्तम् द्य पनिञ्ज्य निय हाव्तम् वथ्। नाव् कुम् कृष्णिव-बाव् बंड्राव्तम् स्वेदि वाजिनि पाउँ हाव्तम् रूप्॥१८८॥१२१॥

122. PRAYER FOR ACCEPTANCE, AS ABHINAVAGUPTA WAS ACCEPTED.

सीरिय् ह्यथ् निम् सर्व-व्यपकारी
श्रिभनवगुप्ताचारी जन् ॥ १ फ प्रद् ॥
बाह् प्रथ् चाट ह्यथ् सह बाल-ब्रह्मचीरी
सीरिय् ह्यथ् गव् गिव-लूकस्।

करणश्रील

सदात्म-चिदात्म-त्रानन्दात्मकं त्रमृतं पायय-नाम-माम्
नित्यं त्रनुभावय-नाम-मां सो-ऽहं स (इति)।
त्रों श्रिव श्रमो (इति) श्रब्देन श्रान्तिभाजं-कुक-नाम-माम्
सुदर्शनाब्यविश्विजः प्रकारेश्व ॥

मनोक्तपनागे स्वप्रेमात्मजलं प्रोद्घावय-नाम-माम् सुवेले (ब्राम्की मुहूर्त) उद्घोधय-नाम-मां तु प्रदर्शय-नाम-मे रूपम्। मध्ये प्रभातकालस्य (बार्ल्य च) त्तरामात्रं मा म्झापय-नाम-माम् सुदर्शनाख्यविशिजः प्रकारेश्य०॥

स्त्रायया कारखेन सा-नाम चपलय-नास-सास् सत्यस्थेव कथां समापातय-नाम-मे स्मरखे।

चित्तस्यैव चेतनत्वं नित्यं चेतय-नाम-माम् सुदर्शनाख्यविण्जः प्रकारेणः ॥

सद्वस्तुनः निर्णयात्मना त्रानुसरणेन गमय-नाम-माम् हे-ईश्वर स्वकीयायामेव उपत्यकायां प्रदर्शय-नाम-मे मार्गम् । नाम त्रस्ति-मे कृष्ण (इति) श्रिवभावनां वर्धय-नाम-मे सुदर्शनात्यवणिजः प्रकारेण० ॥ १८८५ ॥ १२९ ॥

पुनरिप खेष्ठप्रार्थनस्तुतिं निरूपयति ॥ १२२ ॥ सर्वानेव (बन्धादिसहचारिवर्ग) गृहीत्वा नय-मां (स्वसमीपं) हे-सर्वीपकार-

ग्रिभिनवगुप्राचाय इव ॥ १८८६ ॥

(यथा) द्वादश-श्रतं श्रिष्यान् सह-कृत्वा सः ( ग्रिभिनवगुप्राचार्यः ) बाल्याच्चरित-ब्रह्मचर्यः सर्वानेव गृहौत्वा गतः श्रिवलोकम् ।

77

दित दिइ ह्यथ् गव कुस दिइ-दारी श्रभिनवगुप्ताचारी जन्॥ वैक्ति चौनि कति महाकालन् मौरी सगयो-पारी जिव-हिपस्। पालना करवनि काल-संहारी श्रभिनवगुप्ताचारी जन॥ इर्म्बख दृष्टि अस्य मर्व-पाम् होरी याञ् श्राय नुनरिक नारी-किनि। स्यन्दि-श्रान शिव-द्यान ग्राफ न्यवरिी श्रमिनश्गुप्ताच्दी जन ॥ रामरादन खंति भरत-बाल सरिौ बाल च्यय स्त्य गय परिौजान्। बर झ-बल सुचरिष प्रयम-बरझ तारी श्रमिनवश्राचारी जन् ॥ १ ८८० ॥ नाद्यंद्-इंसनाद क्ख च्वा-परि नाडी-च्क्र-सूत्य् गय ब्रह्म-जान्। त्रह्म सर सर गोख तृरि इंस-द्रिरी अभिनवग्रप्ताच्रि जन्॥ स्वय-स्वय प्रयमुक्त श्रंश गव ज्योरी न्यथनं नि सनि-व्यगनि वनि तति श्राख शिव-कोल ,कोलसर सर्व-पाफ् हारी श्रभिनवगुप्ताच्री ज्ञन ॥

इन्हत्यं देन्नं गृनीत्वा गतः कः देन्धारी ग्रिमनवगुप्ताचार्यः इव\*॥

भक्ताः तव क्व-नाम (न कुत्रापि) यमेन इताः उपद्वारीभविष्यामि-ते (तादृशं) शिवरूपम्।

(हे) जगत्पालनां करणशील कालसंहारिन् ग्रिभिनवगुप्ताचार्यः इव ॥

हर्मुखाव्यगिरिस्थानात् (यावद्भृतसमूहैक्यस्य वा) दर्धनेन ग्रस्माकं सर्वपापानि हृतानि यावत् ग्रागता-वयं नुनर्-ग्रामस्य (सुप्रुम्नाव्येन वा) नाडौमार्गण ।

(तत्र वहत्) सिन्धुनद्याः (सङ्गमात्मनद्या वा) स्नानेन शिवध्यानेन (च) श्रापाश्च निवारिताः त्रभिनवगुप्ताचार्यः इव ॥

रामराधनाख्यत्तेत्रे (रामाराधनक्षे) ग्राक्टाः भरताख्यगिः सर्त्र-एव हे-वसल खयैव सह संपन्ना उपलब्धिः।

बरज़बलाख्यस्थाने (प्राप्यमणिपूरात्मिन) उद्घाट्य प्रमात्मद्वारस्य श्रामीलानि श्रीभनवगुप्ताचार्यः इव ॥ १८९० ॥

नादिबन्द्वाश्रितत्तंस्रनादेन ग्रिस चतुष्पार्श्वतः (परितः)

( यत्र ) नाडीचकाभ्याधेन संपद्गं-नः ब्रह्मज्ञानम् ।

त्रस्मसरःस्थानकपे (ब्रस्नरन्ध्रे) उपलच्धः संपन्नस्त्वं तीर्णा-वयं हंसद्वाराख्यगिरितः त्रिभनवगुप्ताचार्यः इव ॥

त्रक्सादेव प्रेम्सः त्रमु संपन्नं-नः प्रवहत्

हे-दिगम्बर निम्नोद्गते उपलक्षणं तत्र श्रागतस्त्वम् ।

शिवरागात्मिन कौलसरो-नाम्नि-सरिस सर्वपापानि परित्यक्तानि (श्रस्माभिः) श्रभिनवगुप्ताचार्येखेव ॥

<sup>\*</sup> केवलं स एव गुडां प्रविक्य सदादशशतिश्राधवर्गः चनेनेव देखेन गतः श्रिव-- स्रोकस्। तत्प्रवेशगुडाच वीर-पुरगणे प्रसिदा वर्तते॥

को पुर-रंग क्ख् चह गंगादारी श्रस्य ष्यठ् गंग-जट जौरी चाव्। बंख्ति नन श्रद बन सर्वादिकारी श्रिभनवग्रप्ताचारी जन ॥ भैरव-नाथ पत पत लौरि-लौरिय बौक् ष्यठ् निम् बारिय्-किन्। ग्विफ-मज्ज श्रम् दिम् दीर्-दीरिय् श्रमिनवगुप्ताचारी जन् ॥ गंजु मा दर्गम् त चंजू मा खारी लंजू म्य वय यंजिवारी-किन्। म्बिम-मञ् ग्जिगाइ कर्य जट-दिशी श्रमिनवगुप्ताचारी जन् ॥ १ ष्ट ध् ॥ जे जे कुय च्य जे शिव श्रोंकारी थित दर्शन् दित नित कष्णम्। त्रावनविष् सर्व-संकल्प-बारी श्रीभनवगुप्ताचारी जन्॥ १२१॥

123. PRAYER FOR THE THREE GREAT BLESSINGS!

सदािशव खिमियो कर् स्योनु चारय्।
दह् ब्रोच्चन-जन्म मा सेक्यम् दुवारय्॥ १८८७
दया-दर्मय् यज्ञारय्-स्रोत्य् वारय्।
सहा रोज्तम् त बोज्तम् कथ तारय्॥

कर्पूरमिलताङ्गतया (तसमानवर्णः) ग्रिमि त्वं हे-गङ्गाधर् त्रसान् प्रति जटागङ्गां प्रवहन्तीं प्रीचप ।

भक्तः प्रकटो-भवेयं ततः भविष्यामि सर्वाधिकारयुक्तः श्रीभनवगुप्ताचार्यः इव ॥

च्चे-भैरवनाय त्रमु त्रमु त्रितिशयेन धावित्वा भीक्षुरगणस्थानं प्रति नयस्व-सां लच्चरपुरगणमार्गद्वारा ।

(तत्र) गुहामध्ये ग्रमृतं देहि-मे धारामंपातपूर्वकं-प्रक्षिप्य ग्रमिनवगुष्टाचार्यस्थेव\*॥

गिलता मे दुर्गतिः च नष्टा (च) मम क्रिष्टता संमिलिता सम पदवी प्रंजिवोस्-नाम्नो-ग्रासप्रदेशात् (परमोत्कृष्टपदात्)।

(तत्र) गुहामध्ये चामरवीजनां (त्वदर्चाव्यवहृतिं) कुर्यो-ते हे-उपलच्चमाण-जटाधारिन्

श्रमिनवगुप्ताचार्यः इव ॥ १८९५ ॥

जय-जयेतिकारः श्रस्ति-ते ते जय शिव श्रोंकार(प्रणव)स्वरूप श्रामच्छ-नाम दर्शनं देहि-नाम नय-नाम (स्वस्वमीपं) कृष्णाख्यं (माम्)।

त्याजियत्वा सर्वसंकल्पभारान् ऋभिनवगुप्ताचार्य इव ॥ १२२ ॥

## पुनर्पि खाभिमतानुरूपं प्रार्थयति ॥ १ १ ३ ॥

षदाशिव स्वामिन् कुर महीयं उपायम्।

इदं (वर्तमानं) ब्राह्मण-जन्म मा-नाम मिलिष्यति-मे पुनर्बारम्॥ १८९०॥ स्वदयायाः-धर्मेण (स्वभावेन) विचारेण मुरुद्वेव ।

साञ्चकृत् तिष्ठ-नाम-मे तु शृणु-नाम-मे कथानां (विच्नग्रीनां) त्रयम्॥

<sup>\*</sup> ऋकस्रादेव सर्वेव्यवद्वारमध्यममि विषयभोगद्वारेव त्रस्मविदं संपाद्य साम् इति भावः॥

छाह् अख् कथ् दह् वनं ज्राक्रम् पनं ज्ञान्। दिसिय् जन्मय् गंकुम् नेदन् दह् ऋर्मान् ॥ सर्थय् बासुन् त कासुन् गेकु म्य ऋजान्। महन् गंकुस् न पंगु-हिवु मूर्ख् नादान्॥ १८००॥ मरन-विजि खर्न् गंक्स् शिव-दान्। त्रचिष् पष्-कुन् खिच्य त्रावुन् गकुस् प्रान्॥ दृह्य कथ् नेञ् छाह् केञ् छाय् संगिफारस्। चन्दुन् कुय् इंटू वुक्तस् त ग्रीतच्यारस्॥ स कं ज्यथ् लंजू त तथ् ची जस् बन्धोव् खन्। स हंटू यथ् लंजू त तथ् तो हन् पनुनु खन् ॥ इचा तय् कज़ या चि द्यु त्रासि खवाव्। ब्बह्क्याह्वन श्रासि किंधु श्रद भिव-संन्दु नाव्॥ कुह् त्रस्तय् म्य न्यथंय् शिव-वर्यय् दंत्। कु इ ऋस्वय् म्य दह्य शिव शिव कं र्॥ १८०५ ॥ कुइ श्रस्तय म्य दह्य श्रोस् शिव-संन्दु लोल्। कुह् अस्तय् म्य शिवयं जोनु माजि तय् मोलु॥ लता चाञ्च्य च इक् पंजू या ऋपंजू वंञ्। दुक्ताय चाञ्च कडू वानी म्य-निश् नंज् ॥ १२३॥

124. THE POWER OF SIVA'S NAME.

पथ्-कुन् मर्म्थ् कुह् षोमंत् यार्थ बेखवरिय-मज्ञ सर्वेजू साँपेञ् ग्रस्ति एका कथा (तत्र) इयं कथनीया ग्रभीष्ठा-मे स्वस्य (स्वात्मनः) जिप्तिः। ग्रस्तिद्गेव जन्मनि ग्रभीष्मितं-सम निर्मसनीयः (सफलीभाव्यः) ग्रयं इष्टुः॥ सद्वस्त्वेव भासतां ग्रपगच्छतां च इष्टं मे ग्रजानम्।

मरणं (मतु) इच्छामि (इष्यते-मया) न पणुजाति-सादृष्येन मूर्खः निर्वोधः॥ १९००॥ मरणवेलायां स्मरेयं इच्छामि श्रीशिव-ध्यानम् ।

समाविष्य (म्बक्षे) ग्रन्ततः ग्रविषय (देहमात्रेण) त्यन्तेयं इच्छामि प्राणान्॥

इयमेव क्या प्रसिद्धा ग्रस्ति शिला ग्रस्ति स्पर्धमणिः।

चन्दनं ग्रस्ति काष्टुं पथ्य-नाम-तस्य तु श्रीतलत्वम् ॥

सा शिला येन संगता तस्य तु वस्तुनः संपन्नं स्वर्णम् ।

तत् काष्ठं येन संगच्छते तस्य तु संक्रामितस्तेन स्वकीयः गुर्णः॥ काष्ट्रस्य च ज्ञिलायाः यदा ईन्द्रग्रः भवेत् स्वभावः (गुर्णः)।

श्रहं किं विदिष्यामि भवेत् कीरृशं तर्हि श्रीशिवस्य नाम (तत्स्मरकः)॥
श्रक्ति धन्यत्वं मम (यतः) नित्यमेव श्रिवसंबन्धि-व्रतं धृतम्।

त्र्रस्तिधन्यत्वं सम (यतः) प्रत्यद्वं श्रिव श्रिवेति कृतं (कीर्तितं सया)॥१९०५॥ त्र्रस्ति धन्यत्वं सम (यतः) सदैव त्र्रासीत् श्रीशिवस्य त्रनुरागः।

श्रम्ति धन्यत्वं मम (यतः) शिव-एव ज्ञातः (मया) माता पिता च ॥
स्तुतिकीर्तिः त्वदीयेव मया ईनृशी समीचीना वा श्रसमीचीना कथिता (मया)।
इच्छ्या (दयया) त्वदीयया प्रादुष्कृता वाखी मसकाशात् प्रत्यत्वा॥ १२३॥

श्रथ शिवनामस्मरणोत्त्रष्टताफलनिक्ष्पणपूर्वकं ग्रन्थसमाप्तिं पथ्कुन् दति समाप्तिवाचकार्थान्तरपदेन निर्दिश्वति ॥ १२४॥ पुरा-हि श्रमृतं श्रस्ति पतितं वन्यवृत्तविशेषे श्रज्ञातप्रायमधो (स वृज्ञः) सदा-हरित्पर्णः संपन्नः।

श्रद युस् भिव-नाव् ज्यवि-प्यठ् खारे तस् कित मारे यम् तय् काल्॥ १८ • ८॥ समयाच् वातिष् पान देच् नावे चात्वकं भ्तस्ति द्यान् पावे याद्। ब्रह्मांडस् प्यठ् प्रान्तस् खारे तस् कति मारे यम् तय् काल्॥ युस् इति लोल-त्रंगु नावि दारि-दारे वैतरन् नदी क्याह् करि तस्। श्रकि भिव-नाव-सूत्य ज्यतस् तारे तस् किति मारे यम् तय् काल्॥ १८१०॥ युस् शिवनाथस् श्रन्जान् माने तस् कुस् चाने यम-दारस। द्र्म-राज़ ब्रोँठ तस् मीठि दिनि लारे तस् कति मारे यम् तय् का ल्॥ श्रख् भिव-नाव् लच्च-बंदि पाम् गाले चित्रावप्य कुस् कलम् डाले तस्। कुस् पाप-दंड् तस् विचय-पाठ् चारे तस कित मारे यम् तय् काल्॥ युस् भिव-पूज़ाय किति पोभ चारे तस् करि देवलुख् पोग-वर्श्यन्। सुय खिस विमानच सवार्थ तस् कति मारे यम् तय् काल्॥

तर्षि यः शिवस्य-नाम जिल्लाग्रे ग्रारोपियप्यति तं क्ष हिनप्यति यमः कालम्र ॥ १९०८ ॥ समयं प्राप्य स्वयं देष्टं त्यन्त्यति

चित्स्वरूपः (शिवः) तं त्रापि ध्यानं पातियय्यति स्मृतौ । ब्रह्मरन्ध्रस्य पृष्ठे प्राग्तं तं त्रारोपियय्यति तं क्र इनिष्यति ॥

यः इह ग्रनुरागाग्रु त्यन्यिति धारासंपातम्
वैतरणी नदी किं करिष्यति तस्य ।

एकेन श्रिवनामस्मरणेन जगतीं तारियष्यति

तं क्व इनिष्यति० ॥ १९१० ॥

यः श्रीशिवं ग्रन्नानेनापि मानं-विधास्ति

तं कः प्रवेशियष्यति यम-द्वारम् ।

यमराजः पुरस्तात् तस्य चुम्बनानि दातुं धाविष्यति

तं क्र इनिष्यति ॥

एकं ग्रिय-नाम लद्मग्रःसंख्याकानि पापानि नाग्रयिष्यति

चित्रगुप्तः कां लेखनीं वर्तियव्यति तस्य।

किं-नास पापदगडं तस्य लेख्यपत्र-पृष्ठे बध्नीयात् तं क्र इनिष्यति ॥

यः श्रीशिवपूजायाः कृते पुष्पाणि विचेष्यति
तस्य करिष्यन्ति देवलोकाः पुष्पवर्षणम्\*।

स-एव ग्रारोच्यति विमानस्य वाहनम् तं क्व हनिष्यति ॥

<sup>\*</sup> देवानां पूज्यः स भवेत् इति भावः॥

संसारस् थिन् छुद् गट-त्रन्तारे

प्रारब्द् छुय् फाल् खार्य-मञ्ज्र ।

फाल् सोरि कुल् ब्यह् जुस् कस् प्रारे

तस् कित मारे यम् तय् काल् ॥

छाषास् सुय् भिव भिव करनावे

च्यावनावे तस् प्रयम-श्रम्यं ।

सुय् नाव् ज्ञान-थोग् तस् पारे

तस् कित मारे यम् तय् काल्॥१८१५॥१२४॥

॥ इति श्रिवम् ॥

॥ दति शिवपरिण्ये खात्मानुरागात्तिशिवनामसार्णपालानुकथनं समाप्तम्॥

## ॥ उत्तरार्धं च संपूर्णतां गतम्॥

॥ यन्यश्वायं समग्रः समाप्तः श्रीणिवार्पणं पाठकश्रीचादिसत्फल-मोदाय च भूयात्॥ मंसारमार्गे त्रागन्तुं त्र्यस्ति पेषिणीयन्त्रानुवारेण प्रारच्यं त्रस्ति फलं उपरिस्थकाण्डांन्याम् ।

फलं ग्रविसतं-(यदा)-भवेत् क्रलयन्त्रं निविष्टं-भवेत् (तदा) कः कं ग्रनुधाविष्यति तंक इनिष्यति ॥

कृष्णाख्यं (मां) स-एव (तद्माम) शिव-शिवंति (स्मरणं) कारयिष्यति पाययिष्यति तं (मां) स्वप्नेमात्मामृतम् ।

तदेव नाम ज्ञान-योगं तस्य पार्रायष्यति तं क्व-नाम र्हानष्यति यमः कालश्च ॥ १९१५ ॥ १२४ ॥

The transmission of parts and the second of 




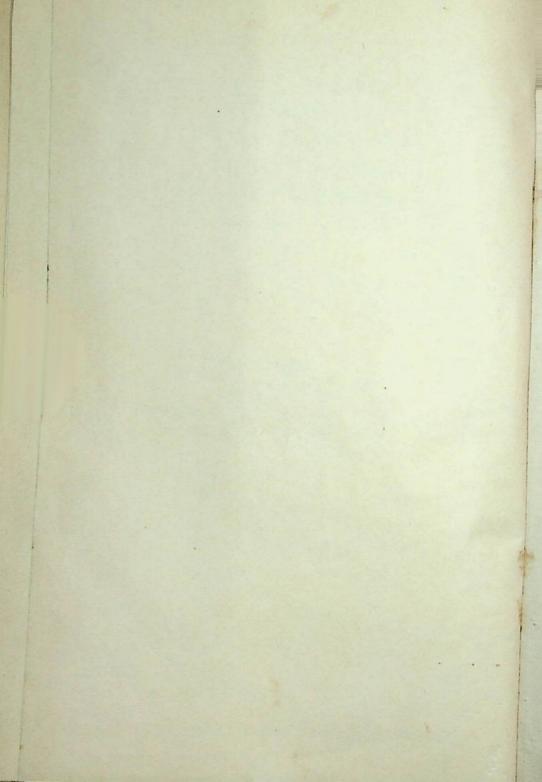







